

बौद्ध - संस्कृत - यन्थावली—३

Buddhist Sanskrit Texts-No. 3



विबुह-सिरिहर-विरइउ

व हू मा ण च रि द्र

सम्पादन एवं अनुवाद **डॉ. राजाराम जैन्**द्र एम. ए. [इय], पी-एच. डी., के इतिहासरत्न



## विबुह-सिरिहर-विरइउ

# व हु मा ण च रि उ

[ १२वीं सदीकी अपभ्रंश-भाषामें सर्वप्रथम स्वतन्त्र रूपमें निबद्ध भगवान् महावीरका जीवन-चरित ]

अधाविष अप्रकाञ्चित हस्तिलिखित मूल प्रतियोंके आधारपर सर्वप्रथम सम्पादन, विविध पाठान्तर, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत समीक्षात्मक प्रस्तावना, परिशिष्टों एवं शब्दानुक्रमणिका सहित

सम्पादन एवं अनुवाद

हॉ. राजाराम जैन, एम. ए. [इय], पी-एच. ही., जैन इतिहासरतन
[ वी. नि. भा. पुरस्कार एवं स्वर्णपदक प्राप्त ]

अध्यक्ष-संस्कृत-प्राकृत विभाग

दा. जैन कॉलेज, आरा [ बिहार ]

[ मनव विस्वविद्यालय ]



# भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

# , पुण्यश्लोका माता मृतिंदेवीकी पवित्र स्पृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसाद जैन द्वारा

#### संस्थापित

# भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस प्रनथमालाके अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अपश्रंश, हिन्दी, कञ्चड़, तमिळ आदि प्राचीन माषाओं में उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन-साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन तथा उसका मूळ और पश्राक्षणमब अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन हो रहा है। जैन-मण्डारोंकी स्चियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययनप्रनथ और कोकहितकारी जैन-साहित्य प्रनथ मी

प्रत्यमाला सम्पादक डॉ. झा. ते. उपाच्चे, एस. ए., डी. किट् सिद्धान्ताचार्य पं. केलाक्षचन्त्र शास्त्री

#### प्रकाशक

#### भारतीय ग्रान्पीठ

प्रधान कार्यालय : वी/४५-४७, कर्नाट प्लेस, नवी दिल्ली-११०००१ प्रकाशन कार्यालय : दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-२२१००५ मुद्रक : सन्मति मुद्रणालय, दुर्गोकुण्ड मार्ग, वाराणसी-२२१००५



स्व॰ सूर्तिदेवी, मातेश्वरी सेठ शान्तिप्रसाद जैन

## VADDHAMĀNA-CARIU

of

#### VIBUHA SIRIHARA

[ The First Independent Apabhramsa Work of the 12th Century v. s. on the life of Lord Mahāvīra ]

citically Edited from Rare Mss. Material for the First time with an Exhaustive Introduction variant Readings, Hindi Translation, Appendices and Glossary.

by

Dr. RAJA RAM JAIN, M. A. (Double), Ph. D., Jaina Itihasratna.

[ V. N. B. Prize-Winner and Gold-Medalist ]

Head of the Deptt. of Sanskrit & Prakrit

H. D. Jain College ARRAH, [Bihar, India]

[ Under Magadh University Services ]



# BHARATIYA JNANAPITHA PUBLICATION

VIRA SAMVATA 2501 : V. SAMVATA 2032 : A. D. 1975

## BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪŢHA MŪRTIDEVĪ JAINA GRANTHAMĀLĀ

FOUNDED BY

# SAHU SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

#### SHRĪ MŪRTIDEVĪ

HIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC, PHILOSOPHICAL,
PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS

AVAILABLE IN PRAKRTA, SAMSKRTA, APABHRAMSA, HINDI,

KANNADA, TAMIL, ETC., ARE BEING PUBLISHED IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAINA-BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAINA LITERATURE ARE ALSO BEING PUBLISHED.

General Editors

Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt. Siddhantacharya Pt. Kailash Chandra Shastri

Published by

Bharatiya Jnanapitha

Head office: B/45-47, Connaught Place, New Delhi-110001 Publication office: Durgakund Road, Varana: -221005.

## समर्पण

जिनका सारा जीवन शौरसेनी-प्राकृतागमोंके उद्घार तथा प्रकाशनका सजीव इतिहास है,

जिनके निर्भीक व्यक्तित्वमें श्रमण-संस्कृतिको निरन्तर अभिव्यक्ति मिलती रही है,

जिनका रोम-रोम श्रमण-साहित्यकी सेवामें समर्पित रहा है,

जो नवीन पीढ़ीके साधन-विहोन उन्निनीषुओंके लिए सतत कल्पवृक्ष रहते आये हैं,

> —भारतीय-वाङ्मयके गौरव तथा बुन्देल-भूमिके उन्हीं यशस्वी सुत, श्रद्धेय पूज्य पण्डित फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीकी पुनीत सेवा में भ. महावीरके २५००वें निर्वाण-वर्षमें पुष्पित यह प्रथम श्रद्धा-सुमन सादर समर्पित हैं।

> > विनयावनत— राजाराम जैन

## श्रद्धांजिल

माणचिरिउ'की इस अन्तिम सामग्रीको प्रेममें भेजते नमय हमारा हृदय योक-नागरमें दूबा हुआ स ग्रन्थके मूल-प्रेरक प्रो. डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उगाज्येका दिनांक ८-१०-७५ को राजिमें लगभग के निवासस्थल कोल्हापुरमें दुःखद निधन हो गया। इस दुर्घटनासे हम किकर्तव्यविमूद हैं। बड़े ही स्नेहपूर्वक मुझे उत्साह एवं माहस प्रदान कर उक्त ग्रन्थको नैयार करनेकी आजा दी थी, अपनी शक्ति भर प्रामाणिक और सुन्दर बनानेका प्रयास किया है। उन्होंने अस्वस्थावस्थामें भी eral Editorial लिखा। वह 'बड़ुमाणचरिउ'का ऐतिहासिक मूल्यांकन तो है हो, साथ ही मेरे का वह अन्तिम आशोबीद और मेरी साहित्यक-साधनाके लिए नर्वश्रेष्ठ प्रमाण पत्र है। रहमू-१६ खण्डोंमें प्रकाश्यमान) के साथ-साथ वे विबुध-श्रीधर ग्रन्थावली (३ खण्डोंमें) को भी कालमें ही प्रकाशित देखना चाहते थे। उन्होंने बड़े विश्वास-पूर्वक यह भार मुझे सींपा था। मैं स अभिलायाको पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा कर उन कार्योमें जुटा हुआ था, किन्तु कौन जानता था कि वह श्रुतवर बिना किसी पूर्व-सूचनाके अकस्मात् ही हमसे छीन लिया जायेगा। उनके वियोगमें या तो अनाथ हो ही गयी प्राप्य-विद्यांका क्षेत्र भी सूना हो गया है। अपने शोकको शब्दोंमें बौध अव नहीं हो पा रहा है। काश, वे इस ग्रन्थको प्रकाशित रूपमें देख पाते। दिवंगत आत्माको त नमन।

—राजाराम जैन सम्पादक

#### GENERAL EDITORIAL

The Bharatiya Jāānapītha is a preeminent academic Institute of our countil It has achieved, during the last quarter of a century, quite worthy results in the for of learned publications in Sanskrit, Pāli, Prākrit, Apabhramśa, Tamil and Kannad Most of them are equipped with critical Introductions embodying original research which shed abundant light on many a neglected branch of Indian literature. The number of such publications, included in its Mūrtidevī and Māṇikacandra Granth mālās, is more than one hundred and fifty. Most of these works are brought to light for the first time; and thus, some of them are rescued from oblivion. It has also published in its Lokodaya and Rāṣṭrabhāratī Granthamālās nearly four hundre titles in Hindi comprising almost all literary forms like novels, poems, short storic essays, travels, biographies, researches, critical estimates etc. Through these literary pursuits, the Jāānapīṭha aims at giving impetus to creative writings in model Indian languages. By their quality as well as by their appearance the Jāānapīṭh publications have won approbation and appreciation everywhere.

The Jñanapītha gives, every year, an Award to the outstanding literary wor in the various recognised languages of India which is chosen to be the best creative literary piece of the specific period; and its author gets a prize of one lakh of rupes at a festive function.

The Janapatha which is so particular about the publication of ancient India literature and also in encouraging the progress of modern Indian literature cannot but take into account the 2500th Nirvana Mahotsava of Bhagavan Mahavura, on of the greatest sons of India and one of the outstanding humanists the civilised worl has ever produced. Naturally the Janapatha, among its plans to celebrate th occasion, has undertaken the publication of the biographies of Mahavura compose by earlier authors in different languages wherever possible even along with Hind translation etc.

As a part of this programme have already been published a few work dealing with the biography and teachings of Bhagavan Mahavira: i) the Virajininda varia (in Apabhraméa, edited by the late Dr. H. L. Jain); ii) the Viravardhamana ourita (in Samskrit, edited by Pt. Hiralal); iii) the Vardhamana-carita (in Kannada of Padmakavi (A. D. 1528) edited by Shri B. S. Sannaih, Mysore; and iv) the Vardhamana-purana (in Kannada) by Acanna (c. 1190) along with the paraphras in modern Kannada and a learned Introduction by the well-known Kannada scholat Prof. T. S. Sham Rao, Mysore. Some monographs dealing with the biography of Mahavira, both in English and Hindi, have also been published.

The Janapatha is presenting here the Vaddhamana caria (VC)in Apabhram s

#### VADDHAMANA-CARIU

ename. This topic is duly discussed by the editor in his Introduction, pp. 4 ff. of his works in Apabhramsa, the Pāsaṇāhacariü (PC) and Vaddhamāṇacariü are lable; but his Camdappahacariü and Samtiṇāha-cariū (I. 2. 6) have not been overed so far. Two other works, the Bhavisayattakahā and Sukumāla-cariü are attributed to his authorship.

Vibudha Śrīdhara was born in the Agrawāla-kula; his mother was Vīlhā-devī his father, Budha Golha. Originally he lived in Hariyānā, and from there he ated to Yoginīpura or Delhi. He composed his PC at the instance of Sāhu ala of Delhi during the reign of Anangapāla (III) of the Tomara dynasty, in the c. 1132 A. D. Sāhu Nattala was a generous, pious and prominent Śrāvaka. He a Jina-mandira in Delhi. He had business connections all over the country.

Śrīdhara composed his VC next year, i.e., in 1133 A.D. His patron icandra was a resident of Vodāuva. He belonged to the Jāyasavāla-kula. He d from a pious family, and occupied a respectable position in the state. One ae requested Śrīdhara to compose for him the biography of Mahāvīra, the last tamkara like those of Candraprabha and Śāntinātha. That is how Śrīdhara rtook and completed the VC. At the close of each Samdhi, Nemicandra is alimented or blessed in a Samskrit verse; and the colophons at the close of the lhis specify his name (siri-Nemicanda-anumannie).

This VC is divided into 10 Samdhis and covers the earlier lives as well as the nt life of Mahavira. The special features of this VC are its dignified descriptions, a Mahakavya, of the Town, Battle etc. Sridhara's style is spiced with poetic urs and with various sentiments; and his expression is quite fluent.

The editor of this poem, Dr. Rajaram Jain, has added a learned and ustive Introduction (in Hindi) in which most of the aspects of this poem are istively covered, such as, the sources of the story, influence of earlier authors idhara, the Mahakavya characteristics of the poem, the poetic embellishments lawouts found in it, peculiaritis of the language, proverbs etc. used in the poem, he socio-cultural, administrative, religious and historical data found in the poem. Dr. Rajaram Jain is specialised in Apabhramsa. He has studied Raidhn and pabhraméa works quite exhaustively; and his doctoral dissertation on the same blished by the Vaishali Institute, Vaishali (Bihar). He has on hand an edition the works of Raidhū in Apabhramśa; and the Raidhū Granthavali, Vol. I, would it salos from Sholapur Maharastra, India in the Jivaraja Jaina Granthamala, no Dr. Rajaram has edited this work quite carefully utilising the material able to him from three Mss., so far known. More attention, of course, was ed in presenting the compound expressions precisely either by joining the words separating them with short hyphens (See for instance, I, 3.14, III, 1.3-5; k. V.23 (duspins and the Sanskrit verse), VI.19 (puspiks and the Sanskrit verse); 17 thuspile and the Sanskrit verse); VIII, 17 (as above). etc. These would be attended to in the next edition.

Dr. Rajaramihas not only brought out an unpublished Apabhramia ist, but is sequipped it with a learned introduction; a careful Hindi. Translation and assetul accessories. The General Editors are very thought to him. It is bound

#### GENERAL EDITORIAL

that he would bring out editions of many more Apabhramsa works which are stillying in Mss.

We are very grateful to the authorities of the Bhāratīya Jñānapītha especially to its enlighted President, the late Smt. Ramadevi Jain and to its benigi Patron, Shriman Sahu Shanti Prasadaji for arranging the publication of this worlduring the 2500th Nirvāna Mahotsava year in honour of Bhagavān Mahāvīra. It is through their generosity that a number of rare works in Sanskrit, Prākrit, Apabhramsa etc. have seen the light of day. Our thanks are due to Shri Lakshmi Chandra Jain who is enthusiastically implementing the scheme of publications undertaken by the Jñānapītha.

The authorities of the Sanmati Mudranalaya, Varanasi, are doing their best to bring out these works in a neat form; and we owe our thanks to them as well.

Manasa Gangotri Mysore: 22-9-75

A. N. Upadhye Kailash Chandra Shastri

Varanasi.

P. S.—It is with a heavy heart that the General Editors remember with gratitude the late lamented Smt. Rama Jain who was the live spirit behind all the activities of the Jäänapītha. Her sad demise (22-7-75) is an irreparable loss to the Jäänapītha family. May her Soul rest in Peace!

A. N. Upadhye

## मूल्यांकन

बारहवीं शताब्दीके अपभ्रंश-प्रन्थ 'बहुमाणचरिउ' का सम्पादन और अनुवाद कर डॉ. राजैराम जैनने एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। विबुध श्रीधर विरचित यह ग्रन्थ सम्भवतः महावीर-चरितसे सम्बद्ध पहली स्वतन्त्र रचना है। अतः भाषा, रचना-रीति और अनाविल कथ्यकी दृष्टिसे इतने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थको बृहत्तर पाठक-समुदायके समक्ष प्रस्तुत करनेके इस स्तुत्य प्रयासकी हम सराहना करते हैं और सम्पादक तथा प्रकाशक—दोनों का वर्द्धापन करते हैं।

विद्वान् सम्पादकने सूक्ष्मिक्षिकापूर्ण विस्तृत प्रस्तावनामें 'बहुमाणचरिउ'की जो प्रमाणपृष्ट और सारगर्भ विवेचना की है, वह शोधार्थियोंके लिए बहुत उपयोगी है। प्रति-परिचय, ग्रन्थकार-परिचय, काल-निर्णय, आश्रयदाता, मूल कथानक, परम्परा और स्रोत, अलंकार-विधान, रस-परिपाक तथा दर्शन और सम्प्रदायपर प्रभूत सामग्री देकर सम्पादकने पाठ-सम्पादन को उच्चस्तरीय शिल्प-विधिका निर्माण किया है, जो वैदुष्यपूर्ण होनेके कारण अनुकरणीय है।

रचना-रीतिकी दृष्टिसे यह लक्ष्य करने योग्य है कि 'बहुमाणचरिउ'की रचना सिन्धयोंमें की गयी है तथा इसके छन्दोविधानमें कड़वक-घत्ता-रीली अपनायी गयी है। एक और मंगल-स्तुति और ग्रन्थ प्रणयन-प्रतिज्ञासे ग्रन्थ-रचनाके मध्यकालीन-स्थापत्यका पता चलता है, तो दूसरी और सितछत्रा नगरके लिलत वर्णनसे वर्णक-साहित्य-परम्परामें प्रचलित नगर-वर्णन-प्रणालीका प्रभाव परिलक्षित होता है।

इस् प्रकार अनेक दृष्टियोंसे अध्येतन्य ऐसे रोचक ग्रन्थको पाठक-समुदायका स्नेह-समादर मिलेगा—यह मेरा सहज विश्वास है।

26-9-64

—डॉ. कुमार विमल भू. पू. हिन्दी विभागाध्यक्ष-पटना कालेज, तथा

सदस्य-बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन-पटना

# शुद्धि-पत्र

| प्र.               | कड.        | <b>પં</b> . | भग्रद             | शुद्ध             | प्र. | कड.     | पं.     | भशुद्ध       | गुद             |
|--------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|------|---------|---------|--------------|-----------------|
| १४                 | <b>१</b> २ | १४          | समिउ              | सामिउ             | ७६   | ३१      | 6       | इंदुभासिवि   | इंदु भासिवि     |
| १७                 | १४         | १४          | मं                | में               | ७८   | संस्कृत | ा श्लोक | सङ्का        | शङ्का           |
| रर                 | २          | છ           | जिवित्तु          | जि वित्तु         | 66   | ૭       | ९       | रिउण         | रिउ ण           |
| २४                 | २          | १०          | मज्जए             | भज्जए             | 66   | 6       | ११      | सोमुवि कोविण | । सो मुवि को वि |
| २४                 | ą          | Ę           | वाह               | वाहु              | ९०   | ९       | Ę       | मइजिहेँ      | मइ जिहेँ        |
| २५                 | ₹          | १           | स्वामी            | स्वामी के         | ९०   | ९       | १२      | माकरहिँ      | मा करहिँ        |
| २८                 | છ          | १०          | दाढलउ             | दाढालउ            | ९०   | १०      | ४       | अक्ज ण       | अकज्ज ण         |
| ३१                 | 9          | ષ           | संयत              | संजय              | ९२   | १०      | ११      | णंगि.        | णं गि.          |
| ३२                 | ११         | ९           | गज्जमाण           | गिज्जमाण          | ९६   | 84      | Ę       | पिनण्णु      | पि नण्णु        |
| ३६                 | १४         | ११          | विरत्तुण          | विरत्तु ण         | १००  | १७      | ११      | तेणजि        | तेण जि          |
| ३६                 | १५         | २           | जावतओ             | जाव तओ            | १०२  | १९      | १२      | परिघिवइ      | परिछिवइ         |
| ३६                 | १५         | १०          | गुरूह्विही        | गुरु हविही        | १०२  | २०      | 4       | नग यणु       | न गयणु          |
| ३६                 | १५         | १२          | तित्थुखणे         | तित्थु खणे        | १०६  | २४      | ৩       | परिपाण       | परियाण          |
| 36                 | १६         | १०          | गेव्हे.           | गेण्हे            | १०८  | २४      | १३      | मिच्चयणु     | भिच्चयणु        |
| ३८                 | १७         | 6           | वालुवि.           | वालु वि-          | ११०  | २       | १       | साकुल        | सा कुल          |
| ३९                 | -          | *********   | १                 | २                 | ११०  | २       | २       | पडि गाहिय    | पडिगाहिय        |
| ४०                 | १९         | Ę           | सत्त्य.           | सत्ति.            | ११२  | ą       | १३      | विहिएह       | विहि एह         |
| ४९                 | अन्तिम     | पंक्ति      | पथिवी             | पृथिवी            | ११४  | ષ       | २       | विछडा        | वि छडा          |
| ४८                 | 7          | ς,          | जिणु <b>द्ध</b> व | जिण <u>ु</u> च्छव | ११४  | ૡ       | ३       | खयरुकेह      | खयरु केह        |
| 88                 | ጸ          | २           | भाइहे             | भाइह              | ११६  | ૡ       | १०      | ननियइ        | न नियइ          |
| 40                 | ሄ          | ११          | जुवराउण           | जुवराउ ण          | ११८  | ૭       | ų       | तो लियइ      | तोलियइ          |
| 40                 | १३         | २           | पइँसिहुँ          | पर्इँ सिहुँ       | १२३  | ११      | शीर्षक  | वन्दो        | वन्दी           |
| ξo                 | १४         | २           | अव्वरिउ           | अच्चरिउ           | १२६  | १४      | १२      | णासु वारहो   | णासुवारहो       |
| ६०                 | १४         | Ę           | <b>किंकर</b> इ    | किं करइ           | १२९  | १५      | ጸ       | भुग्दर       | मुद्गर          |
| ĘĦ                 | १७         | ş           | घुन घुन           | धुन-धुन           | १२९  | १५      | 6       | अस्त्राकार   | भस्त्राकार      |
| ĘĘ                 | १७         | १०          | वैरी              | बैरी              | १३६  | २२      | २       | तहोहुव       | तहो हुव         |
| ĘĠ                 |            | शोर्षक      | विशाखनन्दि        | विशाखभूति         | १३८  | २३      | १६      | रेण          | रेण             |
| 16                 | 23/        | 9           | गौरी              | गोरी              | १३९  | २३      | २४      | चक्रसे       | ××              |
| <b> 4</b> <i>C</i> | ₹३         | १३          | वालेणवि           | वालेण वि          | 888  | ષ       | ц       | पिवि.        | पिहि.           |
| 90                 | २५         | १३          | तार्कि            | ता कि             | 888  | Ę       | ₹0      | भाउण         | भाउ ण           |
|                    |            |             |                   |                   |      |         |         |              | !               |

| ષ્ટ. | कह.        | पं.        | अग्रुद्ध     | गुद                        | <b>E.</b> | कड.    | पं. | भग्रुद्ध  | ग्रब      |
|------|------------|------------|--------------|----------------------------|-----------|--------|-----|-----------|-----------|
| १५२  | -          | -          | ų            | Ę                          | २००       | 3      | દ્  | सह संसु   | सहसंसु    |
| १५४  | १६         | २          | पविउलुवि     | पविउलु वि                  | २०१       | २      | १२  | शैलीन्द्र | शैलीन्ध्र |
| १५६  | १८         | १२         | सम्मत्त हो   | सम्मत्तहो                  | २०५       | Ę      | १६  | नकर       | सुनकर     |
| १५८  | संस्कृतः   | रलोक २     | ≀ सद्वंघ     | सद्दन्धु                   | २०६       | ሪ      | १३  | तहेथण इँ  | तहे थणई   |
| १६०  | १          | ९          | विस          | विस                        | २०८       | १०     | હ   | जाणि ऊण   | जाणिऊण    |
| १६०  | २          | Ę          | तित्थमलि ण र | नुह तित्थ मलिण <b>मु</b> ह | २२२       | २३     | ११  | गंधउ इहिँ | गंघउहिं   |
| १६४  | ×          | २          | १९           | १०                         | २२५       | शीर्षक |     | सन्धी     | सन्धि     |
| १७०  | ११         | ų          | तणउं         | तणउँ                       | २३२       | C      | 8   | कुरिक     | कुविख     |
| १७२  | <b>१</b> ३ | ą          | वण्य         | वण्ण                       | २३३       | 6      | २   | गोमिन्    | गोभिन्    |
| १७७  | २          | ų          | अयमहुरत्तणु  | अय महुरत्तणु               | २३४       | 6      | १२  | पंचमेय    | पंचभेय    |
| १८२  | ષ          | २          | विण          | विण                        | २४०       | १२     | 6   | अवजाढउ    | अवगाढउ    |
| १८५  | Ę          | १          | सुसिर        | सुषिर                      | २४६       | १८     | १०  | १५        | ₹0        |
| १९०  | <b>१</b> ३ | <b>१</b> ३ | पणवे वि      | पणवेवि                     | २५०       | २१     | १५  | घम्महिँ   | घम्महिँ   |
| १९०  | १३         | १३         | पोढिसु       | पोढिलु                     | २५१       | २१     | २१  | घम्मा     | धम्मा     |
| १९२  | १५         | 6          | साहुचंदु     | साहु चंदु                  | २७२       | ₹८     | ९   | नारिस     | ना रिस    |
| १९४  | १६         | १२         | सहइरवि       | सहइ रवि                    | २७६       | ४०     | १८  | सोमिचंद   | णेमिचंदु  |
| १९६  | संस्कृतश   | लोक ३      | व्योमिन]     | व्योम्नि]पूर्णचन्द्रः      | २७६       | ४१     | 6   | सएणवहिँ   | सए-णवहिँ  |
| १९६  | ¥          |            | पूर्णचन्द्रः | प्रशस्यते                  | २७७       | 88     | Ę   | करनेवाले  | करनेवाली  |
|      |            |            | प्रशस्यते    |                            |           |        |     | नरश्रेष्ठ | महिलारत्न |

# विषय-सूची [ प्रस्तावना ]

| प्रति-परिचय        |                                                                 | <b>१</b> —३  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| D.                 | प्रति-परिचय                                                     | 8            |
| D.                 | प्रतिकी विशेषताएँ                                               | ۶            |
| v.                 | प्रति-परिचय                                                     | ۶            |
| V.                 | प्रतिकी विशेषताएँ                                               | 3            |
| ग्रन्थकार-परिचय, न | ाम एवं काल-निर्णंय                                              | <b>३–</b> २१ |
| ₹.                 | श्रीधर नामके ज्ञात आठ कवियोंमें-से 'वड्ढमाणचरिउ' का कर्ता कीन ? | 8            |
|                    | रचना-काल                                                        | 6            |
| ₹.                 | जीवन-परिचय एवं काल-निर्णय                                       | છ            |
| ٧.                 | <b>आश्रयदा</b> ता                                               | 6            |
| ч.                 | रचनाएँ                                                          | 9            |
|                    | (१) चन्दप्पहचरिउ<br>(२) संतिजिणेसरचरिउ } दोनों अनुपलब्ध         | १०           |
|                    | (३) पासणाहचरिज : संक्षिप्त परिचय और मूल्यांकन                   | १०           |
|                    | (४) वड्डमाणचरिउ                                                 | १५           |
|                    | (५) सुकुमालचरिउ : संक्षिप्त परिचय और मूल्यांकन                  | <b>ફ</b> ધ   |
|                    | (६) भविसयत्तकहा : संक्षिप्त परिचय और मूल्यांकन                  | 2,9          |
| वड्ढमाणचरिउ : सम   | नीक्षात्मक अध्ययन                                               | २१-७३        |
| ٤.                 | मूल कथानक तथा ग्रन्थ-संक्षेप                                    | २१           |
| ₹.                 | परम्परा और स्रोत                                                | ₹0           |
| ₹.                 | पूर्व-कवियोंका प्रभाव                                           | इ२           |
| ٧.                 | वि. सं. ९५५ से १६०५ के मध्य लिखित कुछ प्रमुख महावीर-चरितोंके    |              |
|                    | घटनाक्रमोंकी भिन्नाभिन्नता तथा उनका वैशिष्ट्य                   | ₹8           |
| <b>Ģ</b> .         | वहुमाणचरिउ: एक पौराणिक महाकाव्य                                 | ३५           |
| ₹.                 | अलंकार-विधान                                                    | 30           |
| <b>v.</b>          | रस-परिपाक                                                       | **           |
| ۷.                 | भाषा                                                            | *            |
| ٩.                 | लोकोक्तियाँ, मुहावरे एवं सुक्तियाँ                              | 40           |

| ₹0.                    | उत्सव एवं क्रीड़ाएँ                                  |                     | ५३                   |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| ११.                    | भोज्य एवं पेय पदार्थ                                 |                     | ५४                   |
| <b>१</b> २.            | आभूषण एवं वस्त्र <b>ा</b>                            |                     | 48                   |
| <b>१</b> ३.            | वाद्य और संगीत                                       |                     | ५५                   |
| १४.                    | लोककर्म                                              |                     | ५५                   |
| १५.                    | रोग और उपचार                                         |                     | ५६                   |
| १६.                    | कृषि (Agriculture), भवन-निर्माण (Building-Con        | struction           | ),                   |
|                        | प्राणि-विद्या ( Zoology ) तथा भूगर्भ विद्या ( Geolo  | gy ) सम्बन्ध        | ी                    |
|                        | यन्त्र ( Machines ) एवं विज्ञान                      |                     | ५६                   |
| १७.                    | राजनैतिक सामग्री                                     |                     | 40                   |
| १८.                    | युद्ध-प्रणाली                                        |                     | ५९                   |
|                        | शस्त्रास्त्र, युद्ध-विद्याएँ और सिद्धियाँ            |                     | ६२                   |
| २०.                    | दर्शन और सम्प्रदाय                                   |                     | ६२                   |
| २१.                    | सिद्धान्त और आचार                                    |                     | ६४                   |
| २२.                    | भूगोल                                                |                     | ६५                   |
|                        | (१) प्राकृतिक भूगोल                                  |                     | ६५                   |
|                        | (२) मानवीय भूगोल                                     |                     | <b>\$</b> 0          |
|                        | (३) आर्थिक मूगोल                                     |                     | <b> \$</b> <i>C</i>  |
|                        | (४) राजनैतिक भूगोल                                   |                     | <b> </b>             |
| २३.                    | कुछ ऐतिहासिक तथ्य                                    |                     | 46                   |
|                        | (१) इल गोत्र                                         |                     | ६९                   |
|                        | (२) मृतक योद्धाओंकी सूचियाँ                          |                     | ६९                   |
|                        | (३) दिल्लीका पूर्व नाम "ढिल्ली" क्यों ?              |                     | ७०                   |
|                        | (४) राजा अनंगपाल और हम्मीर वीर                       |                     | ७२                   |
|                        | कुछ उद्वेगजनक स्थल                                   |                     | ७२                   |
| २५.                    | हस्तिलिखित ग्रन्थोंके सम्पादनकी कठिनाइयाँ तथा भारतीय | <b>शानपीठके</b>     |                      |
|                        | स्तुत्य-कार्यं                                       |                     | Fe                   |
| २६.                    | कृतज्ञता-ज्ञापन                                      |                     | ७३                   |
| विषयानुक्रमः मूलग्र    | न्य                                                  |                     | ७५-८४                |
| मूंरुप्रन्थ तथा हिन्दी | <sup>-</sup> अनुवाद                                  | ****                | १–२७९                |
| परिशिष्ट सं १। क       | , ख, ग ] विवृध श्रीघरकी कृतियोंके कुछ ऐतिहासिक ए     | ार्वे सांस्क्रक्रिक | •                    |
|                        | दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण प्रशस्ति अंश                   | देन यादशायक         | '<br>२८१–३० <b>१</b> |
| , C.C                  | ***                                                  | ****                |                      |
|                        | , ख ]—१०वींसे १७वीं सदीके प्रमुख महावीर चरितोंके घ   | टनाक्रमों और        | :                    |
| FY.                    | भवावलियोंकी भिन्नाभिन्नता तथा वैश्विष्ट्य सू         | ्चक मानचित्र        | 805-508              |
| शंब्दानुक्रमणिका       |                                                      | ****                | ३०५–३५८              |
|                        |                                                      | •                   |                      |

**म्हणार्जनम् विलर्गायाणायसमिहिहेण्**विमलदिहिहे।चलागनविणिएवंग्रहातम्गागमिगविनस्मासिमिनिवह ज्यस्थिरहे। कृ ज्यस्य स्थान्य स्थानिय स्थानिय स्थानिय स्थानिय सामाणामाणादः जयसन्वयन्य हरपहाणान्यां विद्यापदाणापदाणाणाद्वसम्बद्धमञ्चमञ्चारित्रत्रदामा नयपनमण्डपलमणाहास्य विदिस्विदियम्बविदि बक्क जयसीयन रमारुमोगाहर सुपामा अयवंदणह वंदणहासा अयस समागस्य मागयुवयस्य अस्य विसन भीयः गायमुकानयसमयसमयस्यस्यान्यानय रंतातराज्ञमध्यमध्यमस्त्रणान विमलसगरया।वंत्राज्यवस्यवस्यस्थातेत थाध्य ग्रहिमग्रहिमग्रहिमग्रहिमग्रेष यसीत्यसीते आगंतणाणा ज्यसिङ्यसिङ्य । सवाजयितायावितयापितायहमापित जयविस्रयविस्रयहरम्बिदेव।जयस्वयस्वयस्वयवत यणीर्यगिरयगिरयग्रयणोगित्रयपामञ्जूषासञ्जूषेगदादान्यविणयविणयस्त्रवाराणादाः वि क्यामिद्भियरह्न्याविणिवारियन्त्र विकाहात्रयसामानिकारिणासामामङ्गप्यदेशमहामङ्गाह बहिदिणिन्थ्यरनेदणेणांन्यामाञ्चाणां व्याणेदणेणाञ्चाणवरणकमलद्दे दिराणां जिम्सलयरम्

क्षानंदिरणानसम्बद्धमञ्ज्यकमलदिवायरणानिर्वाणामविर्विषणायरणाणाममेन देण न हालाक्डाबी रिहरप्रदेश जुन्न जिन्न विरम् अवस्थित इसक्तारी में साक्ष ज्ञावसंताव हो गिर्व वेट्र प्यद में तिर्दित करें रोटो ज **ण्मरायदिणस्तरं तिह्यप्रविरमहिवारहातिणासारमय**लाद्वकवृत्ताताणासार्मातमित्रज्ञयर हाथि स्यराञ्च गांत्रारिमित्रियर्यणायराष्ट्राताः इतिहासः अणाहरा इतिवापनेतिग्दीरुपर्याणयरा वाजातीताः प्राति वना उंदासम्बन्धित । विस्तरणन्माण माम्बर्सास्टराम्बर्भाम्बर्धाम्बर्धाम्यस्य त्रविद्याणियः इयनणिस्रसङ्गीवासे मि।<u>णियस्मित्र</u>पुर्वतापयस्त्रियातिहार्द्ध इतए रहेणासंवाहियन इताम हेणाना वावक मरश्रमकणावयणश्रपारहरहा वहा (देश) ब्दाक्द्रदीवराद्यापरिनामिरामिक्रिरणस्कतात्राद्रास् તમાંગાહિરામાં સાધુ પોતિને વાતા હરિયનામાં કહેડ गर्यादेणदिपानरहवेते।वङ्गविद्विद्वसियविद्वितवेते।तङ्गियसिद्धन्यवदेना।वियसगिद्विति यसयलक्षाववावसम्बद्धात्वम् । इक्कि वस्त इक्कि विवयस्य । वस्त । वस्त । वस्त । ाण्यस्य <del>णायसम्बद्धेणादि । बनायन बनायाच्या स्थाति । बिन्दियासानिक</del>यार गदि । बेगणायनिक व X 74

वड्ढमाणचरिउ ( व्यावर-प्रति ) का प्रथम पत्र

#### प्रस्तावना

श्रमण महावीरके २५००वें निर्वाण-समारोहके आयोजनकी अग्रिम कल्पना जिन विचारक कर्णधारोंके मनमें उदित हुई वे संचमुच ही साहित्यिक एवं दार्शनिक जगत्की प्रशंसाके पात्र हैं। वर्षों पूर्ज उन्होंने
विविध पद्धितयोंसे अनेकविध विचार-विमर्श किये, तत्परचात् उक्त आयोजनको उन्होंने समयानुसार मूर्तरूप
प्रदान कर एक महान् ऐतिहासिक कार्य किया है। इस आयोजनकी अनेक उपलब्धियोंमें-से एक सर्वप्रमुख
उपलब्धि यह रही कि उसमें भगवान् महावोरके अद्यावधि अप्रकाशित चरित-प्रन्थोंके प्रकाशनकी भी योजनाएँ
बनायी गयीं। इसके अन्तर्गत कुछ प्रन्थोंका प्रकाशन तो हो चुका है और कुछका मुद्रण-कार्य चल रहा है।
प्रस्तुत 'वहुमाणचरिउ' उसी योजनाका एक अन्यतम पुष्प है।

## प्रति-परिचय

उक्त 'वहुमाणचरिड' की कुल मिलाकर ३ हस्तिलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं, जो राजस्थानके ब्यावर, शालरापाटन और दूणीके जैन शास्त्र-भण्डारोंमें सुरक्षित हैं। उन्हें क्रमशः V. J. तथा D. संज्ञा प्रदान की गयी है। दुर्भाग्यसे ये तीनों प्रतियाँ अपूर्ण हैं। J. (झालरापाटन) प्रतिका उत्तराई एवं बीच-बीचमें भी कुछ अंश अनुपलब्ध हैं। कुछ विशेष कारणोंसे उसकी मूल प्रति तो हमें उपलब्ध नहीं हो सकी, किन्तु उसकी प्रतिलिप अद्येय अगरचन्त्रजी नाहटाकी महती कृपासे उपलब्ध हो गयी थी, अतः उसी रूपमें उस प्रतिका उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त V. (ब्यावर) प्रति तथा D. (दूणी) प्रति उपलब्ध हो गयी, जिनका संक्षित परिचय निम्न प्रकार है—

#### D. प्रति

प्रस्तुत प्रति अषमेर (राजस्थान) के समीपवर्ती दूर्णी नामक ग्रामके एक जैन-मन्दिरमें सुरक्षित है। इसकी कुछ पत्र-संख्या ९५ है, जिनमें-से ९३ पत्र तो प्राचीन हैं, किन्तु पत्र-संख्या ९४ एवं ९५, नवीनं कागज-पर मूछ एवं आधुनिक छिपिमें लिखकर जोड़ दिये गये हैं। आदर्श प्रतिमें भी अन्तिम पत्र अनुपलब्ध रहनेसे इसमें प्रतिकिपिकार, प्रतिकिपि-स्थान एवं प्रतिकिपि काल आदिके उल्लेख नहीं मिलते। इस प्रतिका प्रारम्भ इस प्रकार हुआ है—

अ नमो वीतरागाय ॥छ।। परमेहिह पविमछदिहिह चलण नवेष्पणु वीरहो......। और वन्त इस प्रकार होता है—

विबुह सिरि सुकद सिरिहर विरह्म साहु सिरि णेमिचंद अणुमण्णिए वीरणाह णिव्वाणागम.......इसके बारका अंध अनुपलन्त्र हैं।

प्रस्ता प्रतिके पत्रोंकी लम्बाई १०,६" तथा चौड़ाई ४,३" है। प्रति पृष्ठमें १०-१० पंक्तियाँ एवं प्रति पंक्तियें वर्ण-संबंधा १७ से ४३ के प्रध्य है।

बह प्रति मत्यन्त जीर्णावस्थामें है और इसमें खिलायटकी स्थाही उकरने एवं फैलने लगी है। 🐪

इस ग्रन्थका प्रथम पत्र अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो जानेके कारण उसे एक सादे कागजपर चिपका दिया गया है। ग्रन्थका मूल-विषय काली स्याही तथा घत्ता एवं उसकी संख्या और पुष्पिका लाल स्याहीमें अंकित है। पत्र-संख्या प्रत्येक 'अ' पत्रकी बायों ओर हाँसियेमें नीचेकी ओर अंकित है।

### D. प्रतिकी विशेषताएँ

- १. इस प्रतिमें नकारके स्थानपर नकार और णकार दोनोंके प्रयोग मिलते हैं।
- २. अशुद्ध मात्राओंको मिटानेके लिए सफेद रंगका प्रयोग तथा भूलसे लिखे गये अनपेक्षित शब्दोंके सिरेपर छोटी-छोटी खडी ३-४ रेखाएँ खींच दी गयी हैं।
- र्शे. भूलसे छूटे हुए पदों अथवा वर्णोंको हंस-पद देकर उन्हें हाँसियेमें लिखा गया है तथा वहाँ सन्दर्भ-सूचक पंक्ति-संख्या अंकित कर दी गयी है। यदि छूटा हुआ वह अंश ऊपरकी ओरका है तो वह ऊपरी हाँसिये में, और यदि नीचेकी ओरका है तो वह नीचेकी ओर, और वहोंपर पंक्ति-संख्या भी दे दी गयी हैं। हाँसिये-में अंकित पदके साथ जोड़ (+) का चिह्न भी अंकित कर दिया गया है। कहीं-कहीं किसी शब्दका अर्थ भी हाँसियेमें सूचित किया गया है और उस पदके नीचे सुन्दरताके साथ बराबर (=) का चिह्न अंकित कर दिया है।
- ४. दु और नृकी लेखन-शैली बड़ी ही भ्रमात्मक है। वह ऐसी प्रतीत होती है, मानो 'ह' लिखा गया हो।
- ५. 'घ' में उकारकी मात्रा 'घ' के नीचे न लगाकर उसके बगलमें लगायी गयी है। उदाहरणार्घ 'घुत्तु'के लिए 'घ' में 'उ' की मात्रा इस प्रकार लगायी है जैसे 'र' में 'उ' की मात्रा लगाकर 'ठ' बनाते हैं। (दे. पत्र-सं. ४ अ, पंक्ति ३; १।७)
  - ६. ह्रस्व ओकारको विशिष्ट उकारके रूपमें दर्शाया गया है जो सामान्य उकारसे भिन्न है।
  - ७. संयुक्त णकारको 'ण' के बीचमें ही एक बारीक आड़ी रेखा डालकर दर्शाया गया है।

### V. प्रति-परिचय

यह प्रति ब्यावर (राजस्थान) के श्री ऐलक पन्नालाल दि. जैन सरस्वती भवनमें सुरक्षित है। इसमें कुल पत्र-सं. ८६ है। यह प्रति अपूर्ण है। इसमें अन्तिम पृष्ठ उपलब्ध नहीं हैं, इस कारण प्रतिलिपिकार, प्रतिलिपिस्थान एवं प्रतिलिपिकालका पता नहीं चलता। ग्रन्थका आरम्भ इस प्रकार हुआ है—

''ॐ नमो वीतरागाय ।।छ।। परमेट्विहे पविमलदिद्विहे चलण नवेष्पणु वीरहो.......।''

और इसका अन्त इस प्रकार होता है-

"इय सिरिवहुमाणितत्थयरदेवचरिए पवरगुणरयणियरभरिए विवुहसिरिसुकइसिरिहरविरइए साहु सिरिणेमिचंदअणुमण्णिए वीरणाहणिव्वाणागम......" इसके बाद का अंश J. एवं D. प्रतिके समान इस प्रतिमें भी अनुपलब्ध है।

प्रस्तुत प्रतिमें स्याहियोंका प्रयोग D. प्रतिके समान ही प्रयुक्त है। यह प्रति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है तथा उसके अक्षर फैलने उन्ये हैं। कुछ पत्र पानी खाये हुए हैं। इस ग्रन्थके बीचोंबीच समान रूपसे प्रत्येक पत्रके दोनों और कलात्मक-पद्धतिसे चौकोर स्थान रिक्त छोड़ा गया है. जो सम्भवतः ग्रन्थको सुरुप्यस्थित बनाये रखनेके लिए जिल्दबन्दीके जिन्नाहरी खाली रखा गया होगा।

उक्त प्रतिके पत्रोंकी लम्बाई १०.३" एवं चौड़ाई ४.४" है। प्रति पृष्ठमें पंक्तिसंख्या ११-११ और प्रति पंक्तिमें बोड़्या ४९ से अविचमें है। प्रस्यके पत्रोंका रंग मटमेला है।

## V. प्रति की विशेषताएँ

- १. कहीं-कहीं पदके आदिमें 'ण'के स्थानमें 'न'का प्रयोग किया गया है।
- २. भूलसे छूटे हुए पाठांशोंके लिए हंस-पद देकर ऊपर या नीचेकी ओरसे गिनकर पंक्ति-संख्या तथा जोड़ (+) के चिह्नके साथ उसे ऊपरी या निचले हाँसियेमें अंकित कर दिया गया है।
  - ३. अशुद्ध वर्णों या मात्राओं को सफेद रंगसे मिटाया गया है।
- ४. 'क्ख' को लिखावट 'रक' (पत्र-सं. २६ ब, पंक्ति ७) एवं 'गग' को 'ग्र' (पत्र-सं. ४८ अ, पं. ५) के समान लिखा है।
  - ५. अनावश्यक रूपसे अनुस्वारके प्रयोगकी बहलता है।
- ६. इस प्रति की एक विशेषता यह है (जो कि प्रतिलिपिकारकी गलतीसे ही सम्भावित है) कि इसमें 'विसाल' के लिए 'विशाल' (पत्र सं. ६३ ब, पं. १. ९।४॥६) एवं 'पुष्फ' के लिए 'पुष्प' (पत्र-सं. ६२ ब, पं. ८; ९।५।६) के प्रयोग मिलते हैं। 'पुष्प' वाला रूप D. प्रतिमें भी उपलब्ध है।

इस प्रकार उपर्युक्त तीनों प्रतियाँ न्यूनातिन्यून अन्तर छोड़कर प्रायः समान ही हैं। तीनों प्रतियों में अन्तिम पृष्ठ उपलब्ध न होनेसे उनके प्रतिलिपिकाल एवं स्थान आदिका पता नहीं चलता, फिर भी उनकी प्रतिलिपिको देखकर ऐसा विदित होता है कि वे ४००-५०० वर्ष प्राचीन अवश्य हैं। उनकी प्रायः समरूपता देखकर यही बिदित होता है कि उक्त तीनों प्रतियोंमें-से कोई एक प्रति अवशिष्ट प्रतियोंके प्रतिलेखनके लिए आधार-प्रति रही है। मेरा अनुमान है कि D. प्रति सबसे बादमें तैयार की गयी होगी क्योंकि उस (के पत्र सं. ४६ ब, पं. ८; ५।१६।१२) में 'किन्जिसमण्णु.....अण्णु' के लिए 'कन्जी समण्णु अण्णु' पाठ मिलता है, जबिक V. प्रति (के पत्र-सं. ४० ब, पं. ८-९; ५।१६।१२) में वही पाठ 'कन्जी समण्णु...अण्णु' अंकित है। वस्तुतः V. प्रतिका पाठ ही शुद्ध है। D. प्रतिका प्रतिलिपिकार इस त्रुटित पाठ तथा उसके कारण होनेवाले छन्द-दोषको नहीं समझ सका। इसी कारण वह प्रति अन्य प्रतियोंकी अपेक्षा परवर्ती प्रतीत होती है।

## ग्रन्थकार-परिचय, नाम एवं काल-निर्णय

'बहुमाणचरिउ'में उसके कर्ता विबुध श्रीधरका सर्वांगीण जीवन-परिचय जाननेके लिए पर्याप्त सन्दर्भ-सामग्री उपलब्ध नहीं हैं। कविने अपनी उक्त रचनाकी आद्य एवं अन्त्य प्रशस्तिमें मात्र इतनी ही सूचना दी है कि वह गोल्हें (पिता) एवं वील्हां (माता) का पुत्र हैं तथा उसने वोदाउव निवासी जायस कुलोत्पन्न नरवर एवं सोमा अथवा सुमित के पुत्र तथा वीवा (नामकी पत्नी) के पित नेमिचन्द्रकी परिणासे असुहर ग्राम में बैठकर 'वहुमाणचरिउ' की वि. सं. ११९० की ज्येष्ठ मासकी सुक्ला पंचमी सूर्यवारके दिन रचना की हैं। इस रचनामें उसने अपनी पूर्ववर्ती अन्य दो रचनाओंक भी उल्लेख किये हैं, जिनके नाम हैं—चंदप्पहचरिउ एवं संतिजिणेसरचरिउ। किन्तु ये दोनों ही रचनाएँ अद्याविध अनुपलब्ध हैं। हो सकता है कि उनकी प्रशस्तियोंमें किवका जीवन-परिचय विशेष रूपसे उल्लिखत हुआ हो? किन्तु यह तो इन रचनाओंको प्राप्तिके अनन्तर ही ज्ञात हो सकेगा। प्रस्तुत कृतिमें किवने समकालीन राजाओं अथवा अन्य किसी ऐसी घटुनाका भी उल्लेख नहीं किया कि जिससे उसके समग्र जीवनपर कुछ विशेष प्रकाश पड़ सके।

१. बहुद्धमाण, शहार।

२. बही, रवाश्रशक्ष

३-४, बही, श्रारा१-४; शकार-३; १०।४१११-६।

४. वही, १०।४१।४*।* 

इ. वहीं, १०१४११७-६।

७, वही, शराह ।

१. श्रीधर नामके ज्ञात आठ कवियोंमें से 'वड्ढमाणचरिउ'का कर्ता कौन ?

प्रस्तूत 'वडूमाणचरिउ' के कर्ता विबुध श्रीघरके अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत एवं अपभंश-साहित्यमें श्रीघर नामके ही सात अन्य किव एवं उनकी कृतियाँ भी ज्ञात एवं उपलब्ध हैं। अतः यह विचार कर लेना आवश्यक है कि क्या सभी श्रीघर एक हैं अथवा भिन्न-भिन्न ? इन सभी श्रीघरोंका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है-

- १. पासणाहचरिउ ( अपभ्रंश ) के कर्ता बुध श्रीघर ।
- २. वडूमाणचरिउ ( अपभ्रंश ) के कर्ता विबुध श्रीघर ।
- र्इ. सुकुमालचरिउ ( अपभ्रंश ) के कर्ता विबुध श्रीधर ।
- ४. मविसयत्तकहा ( अपभ्रंश ) के कर्ता विबुध श्रीधर।
- ५. भविसयत्तपंचमीचरिउ (अपभ्रंश) के कर्ता विबुध श्रीघर।
- ६. भविष्यदत्तपंचमी कथा ( संस्कृत ) के कर्ता विबुध श्रीधर ।
- ७. विश्वलोचनकोश ( संस्कृत ) के कर्ता श्रीधर।
- ८. श्रुतावतारकथा ( संस्कृत ) के कर्ता विबुध श्रीघर ।

उक्त आठ श्रीधरोंमें-से अन्तिम आठवें विबुध श्रीधरका समय अनिश्चित है। किन्तु उनकी रचना-'श्रतावतारकथा' भाषा एवं शैलीको दृष्टिसे नवीन प्रतीत होती है। उनकी इस रचनाके अधिकांश वर्णनोंमें कई ऐतिहासिक त्रुटियाँ भी पायी जाती हैं, जो अनुसन्धानकी कसौटीपर खरी नहीं उतरतीं । इनका समय १४वीं सदीके बादका प्रतीत होता है। अतः ये विवृष श्रीघर 'वहुमाणचरिज' के कर्तासे भिन्न प्रतीत होते हैं।

सातवें 'विश्वलोचनकोश' के कर्ता श्रीघरके नामके साथ 'सेन' उपाधि संयक्त होनेके कारण यह स्पष्ट है कि वे 'सेन-गण' परम्पराके कवि थे। उन्होंने अपनी ग्रन्थ-प्रशस्तिमें अपनेको 'मुनिसेन' का जिल्म कहा है। ये मृतिसेत सेन-गण परम्पराके प्रमुख आचार्य, कवि एवं नैयायिक थे। उनके शिष्य श्रीधरसेन नाना शास्त्रोंके पारंगत विद्वान् ये तथा बड़े-बड़े राजागण उनपर श्रद्धा रखते थे । विश्वकोचनकोश अववा नानार्थकोश श्रीघरसेनकी दैवी प्रतिमाका सबसे बड़ा प्रमाण है। वर्ग एवं वर्णक्रमानुसार वर्गीकृत पद्धति में लिखित यह कोश अपने क्षेत्रमें सम्भवतः प्रथम ही है। दुर्भाग्यसे ऋविने उसमें अपने जन्मकालादि की सूचना नहीं दी है। वि. सं. १६८१ में सुन्दरगणि द्वारा लिखित 'घातुरत्नाकर' में 'विश्वलोचनकोश' का उल्लेख मिलता है। इसके अर्तिरिक्त इसपर विश्वप्रकाश (वि. सं. ११६२ ), एवं मैदिनीकोश ( १२वीं सदीका उत्तरार्घ) का प्रभाव लक्षित होता है अतः विश्वलोचनकोशकार---भीवर का समय १३-१४वीं सदी सिद्ध होता है। इस कारण ये श्रीवरसेन निक्वय ही 'वहुमाणवरिख' के रचयितासे मिन्न हैं।

१- माणिकचन्द्र दि० जैन प्रन्यमाला ( सं. २९ ) बम्बई ( १६२२ ई- ) की औरते प्रकाशित तथा 'सिद्धान्तवाराविसंप्रह'में संकतित पृ. सं. ३१६-१८।

<sup>े</sup>र. जैन साहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश, ( जुगलकिशोर मुख्तार ) कलकत्ता, ( १६६६ ), पू. ४६८ ।

३, नाथार न गाँघी आकख्ण द्वारा प्रकाशित (१६१२ ई.)।

थ. सेनान्वये सक्खसत्त्वसमर्पितश्रीः श्रीमानज्ञायत कविर्मु निसेननामा । आन्वीक्षिकी सकलशास्त्रमयो च विद्या मस्यासमादपदवी न दवीयसी स्यास ११। तस्मादभूदशिक्षवाक्षमयपारदश्या विश्वासपात्रमवनीतिकनामकानाम्। अभिन्नी घरः संकक्षत्राके विश्वीिन क्रत्रिव-विश्ववाकनकृति निर्जर भारतीकः । १। तस्यातिशायिनि कवेः पिष जायुक्त श्रीकोषनस्य गुरुशायनतोषनस्य । नानाकविन्दर्वितानिम्धानक्षेत्रस्य स्थापनिम्बायमदीपि कोशः ॥३॥ विश्वकोष्यतकाँका, भूमिका, पृ. ३।

छठी 'भविष्यदत्तपंचमीकथा' एक संस्कृत रचना है। उसकी प्रशस्तिमें कवि-परिचयसम्बन्धी कोई भी सामग्री प्राप्त नहीं होती। दिल्लीके एक शास्त्र-भण्डारमें इसकी एक अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण प्रतिलिपि प्राप्त हुई है, जिसका प्रतिलिपिकाल वि. सं. १४८६ है । इससे यह तो स्पष्ट है कि ये विबुध श्रीधर वि. सं. १४८६ के पूर्व हो चुके हैं, किन्तु मूल प्रतिको देखे बिना इस रचनाके रचनाकारके विषयमें कुछ भी निर्णय लेना सम्भव नहीं। फिर भी जबतक इस कविके विषयमें अन्य जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती तबतकके लिए अस्थायी रूपसे ही सही, यह अनुमान किया जा सकता है कि चूँकि इस रचनाके रचनाकार संस्कृत-कवि ये अतः वे 'वहुमाणचरिउ' के अपर्भ्रश-कवि विवृध श्रीधरसे भिन्न हैं।

पौंचवें विबुध श्रीधरके 'भविसयत्तपंचमीचरिउ' का रचनाकाल ग्रन्थकारने अपनी प्रशस्तिमें स्वयं ही वि. सं. १५३० अंकित किया है, <sup>२</sup> इससे यह स्पष्ट है कि ये विबुध श्रीधर 'वहुमाणचरिज' के १२वीं ्सदीके रचयिता विबुध श्रीधरसे सर्वथा भिन्न हैं।

चौथे विबुध श्रीघरकी रचना 'भविसयत्तकहा' की अन्त्य-प्रशस्तिमें कविने उसका रचनाकाल वि. सं. १२३० स्पष्ट रूपसे अंकित किया है तथा लिखा है कि—"चन्दवार-नगरमें स्थित माथुरकूलीन नारायणके पुत्र तथा वासुदेवके बड़े भाई सुपट्टने कवि श्रीधर से कहा कि आप मेरी माता रुप्पिणीके निमित्त 'पंचमी-त्रत-फल'सम्बन्धी 'भविसयत्तकहा' का निरूपण कीजिए ।"

तृतीय विवृष श्रीघरने अपने 'सुकुमालचरिज' में उसका रचना-काल विक्रम संवत् १२०८ अंकित किया है तथा प्रन्य-प्रशस्तिके अनुसार उसने उसकी रचना बलडइ नामक नगरमें राजा गोविन्दचन्द्रके समयमें की थी । यह रचना पीय पुत्र कुमरकी प्रेरणासे लिखी गयी थी । उक्त दोनों ग्रन्थों अर्थात् 'भविसयत्तकहा' और 'सुकुमालचरिस' में कविने यद्यपि अपना परिचय प्रस्तृत नहीं किया, किन्तु प्रन्थोंकी भाषा-शैली, रचना-काल एवं कवियोंके नाम-साम्यके आधारपर उन दोनोंके कर्ता अभिन्न प्रतीत होते हैं।

द्वितीय विबुध श्रीधरपर इसी प्रस्तावनामें पृथक् रूपसे विचार किया गया है, और उसमें यह बताया गया है कि ये विबुध श्रीघर उपर्युक्त दोनों विबुध श्रीघरोंसे अभिन्न हैं।

प्रथम रचना—'पासणाहचरिख' के कर्ता विबुध श्रीघरने इसकी प्रशस्तिमें अपना परिचय देते हुए अपने माता-पिताका नाम क्रमशः वील्हा एवं गोल्ह लिखा है। उसने अपनी पूर्ववर्ती रचनाओं में 'चन्द्रप्रभ-चरित का भी उल्लेख किया है। ये तीनों सूचनाएँ उक्त 'बहुमाणचरिउ'में भी उपलब्ध हैं। " किवने 'पासणाहचरिउ' का रचनाकाल वि. सं. ११८९ (अर्थात् 'वड्डमाणचरिउ'से एक वर्ष पूर्व) स्वयं बताया है । १९ प्रतीत होता है कि कविने 'संतिजिणेसरचरिउ' की रचना 'पासणाहचरिउ' की रचनाके बाद तथा 'बड्रमाण-

१. सं. १४८६ वर्षे आषाइ विह ७ गुरु दिने गोपाचल दुर्गे राजा हुँगरसीह राज्य प्रवर्त्तमाने श्री काष्ठासंघे माथुरान्वये पुष्करगणे आचार्यभीगुणकीतिदेवास्ति छिष्य श्री यदाःकीत्तिदेवास्तेन निजज्ञानावरणीकर्मक्षयार्थं इदं भविष्यदत्तपंचमीकथा जिलापितं । विषसी प्रति।

२, पंचदह जि सम फुडु तीसाहिय ..... (११४१७) आमेर प्रति ।

३, बारहसम बरिसहिं परिगएहिं दुगुणिय पणरह बच्छर जुएहिं। फागुण मासम्मि बलक्त पक्ते दहिमिहि-दिणि-तिमिरुक्कर विवक्खे।

४. भविसयत्तकहा (अप्रकाशित) - १।२. दि. इसी प्रन्थका परिशिष्ट्रसं, १(ग)]

मुकुमारूवरिज—(अप्रकाशित) ६।१३।१४-१५ [ दे. इसी प्रनथकी परिशिष्ट सं १ (ख)]

इ. दे.-वहीं, शशाव-था

७, चै---वही, १।१।११।

<sup>[</sup> दे प्रस्तुत प्रन्थका परिशिष्ट १ (ग)] पासणाहचरिउ (अप्रकाशित ) १।२।३-४ [ दे. इसी ग्रन्थकी

परिशिष्ट सं. १ (क)]

**६. वही, शरार ।** 

१०. वड्ढमाण.--१।३।२; १०।४१।६; १।२।६ ।

११. पासणाह.-१२।१८।१०-१३।

चरिउ' की रचनाके पूर्व की होगी। कुछ भी हो, उक्त उल्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि 'पासणाहचरिउ' और 'बहुमाणचरिउ' के विबुध श्रीधर एक ही हैं।

उक्त श्रीघरोंकी पारस्परिक-भिन्नता अथवा अभिन्नताके निर्णय करनेमें सबसे अधिक उलझन उपस्थित की है—श्रीघरकी 'विबुध' उपाधि ने। सातवें एवं प्रथम श्रीघरको छोड़कर बाकी सभी श्रीघर 'विबुध' की उपाधिसे विभूषित हैं। प्रथम श्रीघर 'बुध' एवं 'बिबुध' दोनों ही उपाधियोंसे विभूषित हैं। अतः मात्र यह उपाधि-साम्यता ही उक्त कवियोंकी भिन्नाभिन्नताके निर्णयमें अधिक सहायक सिद्ध नहीं होती। उसके लिए उनका रचना-काल, भाषा एवं शैली आदिको भी आधार मानकर चलना होगा।

उक्त 'मिवसयत्तकहों' और 'भिवसयत्तचरिउं' के रचना-कालमें ३०० वर्षोंका अन्तर है। जैसा कि पूर्वमें कहा जा चुका है कि 'भिवसयत्तकहा' का रचना-काल वि. सं. १२३० तथा 'भिवसयत्तचरिउ' का रचनाकाल वि. सं. १५३० है। इन दोनोंके प्रणेताओंके नाम तो एक समान हैं ही, दोनोंके आश्रयदाताओंके नाम भी एक समान हैं। वह निम्न मानचित्रसे स्पष्ट है—



उक्त दोनों रचनाओंके शीर्षक एवं प्रशस्ति-खण्डोंके तुलनात्मक अध्ययनसे निम्न तम्य सम्मुख आते हैं—

- १. कथावस्तु दोनोंकी एक है। दोनों ही रचनाएँ अपभ्रंश-भाषामें हैं। मात्र शीर्षकमें ही आंशिक परिवर्तन है—एक 'भविसयत्तकहा' है तो दूसरी 'भविसयत्तचरिउ'।
- २. दोनों रचनाओं के ग्रन्थ-प्रेरक एवं आश्रयदाता एक ही हैं। अन्तर केवल इतना है कि एकमें केवल दो पीढ़ियोंका संक्षिप्त परिचय तथा दूसरीमें तीन पीढ़ियोंका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। जो उक्त मानचित्रसे स्पष्ट है।
  - ३. कविका परिचय दोनों ही कृतियोंमें अनुपलब्ध है।

१-२. ये दोनों प्रतियाँ आमेर शास्त्रं मण्डार जयपुरमें सुरक्षित हैं।

३. वेखिए, इस ग्रन्थको परिशिष्ट सं.१ (ग)

४. देखिए, जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह (सम्पा. पं. परमानन्द जी शास्त्री) द्वि. भा. प १४४-१४६ ।

४. 'भविसयत्तकहा'में कविके लिए 'कवि' और 'विबुधे'ये दोनों उपाधियाँ मिलती हैं तथा 'भविसयत्त-चरिउ' में कवि व विबुधेंके साथ-साथ 'मिनें' विशेषण भी मिलता है।

उक्त दोनों रचनाओं की उक्त साम्यताओं को घ्यानमें रखते हुए इस विषयमें गम्भीर शोध-खोजकी आवश्यकता है। मेरी दृष्टिसे उक्त दोनों ही रचनाओंकी आश्रयदाताओं तथा उनकी वंश-परम्पराओंकी सादृश्यताको एक विशेष संयोग ( Accident ) मात्र कहकर टाला नहीं जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी लिपिकके प्रमाद अथवा भलसे रचना-कालके उल्लेखमें कुछ गड़बड़ी अथवा परिवर्तन हुआ है। चूँकि ये दोनों मूल-रचनाएँ मेरे सम्मुख नहीं हैं, अतः इस दिशामें तत्काल कुछ विशेष कह पाना सम्भव नहीं, किन्तु यदि भविसयत्तचरिउ १२३० वि. सं. की सिद्ध हो सके तो 'भविसयत्तकहा' के कर्ताके साथ उसकी संगति बैठायी जा सकती है। यद्यपि उस समय यह प्रश्न अवश्य ही उठ खड़ा होगा कि एक ही किव एक ही विषयपर एक ही भाषामें एक ही आश्रयदाताके निमित्तसे दो-दो रचनाएँ क्यों लिखेगा ? किन्तु उसके सैंमाधानमें यह कहा जा सकता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई कवि एक ही विषयपर एक ही रचना लिखे। एक ही किव विविध समयोंमें एक ही विषयपर एकाधिक रचनाएँ भी लिख सकता है क्योंकि यह तो बहुत कुछ कवियोंकी अपनी क्षमता-शक्ति, श्रद्धा एवं नवीन-नवीन साहित्य-विधाओंके प्रयोगोंके प्रति उत्कट-इच्छापर निर्भर करता है। 'भविसयत्तकहा'में श्रीधरको विबुध एवं कवि कहा गया है तथा 'भविसयत्त-चरिउ'में उसे विबुधके साथ-साथ मुनिकी उपाधि भी प्राप्त है। हो सकता है कि 'भविसयत्तकहा'की रचना उसने अपने आश्रयदाताकी प्रेरणासे मृनि बननेके पूर्व की हो तथा 'भविसयत्तचरिउ'की रचना उसने अपनी प्रतिमा-प्रदर्शन-हेतु तथा 'पंचमीव्रतकथा'को और भी अधिक सरस एवं मार्मिक बनाने हेत् कुछ परिवर्तित शैलीमें उसी बाष्ट्र यदाताकी प्रेरणासे मुनिपद घारण कर लेनेके बाद की हो। वस्तुतः इन तथ्योंका परीक्षण गम्भी-रताके साथ किये जाने की आवश्यकता है।

#### २. रचनाकाल

उक्त तथ्योंको घ्यानमें रखते हुए यदि विवादास्पद समस्याओंको पृथक् रखकर चलें, तो भी यह निश्चित है कि उक्त पासणाहचरिउ, बहुमाणचरिउ, सुकुमालचरिउ एवं भविसयत्तकहा [तथा अनुपलब्ब चंदप्पहचरिउ एवं संतिजिणेसरचरिउ] के कर्ता अभिन्न हैं और उक्त उपलब्ध चारों रचनाओंमें निर्दिष्ट कालोंके अनसार विवध श्रीधरका रचनाकाल वि. सं. ११८९ से १२३० निश्चित होता है।

## ३. जीवन-परिचय एवं काल-निर्णय

'वहुमाणचरिउ'की आद्य एवं अन्त्य प्रशस्तियोंमें कविका उपलब्ध संक्षिप्त जीवन-परिचय पूर्वमें लिखा जा चुका है। चंदप्यहचरिउ एवं संतिजिणेसरचरिउ नामकी रचनाएँ अनुपलब्ध ही हैं, अतः उनका प्रश्न ही नहीं उठता। सुकुमालचरिउ और भविसयत्तकहामें भी किवका किसी भी प्रकारका परिचय नहीं मिलता। संयोगसे किवने अपने 'पासणाहचरिउ'में 'वहुमाणचरिउ'के उक्त जीवन-परिचयके अतिरिक्त स्वविषयक कुछ अन्य सुचनाएँ भी दी हैं जिनके अनुसार वह हरयाणा-देशका निवासी अग्रवाल जैन था। वह वहाँसे यमुना

७. पासणाह, श्राश

१. भविसयत्तकहा (अप्रकाशित )--१।२।६, [दे प्रस्तुत ग्रन्थकी परिशिष्ट सं.१ (ग)]

२. दे भविस्यत्तकहाकी पुष्पिकाएँ। यथा-विबुह सिरि मुक्ड सिरिहर विरइए...

३-५. भविसम् त्र चरिउ ( आमेर प्रति ) — अञ्माद्यिवि सिरिहरु कहगुण सिरिहरु ११३।११। मुप्पटु अहिणंदउ जिण-पय बंदउ तब सिरिहर मुणि भत्तछ। ११४।१६

<sup>[</sup>सन्दर्भोके लिए दे. जै. घ. प्र. संप्रह, द्वितीय भाग, प. १४६] ६ पासणाह, ११२११४

नदी पार करता हुआ ढिल्ली आया था। <sup>3</sup> उस समय ढिल्लीमें राजा अनंगपालका राज्य था। <sup>3</sup> अनंगपाल द्वारा सम्मानित अग्रवाल कुलोत्पन्न नट्टल साहूकी प्रेरणासे कविने 'पासणाहचरिज'की रचना की थी। <sup>3</sup>

पासणाहचरिउ एवं वहुमाणचरिउमें विबुध श्रीधरका जितना जीवन-परिचय मिलता है, उसे मिलाकर भी अध्ययन करनेसे यह पता नहीं चलता कि किवकी मूल वृत्ति क्या थी तथा उसका पारिवारिक-जीवन कैसा था? जैसा कि पूर्वमें कहा जा चुका है कि उसके नामके साथ 'विबुध' एवं 'बुध' ये दो विशेषण मिलते हैं, किन्तु वे दोनों पर्यायवाची ही हैं। इन विशेषणोंसे उसके पारिवारिक-जीवनपर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। प्रतीत होता है कि किव प्रारम्भसे ही संसारके प्रति उदासीन जैसा रहा होगा। गृह-परिवारके प्रति उसके मनमें विशेष मोह-ममताका भाव नहीं रहा होगा, अन्यथा वह अपना विस्तृत परिचय अवश्य देता।

विबुध श्रीधरने स्वरचित प्रत्येक कृतिमें उसका रचनाकाल दिया है, इस कारण उसका रचनाकाल तो वि. सं. ११८९ से १२३० के मध्य निश्चित हैं हो। कविकी अन्य जो दो रचनाएँ अनुपलब्ध हैं, उनके विषयमें यदि यह मान लिया जाय कि उनके प्रणयनमें कविको लगभग १० वर्ष लग गये होंगे तथा यदि यह भी मान लिया जाय कि उसने अपने अध्ययन, मनन एवं चिन्तनके बाद लगभग २५ वर्षकी आयुमें प्रन्थ-प्रणयनका कार्य प्रारम्भ किया होगा तब विबुध श्रीधरका जन्म वि. सं. ११५४ के आसपास तथा उसकी कुल आयु लगभग ७६ वर्षकी सिद्ध होती है।

#### ४. आश्रयदाता

विबुध श्रीघरकी उपलब्ध रचनाओं साहू नट्टल, साहू नेमिचन्द्र, साहू, साहू सुपट्ट एवं पीथे पुत्र कुँवरके उल्लेख एवं संक्षिप्त परिचय शाप्त होते हैं। कविने उनके आश्रयमें रहकर क्रमशः पासणाहचरिउ, वहुमाण-चरिउ, भविसयत्तकहा और सुकुमालचरिउ नामक ग्रन्थों की रचना की थो।

वड्ढमाणचरिउके आश्रयदाता साहू नेमिचन्द्रके विषयमें कविने लिखा है कि वे जायस ( जैसवाल ) कुलावतंस थे रें। वे वोदाउव के निवासी थे रें। कविने उनके पारिवारिक-जीवनका मानचित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया है—



उक्त वोदाउव नगर कहाँ था, इसकी सूचना किनने नहीं दी है। किन्तु अध्ययन करनेसे विदित होता है कि वह आधुनिक बदायूँ (उत्तर प्रदेश) नगर रहा होगा। बदायूँ नगर जैसवालोंका प्रधान केन्द्र भी माना जाता रहा है। उक्त नेमिचन्द्रने किन श्रीधरसे 'बड्ढमाणचरिख' के प्रध्यनकी प्रार्थना की जिसे उसने सहर्ष स्वीकार किया।

१. पासणाह. शश्र-१६

२, पासणाह, शक्षार

३. पासणाह, १।६।११-१४

४. वर्डमाण., १।२।३; १०।४१।३।

१. वड्डमाण., १०।४१।१।

६, वही, शराशः १०१४९।३ ।

७, मही, राराध, राहाइ; र०।४राइ; र०।४रारक्र ।

८ बही, १०।४१।११।

६ बही, १०।४१११३ ।

१०, वही, १०४४।१३।

११. नहीं, ११२१४-१२; ११३११-३; १०१४११३-४।

Q

किवने 'वड्माणचरिउ' की प्रत्येक सिन्धके अन्तमें आश्रयदाताके लिए आशीर्वादात्मक ९ संस्कृत श्लोकोंकी रचना की हैं, जिनमें उसने नेमिचन्द्रको सुश्रुतमित, साधुस्वभावी, भव, भोग और क्षण-भंगुर शरीर इन तीनोंसे वैराग्य-भाववाला, सुकृतोंमें तन्द्राविहीन, गुणीजनोंकी संगति करनेवाला तथा शुभ मितवाला कहा है।

कविने उसके जीवन-संस्कारों एवं आध्यात्मिक वृत्तिका संकेत करते हुए कहा है कि ''श्री नेमिचन्द्र प्रतिदिन जिन-मन्दिरमें मुनिजनोंके सम्मुख धर्म-व्याख्या सुनते हैं, सन्त एवं विद्वान् पुरुषोंकी कथाकी प्रस्तावना-मात्रसे प्रमुदित होकर नतमस्तक हो जाते हैं, शम-भाव धारण करते हैं, उत्तम बुद्धिसे विचार करते हैं, द्वादशानुप्रेक्षाओं को भाते हैं तथा विद्वज्जनोंमें अत्यन्त लोकप्रिय हैं ।''

उक्त उल्लेखोंके अनुसार श्री नेमिचन्द्र स्वाघ्याय-प्रेमी एवं विद्वान्-सज्जन तो थे ही, वे श्रीमन्त तथा राज्य-सम्मानित पदाधिकारी भी थे। कविने उन्हें 'अखिल-जगत्के वस्तु-समूहको प्राप्त करनेवाले' ( अर्थात् श्रेष्ठ व्यापारी एवं सार्थवाह ) तथा 'लक्ष्मी-पुत्रों द्वारा सम्मान्य के कहा है। वे साधर्मी जनोंको विपत्तिकालमें आवश्यकतानुसार भरपूर सहायता किया करते थे, इसीलिए कविने उन्हें 'प्रजनित जन-तोष के 'जगदुपकृति 'सुकृतकृत-वितन्द्रो 'सर्वदा तनुभृतां जनितप्रमोदः 'पे' 'सद्बन्धुमानससमुद्भवतापनोदः वाद कहा है।

कवि श्रीधरने नेमिचन्द्रको दो ऐसे विशेषणोंसे विभूषित किया है, जिससे स्पष्ट है कि वे राज्य-सम्मानित अथवा भ्याय-विभागके कोई राज्य-पदाधिकारी अथवा दण्डाधिकारी रहे होंगे। इसीलिए कविने उन्हें 'वन्दिदत्तो तु चन्द्र' तथा 'न्यायान्वेषणतत्परः कहा है।

इसी प्रकार एक स्थान पर उन्हें 'ज्ञाततारादिमन्द्र: १९, कहा गया है। इससे प्रतीत होता है कि वे ज्योतिषी एवं खगोल-विद्याके भी जानकार रहे होंगे।

#### ५. रचनाएँ

जैसा कि पूर्वमें कहा जा चुका है, विबुध श्रीधरने अपने जीवन-कालमें ६ ग्रन्थों की रचना की—(१) चंदप्पहचरिल, (२) पासणाहचरिल, (३) संतिजिणेसरचरिल, (४) विष्कराणचरिल, (५) भविसयत्तकहा एवं (६) सुकुमालचरिल। किविकी इन रचनाओंमें-से ४ रचनाएँ ४ तीर्यंकरोंसे सम्बन्धित हैं—चन्द्रप्रभ, शान्तिनाथ, पार्श्वनाथ एवं महावीर। श्रमण-साहित्यमें इन ४ तीर्यंकरोंके जीवन चमत्कारी घटनाओंसे ओत-प्रोत रहनेके कारण वे सामाजिक-जीवनमें बड़े ही लोकप्रिय रहे हैं। विविध भाषाओंमें, विविध कालोंमें, विविध किव्योंने विविध शैलियोंमें उनके चरितोंका अंकन किया है। 'सुकुमालचरिल' घोर अध्यातमपरक तथा एकनिष्ठ तपष्चर्या एवं परीषह-सहनका प्रतीक ग्रन्थ है, जबिक 'भविसयत्तकहा' अध्यातम एवं व्यवहारके सम्मिश्रणका अद्भुत एवं अत्यन्त लोकप्रिय सरस काव्य। इस प्रकार किवने समाजके विभिन्न वर्गोंको प्रेरित करने हेतु तीर्यंकर चरित, अध्यातमपरक-ग्रन्थ तथा अध्यातम एवं व्यवहार-मिश्रित ग्रन्थोंको रचना कर साहित्य-जगत्को अमृत्य दान दिया है।

१. एकसे लेकर ६वीं सन्धिके अन्तमें देखिए।

र दे नौवीं सन्धिके अन्तका आशीर्वचन।

३. वही ।

४. बही, दे. सातवीं सन्धिके अन्तका आशीर्वचन ।

४. वही, दे. पाँचवीं सन्धिके अन्तमें आशीर्वचन ।

है. दे. चौथी सान्धके अन्तमें आशीर्व चन ।

७. दे. तीसरी सन्धिके अन्तमें आशीर्वचन।

इ. इ. इसरी सन्धिक अन्तमें आशिर्वचन।

दे. पहली सन्धिके अन्तमें आशीर्वचन।

१०. दे. वही ।

११. दे. सातवीं सन्धिके अन्तमें आशीर्वचन ।

१२. दे. तीसरी सन्धिके अन्तमें आशीर्वचन।

१३. दे, पाँचवीं सन्धिके अन्तमें आर्शार्वचन।

१४. दे. बही।

१५-१६. दे. छठीं सन्धिके अन्तमें आशीर्वचन ।

१७. दे. पाँचवीं सन्धिके अन्तमें आशीर्वचन । 🔍

१८. दे. सातवीं सन्धिके अन्तमें आशीर्व चन ।

१६. दे. पाँचवीं सन्धिके अन्तमें आशीर्व चन ।

कि विके उक्त ६ ग्रन्थोंमें-से प्रथम एवं तृतीय ग्रन्थ तो अद्याविध अनुपलन्थ हैं। उनके शोर्पकोंसे यह तो स्पष्ट ही है कि वे आठवें एवं सोलहवें तीर्थंकरोंके जीवन-चिरतोंसे सम्बन्धित हैं, किन्तु उनके रचनाकाल, आश्रयवाता, प्रतिलिपिकाल, प्रतिलिपि-स्थान तथा उनकी पूर्ववर्ती रचनाओंके विषयमें कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं होती। फिर भी ये दोनों रचनाएँ देहली-दीपक-न्यायसे पूर्ववर्ती एवं परवर्ती 'चम्द्रप्रभ-चिरतों' एवं 'शान्तिनाथ-चिरतों' को आलोकित करनेवाली प्रधान रचनाएँ हैं, इसमें सन्देह नहीं। श्रीधरके पूर्व चन्द्रप्रभ-चिरत एवं शान्तिनाथचिरतकी अपभंश-भाषामें महाकाव्य-शैलीमें कोई भी स्वतन्त्र-रचनाएँ नहीं लिखी जा सकी थीं। संस्कृतमें महाकिव वीरनिवका चन्द्रप्रभचिरते (वि. सं. १०३२ के आसपास) एवं महाकिव क्या (वि. सं. १०वीं सदी) कृत शान्तिनाथ चिरत पर्याप्त स्थाति अजित कर चुके थे। और प्रासंगिक रचनाओंमें महापुराणान्तर्गत पुष्पदन्ते एवं गुणभद्रकी उक्त विषयक रचनाएँ आदर्श थीं। विबुध श्रीधरने उनसे प्रभावित होकर अपभंशमें तिहष्यक स्ततन्त्र ग्रन्थ लिखकर सर्वप्रथम प्रयोग किया तथा आगेके अपभंश किवयोंके लिए एक परम्परा ही निर्मित कर दी, जिसमें रह्थूँ एवं महिन्दुं प्रभृति किव आते हैं। यदि श्रीधर कृत उक्त दोनों रचनाएँ उपलब्ध होतीं, तो उनका तुलनात्मक अध्ययन कर संक्षेपमें उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालनेका प्रयास किया जाता। अस्तु, किवकी अन्य चार रचनाएँ उपलब्ध तो हैं, किन्तु वे अभी तक अप्रशाशित ही हैं। उनका मूल्यांकन संक्षेपमें यहाँ किया जा रहा हैं:—

## (३) पासणाहचरिउ

प्रस्तुत हस्तिलिखित ग्रन्थ आमेर-शास्त्र-भण्डार जयपुरमें सुरक्षित है । किनके उल्लेखानुसार यह २५०० ग्रन्थ-प्रमाण विस्तृत है । इसमें कुल १२ सिन्धर्या एवं २३८ कडनक हैं ।

कविने इस रचनामें भ. पार्श्वनाथके परम्परा-प्राप्त चरितका अंकन किया है। इस दिशामें यह रचना वि. सं. की १०वीं सदीसे १५वीं सदी तकके पार्श्वनाथचरितोंके कथानककी प्रांखलाको जोड़ने वाली एक महत्त्वपर्ण कही मानी जा सकती है।

विबुध श्रीवरके 'पासणाहचरिउ' की आद्यप्रशस्तिके अनुसार वह 'बन्द्रप्रभचरित' की रचना करनेके बाद अपने निवास-स्थान हरयाणासे जब यमुनानदी पार करके ढिल्ली आर्या तब उस समय वहाँ राजा अनंगपालका शासन था । इस अनंगपालने हम्मीर-जैसे वीर राजाको बुरी तरह परास्त किया था । इसी राजा अनंगपालके राजदरबारमें जिनवाणी-मक्त अह्मण नामके एक साहूसे श्रीधरकी सर्वप्रथम भेंट हुई । साहूने जब किव श्रीधर द्वारा रचित उक्त चन्द्रप्रभ-चरित सुना तो वह झूम उठा । उसने किवकी बड़ी प्रशंसा की रे तथा उसी समय उसने किवकी ढिल्लीके अप्रवाल-कुलोत्पन्न जेजा नामक साहू तथा उसके परिवारका प्रशंसात्मक परिचय देते हुए, तीसरे पुत्र नट्टल साहूकी गुण-प्रहणशीलता, उवारता एवं साहित्य-रसिकताकी विस्तृत चर्चा की, तथा किवसे अनुरोध किया कि वह साहू नट्टलसे अवश्य मिले ।

१. निर्णय सागर प्रेस मन्मई (१६१२, १६२६ ई.) से प्रकाशित ।

२. माणिकचन्द्र दि. जैन ग्रन्थमाला बम्बई (१९३७-४७) से तीन खण्डोमें प्रकाशित । [ उसमें देखिए ४६वीं सन्धि ]

३. भारतीय ज्ञानपीठ काशी (१६६१-६४) से तीन खण्डोंमें प्रकाशित । [ उसमें चेस्विच ५४ वाँ पर्व ]

४. दे रह्यू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन [ ---डॉ. राजाराम जैन] पृ. १५१।

k. वही. दे. पृ. ११६ Ì

६. इसकी पाण्डुलिमि सुक्ते श्रद्धेय सम्परकम्बद्धी नाहटासे प्राप्त हुई थी। उसके लिए मैं उनका स्वाभारी हूँ।

७. पासणाह., १२।२८ १४ [ दे. परिशिष्ट सं, १ (क ) ]

प. वही, शश्र-१६ ।

१. वही, शक्षाश

१०. वही, श्राप्ता ।

११. वही, शश्राई।

१२. वहीं, शक्षा७।

१३. वही, १।४।५-१२ तथा १।५-७; १।८।१-६ तथा छान्त्य प्रशस्ति।

साह नट्टल राजा अनंगपालके परम स्नेह-भाजन तथा एक सम्मानित नागरिक थे। अर्थनीतिमें क्रशल एवं व्यस्त होनेपर भी वे जिनवाणीके नियमित स्वाघ्याय, प्रवचन-श्रवण तथा विद्वज्जनों एवं कवियोंकी संगति-के लिए समय अवश्य निकाल लेते थे। विद्वानों एवं कवियोंका उनके यहाँ पर्याप्त सम्मान होता था। किन्तु नट्टल साहसे अपरिचित रहनेके कारण कवि उसके पास जानेको तैयार नहीं हुआ। वह अल्हण साहसे कहता है कि-"'हे साहू, आपने मझसे जो कुछ कहा है, वह ठीक है, किन्तु यहाँ दुर्जन की कमी नहीं है। वे कूट-कपटको ही विद्वत्ता मानते हैं। वे सङ्जनोंसे ईर्ष्या एवं विद्वेष रखते हैं, तथा उनके सद्गुणोंको असद्धा मानकर उनके प्रति दुर्ब्यवहार करते हैं। कभी मारते हैं, तो कभी टेढ़ी आँखें दिखाते हैं और कभी हाथ-पैर अथवा सिर ही तोड़ देते हैं। मैं ठहरा सीधा-सादा सरल स्वमावी, अत: मैं तो अब किसीके पास भी नहीं जाना चाहता ।'' तब अल्हण साहने किवसे पुनः पुछा कि -- "तुम क्या वास्तवमें नट्टलको नहीं जानते ? अरे, जो धर्म-कार्योंमें धुरन्धर है, उन्नत कान्धीरवाला है, सज्जन-स्वभावसे अलंकुत है, प्रतिदिन जो निश्चल मन रहता है, तथा जो बन्धु-बान्धवोंके लिए स्नेहका सागर है, जो भव्य-जनोंकी सहायता करनेमें समर्थ है, जो कभी भी अनावश्यक वचन नहीं बोलता, जो दुर्जनोंको कुछ नहीं समझता, किन्तु सज्जनोंको सिरमौर समझता है, जो उत्तम-जनोंके संसर्गकी कामना करता है, जो जिन-भगवान्का पूजा-विधान कराता रहता है, जो विदृद्-गोष्ठियोंके आयोजन कराता रहता है, जो निरन्तर शास्त्रार्थोंके हितकारी अर्थ-विचार किया करता है, उसकी इससे अधिक प्रशंसा क्या उचित प्रतीत होती है ? वह नट्टल मेरा वचन कभी भी टाल नहीं सकता, मैं उसे जो कुछ कहता हूँ, वह अवस्य ही उसे पूरा करता है। अतः आप उसके पास अवश्य जायें।" ह

साहू अल्हणके उक्त अनुरोधपर किन श्रीधर नट्टल साहूके आवासपर पहुँचे । नट्टल ने किनकों आया देखकर शिष्टाचार-प्रदर्शनके बाद ताम्बूल प्रदान कर आसन दिया । उस समयका दृश्य इतना भव्य था तथा श्रीधर एवं नट्टल दोनोंके मनमें एक ही साथ यह भावना उदित हो रही थी कि—"हमने पूर्वभवमें ऐसा कोई सुकृत अवस्य किया था, जिसका फल हमें इस समय मिल रहा है ।" एक क्षणके बाद किन श्रीधरने नट्टल साहूसे कहा कि—"मैं अल्हण साहूके अनुरोधसे आपके पास आया हूँ । हे नट्टल साहू, अल्हण साहूने आपके गुणोंकी चर्चा मुझसे की है । मुझे आपके विषयमें सब कुछ ज्ञात हो चुका है । आपने एक 'आदिनाथ-मिन्दर' का निर्माण कराकर उसपर 'पचरंगे झण्डे' को भी चढ़ाया है । आपने जिस प्रकार उस भव्य मिन्दरकी प्रतिष्ठा करायी है, उसी प्रकार आप एक 'पार्श्वनाथ-चरित' की रचना भी करवाइए, जिससे कि आपको पूर्ण सुख-समृद्धि मिल सके तथा जो कालान्तरमें मोक्ष-प्राप्तिका कारण बन सके । इसके साथ ही आप चन्द्रप्रभ स्वामीकी एक मूर्ति अपने पिताके नामसे उस मन्दिरमें प्रतिष्ठित कराइए ।"

श्रीधरका कथन सुनकर शेकाली (सइवाली) के पित साहू नट्टलने कहा—'हे कविवर, सुखकारी रसायनका एक कण भी क्या कुशकायवाले प्राणीके लिए बड़ा भारी अवलम्ब नहीं होता? अतः आप 'पासणाहचरिउ' की रचना अवश्य कीजिए।'' किव साहू नट्टलके कथनसे बड़ा प्रसन्न हुआ तथा उसके निमित्त किव ने 'पासणाहचरिउ' की रचना की १०। 'पासणाहचरिउ' की अन्त्य-प्रशस्तिमें उसकी आद्य-प्रशस्तिकी ही पुनरावृत्ति हैं। इन प्रशस्तियोंसे निम्न तथ्योंपर प्रकाश पड़ता है—

पासणाह, —११४।८-१२; ११४।१-४; ११४।१४; तथा अन्त्य प्रशस्ति।

२, पासणाह,- १।७।२-- तथा अन्स्य प्रशस्ति ।

३. पासणाह.-१।७।६-१२: १।८।१-६: तथा अन्त्य प्रशस्ति ।

४. पासणाह. - १।८।१-६ तथा अन्त्य प्रशस्ति ।

<sup>[</sup>देखिए परिशिष्ट सं, १ (क) ]

५. वही, १।८।७।

दं, वही, शनाय-१।

७. वही, १।८।१०-१२।

५. पासणाह. १।६।१,४।

वही, शहा७।

१०. वही, १।६।१३-१४।

- १. 'वड्दमाणचरिउ' एवं 'पासणाहचरिउ' का कर्ता विबुध श्रीधर जातिका अग्रवाल जैन या, तथा वह हरयाणा देशका निवासी था।
- २. वह अपनी प्रथम रचना— 'चन्द्रप्रभचरित' की रचना करनेके बाद ही यमुना नदी पार करके 'ढिल्ली' आया या तथा उसने अपनी उक्त रचना सर्वप्रथम अल्हण साहको ढिल्लीमें ही सुनायी थी।
  - ३. आधुनिक 'दिल्ली'का नाम कवि-कालमें 'ढिल्ली' था।
  - ४. 'ढिल्ली' का तत्कालीन शासक अनंगपाल था।
- ५. जिनवाणी-भक्त अल्हण साहू राजा अनंगपालका एक दरबारी व्यक्ति था। राज-दरबारमें कवि श्रीधरको उसीने सर्वप्रथम नट्टल साहुका परिचय दिया तथा उसके अनुरोधसे वह नट्टल साहुसे भेंट करने गया।
- ६. नट्टल साहू राजा अनंगपालका एक सम्मानित नगरसेठ तथा सुप्रसिद्ध विणक् अथवा सार्थवाह था, राजमन्त्री नहीं।
  - ७. अल्हण साहू नट्टल साहूका प्रशंसक था, वह उसका कोई पारिवारिक व्यक्ति नहीं था।
- ८. नट्टल साहूके पिताका नाम जेजा साहू तथा माताका नाम मेमडिय था। जेजा साहूके तीन पुत्र थे—राघव, सोडल एवं नट्टल (दे. पास. १।५। १०-१३ तथा अन्त्य प्रशस्ति)।
- ९. नट्टल साहूने ढिल्लोमें एक विशाल आदिनाथ-मन्दिरका निर्माण करवाया था तथा श्रीघरकी प्रेरणासे उसने उसमें अपने पिताके नामसे चन्द्रप्रभ-जिनको एक मूर्ति भी स्थापित की थी।
  - १०. जिन-भवनों पर 'पंचरंगा झण्डा' फहराया जाता या ।

कुछ विद्वानोंने नट्टल साहके पिताका नाम अल्हण साह माना है, जो सर्वथा भ्रमात्मक है। इसी प्रकार नट्टलको राजा अनंगपालका मन्त्री भी मान लिया है। किन्तु पासणाह्चरिउको प्रशस्तिमें इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। हाँ, एक स्थानपर उसे 'क्षितीस्वरजनादिप लब्धमानः' तथा 'क्षिपितारिदुष्टः' अवस्य कहा गया है, किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह कोई राज्यमन्त्री रहा होगा। यदि वह राज्यमन्त्री होता तो किव श्रीघरको नट्टलका परिचय देते समय अल्हण साहू उस पदका उल्लेख अवस्य ही करते। किन्तु ऐसा कोई उल्लेख उक्त प्रशस्तिमें उपलब्ध नहीं होता। मूल ग्रन्थका सावधानीपूर्वक अध्ययन किये विना किसी निष्कर्षको निकाल लेनेमें इसी प्रकारके भ्रमात्मक तथ्य उपस्थित हो जाते हैं, जिनके कारण अनेक कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैं।

कविका आश्रयदाता नट्टल ढिल्ली-राज्यका सर्वश्रेष्ठ समृद्ध, दानी, मानी एवं धर्मात्मा व्यक्ति था । वह अपने गुणोंके कारण ढिल्ली के अतिरिक्त अंग, बंग, किल्ला, गौड़, केरल, कर्णाटक, चोल, द्रविड़, पांचाल, सिन्ध, खस, मालवा, लाट, जट्ट, भोट, नेपाल (णेवाल), टक्क, कोंकण, महाराष्ट्र, भादानक, हरियाणा, मगध, गुर्जर, सौराष्ट्र आदि देशोंमें भी सुप्रसिद्ध तथा वहाँके राजाओं द्वारा ज्ञात था । इस प्रशस्ति-वाक्यसे

१. पासणाह, १।६।१ तथा पाँचर्की सन्धिकी पुष्पिका—यथा— ·····जैनं चेश्यमकारि मुन्दरतरं जैनी प्रतिष्ठा तथा । इसके अवशेष आज भी दिल्लीकी कुतुवमीनार तथा उसके आस-पास देखे जा सकते हैं। कुछ विद्वान् उसे पार्श्वनाथ-मन्दिरके अवशेष मानते हैं किन्तु पासणाहचरिजके अनुसार वह आदिनाथका मन्दिर है।

२. पासणाह. — ११६१९ — इस उण्लेखसे प्रतीत होता है कि ११-१२वीं सदीमें खैन-सम्प्रदायमें पँचरंगे भण्डेके फहराये जानेकी प्रथा थी। भ. महावीरके २५०० वें निर्वाण समारोह (१६७४-१६७५ ई.) में भी पंचरंगा भण्डा स्वीकार किया गया है जो सभी जैन-सम्प्रदायकी एकताकी प्रतीक है।

१-४. दे. जैन प्रन्थ प्रशस्ति संग्रह, द्वि.भा. (दिक्ली, १६६३) भूमिका-पृ. ८४ तथा तीर्थंकर महाबीर े और एनकी आचार्य परम्परा ४।१३म ।

५-६. पासणाहचरिज — अन्त्य प्रशस्ति [ दे. — परिशिष्ट १ (क) ]

७, वही ।

प वही।

यही विदित होता है कि नट्टल साहू अपने ज्यापारिक प्रतिष्ठानों अथवा अनंगपालके सन्देशवाहक राजदूतके रूपमें उक्त देशोंमें प्रसिद्ध रहा होगा। नट्टलका इतने राजाओं धरा जाना जाना स्वयं एक बड़ी भारी प्रतिष्ठाका विपय था। किव श्रीधर नट्टलसे इतना प्रभावित था कि उसने उसे जलधिके समान गम्भीर, सुमैरिक समान घीर, निरम्न आकाशके समान विशाल, नवमेधके समान गम्भीर गर्जना करनेवाला, चिन्तकोंमें चिन्तामणि-रत्न, सूर्यके समान तेजस्वी, मानिनियोंके मनको हरण करनेवाले कामदेवके समान, भव्यजनोंके लिए प्रिय तथा गाण्डीवके समान गुण-गणोंसे सुशोभित कहा है ।

कविने दिल्लीके जिस राजा अनंगपालकी चर्चा की है, उसे पं. परमानन्दजी शास्त्रीने तोमरवंशी राजा अनंगपाल तृतीय माना है। किवने उसके पराक्रमकी विस्तत चर्चा अपनी प्रशस्तिमें की है।

'पासणाहचरिउ' भाषा, भाव एवं शैलीकी दृष्टिसे बड़ी प्रौढ़ रचना है। कविने उसकी विषय वृस्तुका वर्गीकरण इस प्रकार किया है—

सन्धि १. वैजयन्त विमानसे कनकप्रभ देवका चय कर वामादेवीके गर्भमें आना ।

सन्धि २. राजा हयसेनके यहाँ पार्श्वनाथका जन्म एवं बाल-लीलाएँ।

सन्धि ३. हयसेनके दरबारमें यवन-नरेन्द्रके राजदूतका आगमन एवं उसके द्वारा हयसेनके सम्मुख यवननरेन्द्रकी प्रशंसा ।

सन्धि ४. राजकुमार पार्श्वका यवननरेन्द्रसे युद्ध तथा रिवकीति द्वारा पार्श्व-पराक्रमकी प्रशंसा ।

सन्धि ५. संप्राममें पार्श्वकी विजयसे रिवकीर्तिकी प्रसन्नता तथा अपनी पुत्रीके साथ विवाह कर लेनेका आग्रह । इसी बीच वनमें जाकर जलते नाग-नागिनीको अन्तिम वेलामें मन्त्र-प्रदान एवं वैराग्य ।

सन्धि ६. हयसेनका शोक-सन्तप्त होना, पार्श्वकी घोर तपस्याका वर्णन ।

सन्धि ७. पार्श्वकी तपस्या और उनपर उपसर्ग ।

सन्धि ८. केवलज्ञान-प्राप्ति एवं समवसरण ।

सन्धि ९. समवसरण एवं धर्मोपदेश।

सन्धि १०. धर्मोपदेश एवं रिवकीर्ति द्वारा जिनदीक्षा-ग्रहण ।

सन्धि ११. धर्मोपदेश ।

सन्धि १२. पार्श्वके भवान्तर तथा हयसेन द्वारा दीक्षा-ग्रहण । प्रशस्ति-वर्णन ।

कलापक्ष एवं भावपक्ष दोनों ही दृष्टियोंसे 'पासणाहचरिउ' एक उत्क्रष्ट कोटिकी रचना है। किवको महाकविकी उच्चश्रेणीमें स्थान प्राप्त करानेके लिए 'पासणाहचरिउ'-जैसी अकेली रचना ही पर्याप्त है।

'पासणाहचरिउ'के योगिनीपुर-नगर (ढिल्ली या दिल्ली ) का वर्णन , यमुना नदी-वर्णन , संग्राम-वर्णन , जिन-भवन-वर्णन , तथा प्रसंग प्राप्त देश, नगर्र , वन-उपवन , सन्ध्या , प्रभात , आदिके आलंकारिक-वर्णन दृष्टव्य हैं। इनके अतिरिक्त षट्-द्रव्य , सप्त-तत्त्व , नी-पदार्थ , तप , ध्यान आदि सिद्धान्तोंका वर्णन , भाग्य एवं पुरुषार्थका समन्वय आदिपर भी सुन्दर प्रकाश डाला गया है। व्यावहारिक ज्ञानोंमें भी कविने अपनी बहुजताका अच्छा प्रमाण दिया है। देखिए उसने अपने समयके भारतीय-राज्योंका कितना अच्छा परिचय दिया है—

१. पासणाहचरिज-अन्त्य प्रशस्ति-दे परिशिष्ट सं १ (क)

२, दे. जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह, द्वि. भा. - भूमिका-प. ८४।

३. पासणाह., १।२।१४-१६; १।३।१-१७।

४. पासणाह., शश६-१३।

६. वही, ४।१२; ४।११; ७।१०; [ दे, परिशिष्ट-१ ( क )]।

६. वही, शारशारश-१२ ।

७. वही, शश्श

८, वही, १११४।

वही, ७१-२; ७१४

१०. वही, ३११७-१८।

११. वही, ३१५ ।

१२-१६, दे. ८-११ सन्धियाँ ।

भगवान् पार्श्वनाथका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, सभी देशों में उसका शुभ-समाचार जा चुका है। नरेशोंने जैसे ही उसे सुना, वे नरेशोचित तैयारियोंके साथ प्रभु-दर्शनकी उत्कण्ठासे वाराणसीकी ओर चल पक्ते हैं। जिन २६ देशोंके नरेश वहाँ पधारे उनकी नामावली निम्न प्रकार है:—

कण्णाड-लाड-खस-गुज्जरेहिं बंगंग-कलिंग-सु मागहेहिं चंदिव्ल-चोड-चउहाणएहिं स्ट्डउड-गउड-मायासापहि एमहि णाणाविह णरवरेहिं मालव-मरहट्टय-वज्जरेहि । .पावद्य-टक्क-कच्छावद्देहि । संभव-जालंधर-द्रूणएहि । कळचुरिय-हाण-हरियाणएहि । करवाल-लया-भूसिय करेहिँ ।

--पास. २।१८।९।१३।

उक्त उल्लेखसे १२-१३वीं सदीके राजनीतिक भारतका अच्छा चित्र मिल जाता है। उल्लिखित देश, नगर तथा राजवंश उस समय पर्यास ख्याति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे।

राजकुमार पार्व जब युद्धमें जानेकी तैयारी करते हैं, तो उनकी सहायताके लिए सारे राष्ट्रसे जयघोष होता है। विविध देशों के पुरुपोंने तो उन्हें तन-मन एवं धनसे सहायता की थी, मिहलाएँ भी दान देनेमें पीछे न रहीं। १२वीं सदीमें किस देशकी कौन-कौन सी वस्तुएँ विशिष्ट मानी जाती थीं, उसपर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। देखिए, कबिने उस प्रसंगका कितना अच्छा वर्णन किया है—

सम्माणहें दाणें णिवसमूह हारेण की ह मिण-मेहलाएँ जालंघर पालवेण सोणु के करे सेंघव कं कणेहिँ मालविड पसाहिड कुंडलेहिँ खसु णिवसणेहिँ णेवालराड कासु वि अप्पिड मयमत्तु ढंति कासु वि उत्तुंगु तरलु तुरंगु कासु वि रह करह विद्यण्णु कासु चंडासि-विहंडिय कुंभि-जूह ।
पंचालु-टक्कु-संकल-लयाएँ ।
मउडेण णिवद सवाण-सोणु ।
हम्मीरराउ रंजिय-भणेहिँ ।
णिज्जिय णिसि-दिणयर मंडलेहिँ ।
चूडारयणेण गहीरराउ ।
णं जंगमु महिहर फुरियकंति ।
णावइ खय-मयरहरहो तरंगु ।
जो जेत्य दच्छु तं दिण्ण तासु ।

-पास. २।५।३-११

राजा हयसेन जब राजा शक्रवर्माकी सहायता हेतु यवननरेन्द्रसे युद्धके लिए जानेकी तैयारी करते हैं कौर कुमार पार्श्वको इसका पता चलता है, तो वे पिता हयसेनसे कहते हैं कि आप युद्धमें स्वयं न जाकर मुझे जानेका अवसर दें। हयसेन जब उन्हें मुकुमार एवं अनुभविहीन बालक कहते हैं, तो बालक पार्श्वका पौरूष जाग उठता है तथा वे अपने पितासे निवेदन करते हुए कहते हैं—

जइ देहि वप्प तुरुँ महु वयणु वंधव-यण-मण सुद्द जणण । ता पेक्खंतहँ तिहुयण जणहें कोऊहलु विरयमि जणणा ।

---पास. २।१४।१५-१६

णहयलु तिल करेमि महि उप्परि णाय-पहार गिरि संचालमि इंदहो इंद अणुहु उहालमि

वाउ वि वंशमि जाइण चप्परि । णीरहि णीरु णिहिल पच्चालमि । ' फणिरायहो सिरि सेहरु टालमि । आदि । —पास. ३११५११–१२ छन्द, अलंकार एवं रसकी दृष्टिसे यह रचना बड़ी समृद्ध है। छन्दोंमें उसने पद्धिष्टया, घत्ता, द्विपदी, वस्तु, दोधक, स्रिवणी, भुजंगप्रयात, मदनावतार, त्रोटक, रथोद्धता प्रभृति छन्दोंका प्रयोग किया है। छन्द-प्रयोगमें उसने प्रसंगानुकूलताका घ्यान अवश्य रखा है। छन्द-विविधताकी दृष्टिसे चौथी सन्धि विशेष महत्त्वपूर्ण है। अलंकारोंमें उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, रूपक आदि अलंकारोंकी बहुलता है।

रसोंमें शान्त-रस, अंगी-रसके रूपमें प्रस्तुत हुआ है। गौण-रूपमें श्रृंगार, वीर, भयानक एवं रौद्र रसोंका परिपाक द्रष्टव्य है। इतिहास, संस्कृति एवं मध्यकालीन भूगोलका तो यह ग्रन्थ कोष-ग्रन्थ कहा जा सकता है। पासणाहचरिउमें प्राप्त ऐतिहासिक सामग्रीपर अगले 'ऐतिहासिक तथ्य' प्रकरणमें कुछ विशेष प्रकाश डाला जायेगा।

कविने उक्त ग्रन्थको रचना वि. सं. ११८९ में की थी ै। इस प्रकार विबुध श्रीधरको उपलब्ध रचनाओंमें यह रचना प्रथम है।

### (४) वड्डमाणचरिउ

विबुध श्रीधर की दूसरी रचना प्रस्तुत 'वड्डमाणचरिउ' है जिसका मूल्यांकन आगे किया जा रहा है।

#### (५) सुक्माञचरिउ

श्रमण-संस्कृतिमें महामुनि सुकुमाल एकनिष्ठ तपस्या तथा परीषह-सहनके प्रतीक साधक माने गये हैं। जैन-दर्शनमें पुनर्जन्म, कर्म-सिद्धान्त एवं निदान-फल-निर्देशनके लिए यह कथानक एक आदर्श उदाहरण रहा है। समय-समय पर अनेक किवयोंने विविध-भाषाओं एति द्विषयक कई रचनाएँ की हैं। प्रस्तुत ग्रन्थके आधार पर सुकुमाल अपने पूर्व-भवमें कौशाम्बी-नरेशके एक विश्वस्त-मन्त्रीका वायुभूति नामक पुत्र था। उसका स्वभाव कुछ उग्र था। किसी कारण-विशेषसे उसने एक बार अपनी भाभीके मुँहमें लात मार दी। देवरके इस व्यवहार पर भाभीको असह्य क्रोध उत्पन्न हो आया। उसने उसी समय निदान बाँधा कि मैंने अभी तक जो भी कर्म किये हैं, उनका अगले भवमें मुझे यही फल मिले कि मैं इस दुष्टकी टाँग ही खा डालूँ।

पर्यायें बदलते-बदलते अगले भवमें उक्त भाभी तो श्रुगालिनी हुई तथा वायुभूति-मन्त्रीका वह पुत्र मरकर उज्जियनीके नगरसेठका सुकुमाल नामक अत्यन्त सुकुमार पुत्र हुआ। सांसारिक भोग-विलासोंके बाद दीक्षित होकर वह साधु बन गया। उसी स्थितिमें जब एक बार वह घोर-तपश्चर्यामें रत था, तभी उक्त भूखी श्रुगालिनीने आकर पूर्व-निदानके फलस्वरूप उस साधुकी टाँगे खा डालीं। उसी स्थितिमें सुकुमालका स्वर्गवास हुआ और वह कठोर तपके प्रभावसे सर्वार्थसिद्धि-देव हुआ।

उक्त कथानकका स्रोत हरिषेण कृत बृहत्कथा-कोष<sup>र</sup> है। किवने उससे कथावस्तु ग्रहण कर उसे अपने ढंग से सजाया है। इस ग्रन्थका विस्तार ६ सिन्घयों एवं २२४ कडवक-प्रमाण है। किवने इसकी रचना वि. सं. १२०८ मगिशर कृष्ण तृतीया चन्द्रवारके दिन बलडइ नामक ग्राममें राजा गोविन्दचन्द्रके कालमें पुरवाड कुलोत्पन्न पीथे साहूके पुत्र कुमरके अनुरोध पर की थी।

कविने उक्त आश्रयदाता कुमरकी वंशावली इस प्रकार प्रस्तुत की है ---

१. पासणाह---१२११८।१०-१२।

२. सिंघो जैन सोरोज, भारतीय विद्यामनन नम्नईसे प्रकाशित तथा प्रो. डॉ. ए. एन. उपाध्ये द्वारा सम्पादित ।

<sup>3.</sup> मुक्माल० ६।१३-दे. इसी बन्थकी परिशिष्ट सं. १ (ख)

४. वही, ६।१२-१३।

पुरवाड अथवा परवार वंशीय साह जग्गु [ पत्नी गल्हा ]

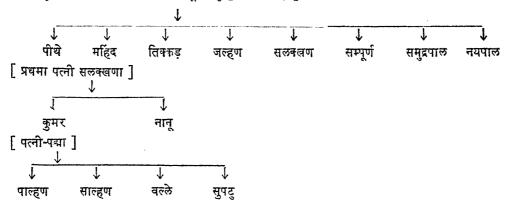

कविने अपनी ग्रन्थ-प्रशस्तिमें इस रचनाके विषयमें लिखा है कि 'वलडइ-ग्रामके जिनमन्दिरमें पद्मसेन नामके एक मुनिराज अनेक शास्त्रोंका सरस वाणीमें प्रवचन किया करते थे। उसी प्रसंगमें उन्होंने मुझे सुकुमालस्वामीका सुन्दर चरित बतलाया। कविको तो वह सरस लगा ही, किन्तु श्रोताओंमें पीथेपुत्र कुमरको उसने इतना आर्कावत किया कि उसने मुनिवर पद्मसेनसे तत्सम्बन्धी चरित अपने स्वाच्याय-हेतु लिख देनेकी प्रार्थना की। तभी पद्मसेनने कुमरको कवि श्रीषरका परिषय दिया और कहा कि वे इसको रचना कर सकते हैं। कुमर अगले दिन ही कवि श्रीधरके पास पहुँचा और उनसे 'सुकुमालचरिज'के प्रणयन हेतु प्रार्थना की। कविने उसे स्वीकार कर लिया तथा उसीके निमित्त उसने प्रस्तुत सुकुमालचरिज'के रचना को। कविने स्वयं ही इस रचनाका विस्तार १२०० ग्रन्थ-प्रमाण कहा है।

प्रशस्तिमें प्रयुक्त बलडइ-प्रामकी स्थितिके विषयमें किवने कोई सूचना नहीं दो । हो सकता है कि वह दिल्लीके आस-पास ही कहीं रहा हो । राजा गोविन्दचन्द्र भी, हो सकता है कि, उसी ग्रामका कोई मुखिया या छोटा-मोटा जमींदार या राजा रहा हो । 'पृथिवीराजरासो' में एक स्थानपर उल्लेख आया है कि अनंग-पाल तोमरका दौहित्र पृथिवीराज चौहान जब दिल्लीका सम्राट् बना तब उसके वाम-पार्श्वमें गोइन्दराय, निडुरराय और लंगरी राय बैठते थे । हो सकता है कि यही गोइन्दराय विबुध श्रीघर द्वारा उल्लिखत राजा गोविन्दचन्द्र रहा हो ? मुनि पद्मसेनके गच्छ, गण अथवा परम्पराका किवने कोई उल्लेख नहीं किया, अतः यह कह पाना कठिन है कि ये मुनि पद्मसेन कौन थे ? हो सकता है कि काष्ठासंघ-पुन्नाट-लाइवागड गच्छके भट्टारक-मुनि रहे हों, जो कि भट्टारक विजयकीर्ति (वि. सं. ११४५) की परम्परामें एक साधकके स्पर्में स्थाति प्राप्त थे । इन पद्मसेनके शिष्य नरेन्द्रसेनने किसी आशाघर नामक एक विद्वान्को शास्त्र-विरुद्ध उपदेश करनेके कारण अपने गच्छ अर्थात् संघसे निकाल बाहर किया था, जैसा कि निम्न उल्लेखसे विदित होता है :—

तदन्वये श्रीमत्काटवर्गटप्रभावश्रीपदासेनदेवानां तस्य शिष्यश्री नरेंद्रसेनदेवैः किचिदविद्यागर्वतः असूत्रप्ररूपणादाशावरः स्वगच्छान्निःसारितः कदाग्रहग्रस्तं श्रीणगच्छमशिष्रियत् ।।

वस्तुतः इन पद्मसेन तथा उनकी परम्परा पर स्वतन्त्ररूपेण स्रोज-बीन करना अत्यावश्यक है।

१. वही. १।२।

२. मुकुमाल०-१।३ दे. इस प्रन्थकी परिशिष्ट सं. १ (ख)।

३. वहीं -- ६।१३।१४।

४. पृथिकोराजरासो मोहनजाल विष्णुवास पंड्या आदि द्वारा सम्पादित तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित [१६०६]

५. भद्दारक सम्प्रदाय (शोलापुर), पृ. २६८-२६६।

६. वही प. २४२।

रचना-शैलीकी दृष्टिसे सुकुमालचरिउ, पासणाहचरिउ एवं वड्ढमाणचरिउके समान ही है। उसने आश्रयदाताकी प्रशंसामें प्रत्येक सन्धिके अन्तमें आशीर्वादात्मक विविध संस्कृत-क्लोक लिखे हैं। इन पद्योंकी संस्कृत-भाषा एवं रूप-गठन देखकर यह स्पष्ट विदित होता है कि किव श्रीधर अपभ्रंशके साथ-साथ संस्कृत-भाषाके भी अधिकारी विद्वान् थे। 'कुमर' विषयक उनका एक पद्य यहाँ उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जाता है—

यः सर्व्ववित्पद-पयोज-रज-द्विरेफः सद्दृष्टिरुत्तममित्रमंदमानमुक्तः वलाघ्यः सदैव हि सतां विदुषां च सोऽत्र श्रीमत्कुमार इति नन्दतु भूतलेऽस्मिन् । —दे. प्रथम सन्धि का अन्तिम वलोक

कविकी यह रचना साहित्यिक गुणोंसे युक्त है। विविध अलंकारों एवं रसोंकी छटा तथा छन्द-वैविध्य दर्शनीय हैं। कविने रानीके नख-शिख वर्णनमें किस कुशल सूझ-बूझका परिचय दिया है वह द्रष्टव्य है—

तहा णरवहह घरिण मयणाविल दंत-पंति-णिज्जिय मुत्ताविल सयलंतेजिर मज्झे पहाणी जिहें वयण-कमलहा नज पुज्जहें कंकेल्ली-पल्लव सम पाणिहें णिय सोहग्ग परिजय गोरिहि सहर-लिच्छ परिभविय पवालहें सुर-नर-विसहर पर्याणय कामहें णयणोहामिय सिसु सारंगह जाहि नियंकु णिहाणु अकायहें थव्वड वयण सिहिणजुअलुल्लज रहह जाहे कसण-रोमाविल

पहय-कामियण-मण-गहियाविल ।
नं महहा करि वाणाविल ।
उच्छसरासण मणि सम्माणी ।
चंदु वि अञ्जु विवट्टइ खिञ्जईँ ।
कल-कल्यंठि वीणणिह वाणिहिँ ।
विञ्जाहर सुरमण-घण-चोरिहि ।
परिमिय चंचल अलिणिह वालहें ।
अमरराय-कर-पहरण खामहें ।
सुंदर सयलावखयविह चंगहें ।
सोहइ जिय तिहुअण-जण गामहें ।
अह कमणीय कणय-घड तुल्लउ ।
नं कामानल-घण-घूमाविल ।—सुकु.

## (६) भविसयत्तकहा

किव श्रीघरकी चौथी रचना भिवसयत्तकहा है। भिवष्यदत्तका कथानक प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत एवं हिन्दी किवयोंका बड़ा ही लोकप्रिय विषय रहा है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसका नायक परम्परा-प्राप्त क्षित्रय-वंशी न होकर वैश्य या विषक् जातिका है। इस कथानक सर्वप्रथम किवने परम्परा-प्राप्त नायक जो जातिका सहसा ही परिवर्तन कर सचमुच ही बड़े साहसका कार्य किया था। किव-सम्प्रदाय एवं प्राच्य-परम्परा-मोगियों के लिए यह एक बड़ी भारी चुनौती थी। सम्भवतः उसका प्रतिरोध भी अवश्य हुआ होगा। किन्तु हमारे सम्मुख उसके प्रमाण नहीं हैं। इन साहसी किवयों धे धर्कटवंशी महाकिव धनपाल सर्वप्रमुख हैं, जिन्होंने १०वीं सदीके आस-पास "भिवसयत्तकहां" का सर्वप्रथम प्रणयन किया था। उसके बाद उस कथानक को आधार मानकर कई किवयोंने विविध भाषा एवं शैलियों सहस्की रचना की।

१. आमेरशास्त्र भण्डार,जयपुर प्रति । [ दे. जै. ग्र. प्र. सं. हि. भा, पृ. ५०]।

विबुध श्रीधरने भी वि. सं. १२३० के फालगुण मासके शुक्ल पक्ष १०वीं रिववारको 'भविसयत्तकहा' को लिखकर समाप्त किया था। उसने अपनी प्रशस्तिमें ग्रन्थ-रचनाका इतिहास लिखते हुए बताया है कि ''चन्द्रवार नगरके माथुर-कुलोत्पन्न नारायण एवं उनकी पत्नी रुप्पिणोके दो पुत्र थे—सुपट्ट एवं वासुदेव। उनमेंसे सुपट्टने कि श्रीधरसे प्रार्थना की कि—'हे किववर, मेरी माताकी सन्तान जीवित न रहनेसे वह अत्यन्त दुखी, चिन्तित एवं अर्धमृतक सम रहती है। अतः उसके निमित्त आप पंचमीके उपवासके फलको प्रदान करनेवाले विणवपित भविष्यदत्तके चरितका प्रणयन कर देनेकी कृपा की जिए।' कविने उसका अनुरोध स्वीकार कर प्रस्तृत ग्रन्थकी रचना की र।''

प्रस्तुत 'भविसयत्तकहा'में ६ सन्धियाँ एवं १४३ कडवक हैं। इसका कथानक संक्षेपमें इस प्रकार है—
कुर्रजांगल देशके गजपुर नगरमें भूपाल नामक राजा राज्य करता था। वहाँके नगरसेठका नाम
धनपित था, जिसकी पत्नीका नाम कमलश्री था। चिरकाल तक सन्तान न होनेसे कमलश्री उदास बनी रहती
थी। संयोगसे एक बार वहाँ सुगुष्त नामक मुनिराज पधारे और उनके आशीर्वादसे उन्हें भविष्यदत्त नामके
एक सुन्दर एवं होनहार पुत्रकी प्राप्ति हुई। [ प्रथम सन्धि ]

पूर्व भवमें मुनिनिन्दाके फलस्वरूप धनपितने कमलश्रीको घरसे निकाल दिया। कमलश्री रोती-कलपती हुई अपने पिताके यहाँ पहुँची और पिताने सारा दु:खद कारण जानकर उसे घरमें रख लिया। इधर धनपितने स्वरूपा नामकी एक अन्य सुन्दरी कन्याके साथ अपना दूसरा विवाह कर लिया। समयानुसार उससे बन्धुदत्त नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वयस्क होनेपर जब बन्धुदत्त अपने पाँच सौ साथियोंके साथ व्यापार-हेतु स्वर्ण-दीप जानेकी तैयारी करता है, तभी भविष्यदत्तकों इसकी सूचना मिलती है। वह भी अपनी माताकी अनुमित लेकर उसके साथ विदेश-यात्राको तैयारी करता है। स्वरूपाको जब यह पता चला तो उसके मनमें सौतेले-पनको दुर्भावना जाग उठी और बन्धुदत्तको कहती है कि परदेशमें तुम ऐसा उपाय करना कि भविष्यदत्त परदेशसे वापस ही न लौट सके। शुभ मुहूर्तमें बन्धुदत्तने सदल-बल जल-यान द्वारा प्रस्थान किया और सबसे पहले वे लोग तिलकदीप पहुँचे। कपट-वृत्तिसे बन्धुदत्तने सविष्यदत्तको उसी अपरिचित द्वीपमें अकेला छोड़कर आगे बढ़ गया। [दूसरी सन्धि]

भविष्यदत्त एकाकी रहनेके कारण दुखी अवश्य हो गया, किन्तु शीघ्र ही उस द्वीपमें भ्रमण करनेमें उसका मन लग गया। वहाँ चन्द्रप्रभ भगवान्के मन्दिरमें विद्युत्प्रभ नामक देव अपने अवधिज्ञानके बलसे भविष्यदत्तको अपने पूर्वभवका महान् हित्तैषी खानकर उसके पास आया तथा उसने उसे उसी द्वीपका परिचय देकर वहाँकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी राजकुमारी भविष्यरूपाके साथ उसका विवाह करा दिया। इषर भविष्यदत्तकी माँ कमलश्री पुत्र-वियोगमें बड़ी व्याकुल रहने लगी। उसने अपने मनकी शान्ति हेतु सुन्नता नामक आर्थिकासे श्रुत-पंचमी-न्नत ग्रहण कर लिया। [तीसरी-सन्धि]

भविष्यदत्त भविष्यरूपाके साथ स्वदेश लौटनेके उद्देश्य से अनेकविष मोती, माणिक्य एवं समृद्धियों सिहत समुद्री-तटपर आया। संयोगसे बन्धुदत्त भी अजित सम्पत्ति लेकर मित्रोंके साथ उसी समुद्र-तटपर आया। भविष्यरूपाके साथ भविष्यदत्तको देखकर वह भौंचक्का रह जाता है। पूर्वापराधको क्षमायाचना कर बन्धुदत्त उसे अपने जलयानमें बैठा लेता है। संयोगसे उसी समय भविष्यरूपाको स्मरण आया कि उसकी नागमुद्रिका तो मदन-द्वीप स्थित तिलका-नगरीके शयनकक्षमें ही छूट गयी है। अतः भविष्यदत्त जब वह मुद्रिका उठाने हेतु जाता है, तभी कपटी बन्धुदत्त अपने जलयानको रवाना करा देता है। बेचारी भविष्यरूपा

१. भविसयत्त. अन्त्य प्रशस्ति [—दे, इसी ग्रन्थकी परिशिष्ट सं १ (ग) ]।

२, भविसयत्त, -१।२-३। [-दे इसी ग्रन्थकी परिशिष्ठ सं०१ (ग) ]

भविष्यदत्तके वियोगमें दुःखी हो जाती है तथा उसकी कुशलताके हेतु निर्जल व्रत घारण कर देवाराधन करती है। बन्धुदत्त अवसर देखकर भविष्यरूपाको नये-नये प्रलोभन देकर फुसलाता है, किन्तु उसमें उसे सफलूता नहीं मिलती। बन्धुदत्तकी दुष्प्रवृत्तिसे वह समुद्रमें कूदनेका विचार करती है, किन्तु एक देवी उसे स्वप्न देकर आश्वासन देती है तथा कहती है कि "निर्भीक रहो, भविष्यदत्त सुरक्षित है। वह एक माहके भीतर ही तुम्हें मिल जायेगा।"

जब बन्धुदत्तका जलयान गजपुर पहुँचा, तब वहाँ उसने भविष्यरूपाको अपनी पत्नी घोषित कर दिया। उघर पूर्वभवका परिचित वही विद्याघर देव उदास एवं निराश भविष्यदत्तके पास आया और उसने निवेदन किया कि "गजपुर चलनेके लिए विमान तैयार है।" अनेक घन-सम्पत्तिके साथ भविष्यदत्त उसैमें बैठकर गजपुर आया और सीधा माँके पास गया। अगले दिन वह हीरा-मोतियोंसे भरे थाल लेकर भेंट करने राजा-के यहाँ पहुँचा। वहाँ उसने अपने पिता सेठ घनपति एवं बन्धुदत्तके, अपनी माँ एवं अपने प्रति किये गये दुर्व्यवहारोंकी चर्चा की तथा भविष्यरूपाके साथ बन्धुदत्तके द्वारा किये गये घृणित व्यवहारके विषयमें शिकायत की। राजा भूपाल यह सुनकर बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने उन दोनोंको दण्डित कर भविष्यरूपाके साथ भविष्य-दत्तके विवाहकी अनुमित प्रदान की तथा उसे अपना आधा राज्य प्रदान कर अपनी पुत्री सुमित्राका विवाह उसके साथ कर दिया। [चोथी सन्धि]।

राजा बन जानेके बाद भविष्यदत्त और भविष्यरूपाका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। कुछ समय बाद भविष्यरूपा गर्भवती हुई। उसे दोहलेमें अपनी जन्मभूमि तिलकद्वीप जानेकी इच्छा हुई। संयोगसे उसी समय तिलकद्वीपका एक विद्याघर वहाँ आया तथा भविष्यदत्तसे बोला कि "उसकी (विद्याघरकी) माँ भविष्यरूपाके गर्भमें आयी है, अतः वह भविष्यरूपाको तिलकद्वीपकी यात्रा कराना चाहता है।" यह कह-कर वह अप⊀ विमानसे भविष्यरूपाको तिलकद्वीप ले गया। वहाँसे लौटनेके बाद ही उसे सोमप्रभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदनन्तर उसे क्रमशः कंचनप्रभ (पुत्र) तथा तारा और सुतारा नामकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई। इसी प्रकार सुमित्रा नामक दूसरी पत्नीसे भी घरणीपति (पुत्र) एवं घारिणी (कन्या) का जन्म हुआ। भविष्यदत्तने अपने पुष्ठार्थ-पराक्रमसे सिंहलद्वीप तक अपना साम्राज्य बढ़ाकर पर्याप्त यशका अर्जन किया। इसी बीचमें चारणऋद्वि-घारी मुनिराज वहाँ पधारे और भविष्यदत्तने उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली।

[ पाँचवीं सन्धि ]

घोर तप करनेके बाद भविष्यदत्तको निर्वाण-लाभ हुआ। कमलश्री, धनपति और भविष्यरूपाने भी दीक्षा घारण कर घोर तपस्या की और स्वर्ग प्राप्त किया। [ छठी सन्धि ]

विबुध श्रीधरकी यह रचना बड़ी मार्मिक है। सामाजिक-जीवनमें सौतेली माँकी कपट वृत्ति, उपेक्षिता एवं परित्यक्ता महिलाके इकलौते पुत्रका समयपर परदेशसे वापस न लौटना, तथा सौतेले पुत्रका कपट-भरा दुर्व्यवहार मानव-जीवनके लिए अभिशाप बन जाता है। किन इस विडम्बनाका मार्मिक चित्रण इस रचनामें किया है। परदेश गये हुए पुत्रके समयपर वापस न लौटनेसे माँ कमलश्री निरन्तर रो-रोकर आँसुओंके पनाले बहाती रहती है। उसे न भूख लगती है और न प्यास। किन उसका चित्रण निम्न प्रकार किया है—

ता भणई किसोयरि कमलसिरि ण करिम कमल मुहल्लउ। पर सुमरंति हे सुउ होइ महु फुट्ट ण मण हियउल्लउ।।३।१६ रोवइ धुवइ णयण चुव अंसुव जलधारहिँ वत्तओ। भूक्खई खीणदेह तण्हाइय ण मुणई मलिण गत्तओ॥४।५

किंव श्रीवर हृदयमें समाहित घीर विषादका मनोहारी चित्रण करनेमें भी कुशल हैं। वे सन्तप्त मनको

आश्वस्त कर उसे प्रतिबोधित भी करते हैं। भविष्यरूपासे वियुक्त होनेके बाद भविष्यदत्त अत्यन्त निराश एवं दुखी रहता है, यह देखकर कवि कहता है-

मा करहि सोउ णियमणि मइल्ल

जिणधम्मकम्म विरयण छइल्ल ।

संजोय विओयइ हंतु जाणु,

सव्वहिँ जणाहिँ मा भंति आणु ।।४।६

रूप-सौन्दर्यके स्वाभाविक वर्णनमें कविने अपने साहित्यिक चातुर्यका अच्छा परिचय दिया है। भविष्य-दत्तके बालरूपका वर्णन कविने इस प्रकार किया है-

सो कविल-केस जड कलिय सीसु

घूली उद्घूलिय तणु विहीसु।

कर-जुवल कडुल्ला सोहमाणु

पायहि णेउर रंखोलमालु ॥

इसी प्रकार वह भविष्यरूपाके सौन्दर्यका वर्णन करते हुए कहता है-बालहरिणि चंचलयर णयणी

पुण्णिम इंद-बिंब-सम वयणी ।

रायहंसगामिणि ललियंगी

अवयवेहिं सव्वेहि वि चंगी ॥

नगर-वर्णनमें कविकी सूक्ष्म दृष्टिके चमत्कारसे वहाँकी छोटी-छोटी वस्तुएँ भी महानताको प्राप्त हो जाती हैं। गजपुरका वर्णन करते हुए वह कहता है-

तिहैं हत्यिणावरु वसइ णयरु

पवरावण दरिसिय रयण पवर ।

जिहें सहलइ सालु गयणगा लगा परिहा सलिलंतरे ठियमरालु

हिमगिरि व तुंगु विच्छिण्ण मग्गु । णाणामणि णिम्मिय तोरणालु ।

सुरहर धय-धय चंचिव णहगा

पर-चक्क-मुक्क-पहरण अभग्यु ।

कवसीसय पंतिय सोहमाणु

मणिगण-जुइ अमुणिय सेयमाणु ।

मंगल-रव विहिरिय दस-दिसासु

बुह्यण घणटुमाण वणिवासु

जिह मुणिवरेहि पयडियइ धम्मु

परिहरियहँ भव्वयणेहिँ छम्मु ।

जिह दिज्जइ सावय-जणहि दाणु

विरएविणु मुणिवर पयहिँ माणु ।

जहिँ को वि ण कासु वि लेइ दोसु मणि को विण खणु वि घरेइ रोसु

ण पियइ धज-घण्ण कएण कोसु । मणि दित्तिए ण वियाणियहँ गोस् ।

जिह कलह किह वि णउ करइ कोवि

मिहुंगई रइ कालि-भिडंति तो वि ।--भिवस, १।५

प्रकृति-चित्रणमें कविने गीति-शैलीके माध्यमको अपनाया है। भविष्यदत्त दीक्षा-ग्रहण करनेके बाद अटवीमें तप हेतु जाता है। वहाँ मविष्यदत्तने जो दृश्य देखा, कविने उसका चित्रण निम्न प्रकार किया है-

दिट्ठाइँ तिरियाइँ

बहुदुक्ख भरियाई ।

गयवरही जंतासु

मय-जल-विलित्तासु ।

कित्यु वि मयाहीसु

अणुलग् णिरभीसु।

कित्यु वि महीयाहेँ

गयणयलु वि गयाहै। हरिफलई तोडंतु।

साहसु लोडंतु केत्थु वि वराहाहँ

बलवंत देहाहैं।

महवग्घु आलग्गु

रोसेण परिमग्गु ।

केत्यु वि विरालाई

दिट्टई करालाई।

**के**त्यु वि सियालाई

ज़ुज्झंति यूलाई ।

तहै पासै णिजझरइ सरंतई

किरिकंदर विवराइँ भरंतइँ ।-भविस. ५।१०

कविने जहाँ-तहाँ अपने कथनके समर्थनमें सूक्तियोंके भी प्रयोग किये हैं, जो अँगूठीमें नगीनेके समान मनोहारी एवं मुशोभित होती हैं। किव उद्यमके प्रसंगमें कहता है—

'विणु उज्जमेण णउ किंपि होइ' इसी प्रकार किंव पूर्वजन्मके पुण्यके बिना लक्ष्मीका आगमन सम्भेव नहीं मानता। अतः वह कहता है कि

जो पुण्णेण रहिउ सिरि चहइ सो धणेण विणु सत्तु पसाहइ।-भिव. २।१९

भाषा, शैली, रस एवं अलंकारोंकी दृष्टिसे भी यह रचना अपना विशेष महत्त्व रखती है। इसके प्रकाशनसे अनेक नवीन तथ्योंके प्रकाशमें आनेकी सम्भावनाएँ हैं।

# वड्दमाणचरिउ: समीक्षात्मक अध्ययन

### १. मूल कथानक तथा ग्रन्थ-संक्षेप

किवने वड्ढमाणचिरउको १० सिन्धयोंमें वर्धमानके चिरतका सांगोपांग वर्णन किया है। प्रस्तुत प्रन्थ-की मूल कथा तो अत्यन्त संक्षिप्त है। उसके अनुसार कुण्डलपुर-नरेश राजा सिद्धार्थके यहाँ धावण शुक्ल छठींके दिन वर्धमानका बड़ा ही समारोहके साथ गर्भ-कल्याणक मनाया गया। चैत्र शुक्ल त्रयोदशीके दिन उनका जन्म हुआ। अगहन मासकी दशमीके दिन नागवनखण्डमें उन्होंने दीक्षा घारण की। वैशाख शुक्ल दशमीको ऋजुकूला तटपर केवलज्ञानको प्राप्ति तथा उसी समय सप्त-तत्त्व और नव-पदार्थ सम्बन्धी उनके धर्मोपदेश तथा कार्तिक-कृष्ण अमावस्थाके दिन पावापुरीमें उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। वड्ढमाणचिरिउकी मूल कथा वस्तुत: ९वीं सिन्धसे प्रारम्भ होती है तथा १०वीं सिन्धमें उन्हें निर्वाण प्राप्त हो जाता है, बाकोकी प्रथम आठ सिन्धयोंमें नायकके भवान्तरोंका वर्णन किया गया है। उक्त ग्रन्थका सिन्ध एवं कडवकोंके अनुसार सारांश निम्न प्रकार है:—

किवने सर्वप्रथम काम-विजेता एवं चतुर्विघ गितयों के निवारक २४ तीर्थं करों को नमस्कार कर (१) ग्रन्थ-प्रणयनका संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया है और कहा है कि जैसवाल-कुलावतंस सेठ नरवर एवं सोमा माताके सुपुत्र नेमिचन्द्रके आग्रहसे उसने प्रस्तुत 'वड्डमाणचरिउ' की रचना की है। इस प्रसंगमें किवने अपनी पूर्व-रचित 'चन्द्रप्रभचरित' एवं 'शान्तिनाथचरित' नामक रचनाओं के भी उल्लेख किये हैं (२)। ग्रन्थ के आरम्भमें किवने भरतक्षेत्र स्थित पूर्वदेशकी समृद्धिका वर्णन करते हुए (३) वहाँकी सितछत्रा नामकी नगरीकी आलंकारिक चर्चा की तथा वहाँके राजा निव्वर्धन, रानी वीरमित एवं उनके पुत्र राजकुमार नन्दनका सुन्दर वर्णन किया है। जब वह कुछ बड़ा हुआ तब एक दिन अपने पिताकी आज्ञा लेकर वह क्रीड़ा-हेतु विविध प्राकृतिक-सौन्दर्यसे युक्त नन्दन वनमें गया (४-८)। संयोगवश उस वनमें उसने मुनिराज श्रुतसागरके दर्शन कर भित्तपूर्वक उनका उपदेश सुना और उनसे गृहस्थ-व्रत धारण कर वह घर वापस लौटा।

शुभ-मुहूर्तमें राजा निन्दिवर्धनने राजकुमार नन्दनको युवराज-पदपर प्रतिष्ठित किया (९-१०) और युवराजको संसारके प्रति उदास देखकर उसका प्रियंकरा नामकी एक सुन्दरी राजकुमारीसे विवाह कर दिया (११)।

युवराज नन्दन जब सांसारिकतामें उलझते हुए-से दिखलाई दिये तभी राजा निन्दिवर्धनने एक भव्य समारोहका आयोजन किया और उसमें उसे राजगद्दी सौंप दी (१२) तथा वे स्वयं गृह-विरत रहकर सम्यक्त्व-की आराधना करने लगे। एक दिन जब राजा निन्दिवर्धन अपनी अट्टालिकापर बैठे हुए थे, तभी उन्होंने आकाशमें मेघोंके एक सुन्दर कूटको देखा। उसी समय वे जब अपने सिरका एक पिलत केश देख रहे थे कि तभी आकाशमें वह मेघकूट विलीन हो गया (१३)। मेघकूटको सहसा ही विलीन हुआ देखकर राजा निन्दिवर्धनको संसारकी अनित्यताका स्मरण होने लगा। वे विचार करने लगे कि विषके समान सांसारिक सुखोंमें कौन रित बांधेगा? संसारके सभी सुख जलके बुदबुदेके समान हैं। यह जीव भोग और उपभोगकी तृष्णामें लीन रहकर मोहपूर्वक गृह एवं गृहिणीमें निरन्तर आसक्त बना रहता है और इस प्रकार दुस्सह एवं दुरन्त दु:खोंवाले संसाररूपी लौह-पिंजड़ेमें वह निरन्तर उसी प्रकार डाल दिया जाता है, जिस प्रकार सुईके छिद्रमें तागा। इस प्रकार विचार करके उन्होंने नन्दनको अनेक व्यावहारिक शिक्षाएँ देना प्रारम्भ किया और स्वयं तपोवनमें जानेकी तैयारी करने लगे (१४-१५)। किन्तु नन्दन स्वयं ही संसारके प्रति उदास था, अतः वह पिताके समक्ष तपस्या हेतु वनमें साथ ले चलनेका आग्रह करने लगा (१६)। निन्दवर्धनने उसे जैसे-तैसे अपने कर्तव्यालनका उपदेश दिया एवं स्वयं ५०० नरेशोंके साथ मुनिराज पिहिताश्रवसे जिन-दीक्षा धारण कर ली (१७)। [ पहली सन्धि ]

पिताके दीक्षा ठे ठेनेके कारण राजा नन्दन अत्यन्त किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया, किन्तु शीघ्र ही मनका समाधान कर वह राज्य-संचालनमें लग गया। उसने अपने प्रताप एवं पराक्रमके द्वारा 'नृपश्री' का विस्तार किया। इसी बीच रानी प्रियंकराने गर्म धारण किया (१-२) और उससे नन्द नामक एक सुन्दर पुत्रकी प्राप्ति हुई। किसी एक समय ऋतुराज वसन्तका आगमन हुआ और वनपालने उसी समय राजा नन्दनको प्रोष्ठिल नामक एक मुनिराजके वनमें पधारने की सूचना दी। इस सूचनासे राजा नन्दनने अत्यन्त प्रसन्न होकर सदलबल उन मुनिराजके दर्शनोंके हेतु वनमें प्रस्थान किया (३-५)। वनमें मुनिराजको देखते ही उसने विनय प्रदिश्चत की तथा अपने भवान्तर पूछे (६)।

प्रोष्टिल मुनिने राजा नन्दनके भवान्तर सुनाने प्रारम्भ किये और बताया कि वह ९वें भवमें गौरवरांग नामक पर्वतपर एक रौद्र रूपवाले भयंकर सिंहके रूपमें उत्पन्न हुआ था, किन्तु अमितकीित और अमृतप्रभ नामक दो चारण मुनियोंके धर्मोपदेशसे उसे मनुष्यगित प्राप्त हुई और पुष्कलावती देश स्थित पुण्डरीकिणी नगरीमें पुष्टवा नामक शबर हुआ तथा वहाँसे भी मरकर मुनिराज सागरसेनके उपदेशसे वह सुरौरव नामक देव हुआ (७-११)। उसके बाद किनी विनीता नगरीका वर्णन कर वहाँके सम्राद् ऋषभदेव तथा उनके पुत्र भरत चक्रवर्तीका वर्णन किया है (१२-१३)। आगेके वर्णन-क्रममें किने मरतपुत्र मरीचिका वर्णन किया है, जिसमें उसने बताया है कि मरीचिन अपने पितामह ऋषभदेवसे जिनदीक्षा ग्रहण की। प्रारम्भमें उसने घोर-तपस्या की, किन्तु बादमें वह अहंकारी हो गया। अतः जैन-तपस्यासे भ्रष्ट होकर उसने सांख्य-मतकी स्थापना की (१४-१५)। किने मरीचिके भवान्तर-वर्णनोंके प्रसंगमें उसके निम्न भवान्तरोंकी चर्चा की है—

- १. कौशलपुरीके ब्राह्मण कपिल भूदेवके यहाँ जटिल नामक विद्वान् पुत्रके रूपमें,
- २. सौधर्म देवके रूपमें (१६),
- ३. स्यूणागार ग्रामके वित्र भारद्वाज तथा उनकी पत्नी पुष्यमित्राके यहाँ पुष्यमित्र नामक पुत्रके रूपमें,
- ४. ईशानदेव,
- ५. खेतानगरीके दिख अग्निभूति तथा उसकी भार्या गौतमीसे अग्निशिस नामका पुत्र,
- ६. सानत्कुमार देव,
- 🌣 🧆 अन्यिरपुर निकासी वित्र कीत्म सवा उसकी पत्नी कौशिकीसे थन्निमित्र नामक पुत्र (१७-१८),
- HAPPEN PROTOS (CO.)
- िक प्रतिकृतिके विक्र सिछंकायन सचा उसकी पत्नी मन्दिरासे भारदाज नामका पुत्र,

- १०. माहेन्द्रदेव (१९-२१).
- ११. राजगृहके साण्डिल्यायन विप्र तथा उसकी पत्नी पारासरीसे स्थावर नामका पुत्र, एवं
- १२. ब्रह्मदेव (२२)। [ द्सरी सन्धि ]

मरीचिका वह जीव ब्रह्मदेव मगधदेश स्थित राजगृहके राजा विश्वभूतिके यहाँ विश्वनिद्ध नामक पुत्रके रूपमें च्त्पन्न हुआ। राजा विश्वभूतिका छोटा भाई विशाखभूति था, जिसके विशाखनिद्ध नामका पुत्र हुआ (१-४)।

राजा विश्वभूतिने अपने पुत्र विश्वनिन्दिको युवराज-पद देकर तथा अपने अनुज विशाखभूतिको राज्य सौंपकर जिनदीक्षा ग्रहण कर ली (५)।

विश्वनन्दिने अपने लिए एक सुन्दर उद्यानका निर्माण कराया और उसमें वह विविध क्रीडाएँ कर अपना समय व्यतीत करने लगा। इधर एक दिन विशाखनिन्दने उस उद्यानको देखा तो वह उसपर मोहित हो गया और उसे हड्पनेके लिए लालायित हो उठा। उसने अपने माता-पितासे कहा कि जैसे भी हो. विश्वनन्दिका यह उद्यान मुझे मिलना चाहिए (६)। राजा विशाखभूति अपने पुत्रके हठसे बड़ा चिन्तित हुआ। जब वह स्वयं उसपर कुछ न सोच सका तो उसने अपने कीर्ति नामक मन्त्रीको बलाया और उसके सम्मुख अपनी समस्या रखी। मन्त्रीने विशाखभूतिको न्यायनीति पर चलनेकी सलाह दी और आग्रह किया कि वह विशाखनिदके हठाग्रहसे विश्वनिदके उपवनको लेनेका विचार सर्वथा छोड दे (७-९)। किन्तू विशाखभृतिको मन्त्रीकी यह सलाह अच्छी नहीं लगी, अतः उसने उसकी उपेक्षा कर छल-प्रपंचसे युवराज विश्वनन्दिको तो कामरूप नामके एक शत्रुते युद्ध करने हेतू भेज दिया और इधर विशाखनन्दिने अवसर पाते ही उस नन्दनवन पर अपना अधिकार जमा लिया। जब विश्वनन्दिने अपने एक सेवकसे यह वृत्तान्त सुना, तो वह उक्त शत्रुको पराजित करते ही तुरन्त स्वदेश लौटा और निरुद्ध नामक अपने मन्त्रीको मन्त्रणासे उसने विशासनिष्दिसे युद्ध करनेका निश्चय किया (१०-१४)। वह अपने योद्धाओंके साथ विशासनन्दिके सम्मूख गया और जैसे ही उसे ललकारा, वैसे ही वह डरपोंक विश्वनन्दिके चरणोंमें गिरकर क्षमा-याचना करने लगा (१५)। सरल स्वभावी विश्वनन्दिने उसे तत्काल क्षमा कर दिया, फिर विश्वनन्दि स्वयं अपने किये पर पछतावा करने लगा—''मैंने व्यर्थ ही एक तुच्छ उद्यानके लिए इतना बड़ा युद्ध किया और निरपराध मनुष्योंको मौतके घाट उतारा।" यह विचार कर वह संसारके प्रति अनित्यताका ध्यान करने लगा। अवसर पाकर उसने शीघ्र ही जिनदीक्षा ग्रहण कर ली।

इधर जब विशासभूतिने विश्वनिन्दिकी दीक्षाका समाचार सुना तो वह भी अपनी दुर्नीति पर पछताने लगा और शीघ्र ही अपने पुत्र विशासनिन्दको राजपाट देकर स्वयं दीक्षित हो गया । विशासनिन्दका जीवन निरन्तर छल-प्रपंचोंसे भरा था । अतः राज्य-लक्ष्मीने उसका साथ न दिया । प्रजाजनोंने उसके अन्याय एवं अत्यासारों से दुखित एवं क्रोधित होकर उसे बलात् राजगही से उतार दिया (१६)।

किसी अन्य समय पूर्वोक्त मासीपवासी मुनि विश्वनिद ( पूर्व का युवराज ) मधुरा नगरीमें भिक्षा हेतु विचरण कर रहें थे कि वहाँ निद्दिनी नामकी एक गायने उन्हें सींग मारकर घायल कर दिया। संयोगसे विशाखनिद्देन उन्हें घायल देखकर पूर्वागत ईष्यांवश उनका उपहास किया। विश्वनिद्दिको विशाखनिद्दिका यह व्यवहार सह्य नहीं हुआ। उन्हें उसपर क्रोध आ गया और उन्होंने तत्काल ही क्षमा-गुण त्याग कर— "यदि मेरी तपश्चर्याका कोई विशिष्ट फल हो तो ( अगले भवमें ) समरांगणको रचाकर निश्चय ही इस अनिष्टकारी वैरीको मालगा।" इस प्रकार कहकर अपने मनमें उसके मारने का निदान बाँधा और तपके प्रभावसे मरकर वह महाशुक्रदेव हुआ (१७)। इघर मुनिराज विशाखनिद्द भी कठोर तपश्चर्याके फलस्वरूप मरकर देव हुआ और वहाँसे चयकर वह विजयाईकी उत्तर-श्रेणीमें स्थित अलकापुरीके विद्याघर राजा मोरकण्ठकी रानी

कनकमालाकी कुक्षिसे अर्घचक्रीके लक्षणोंवाला अश्वर्गीव नामका पुत्र हुआ (१८-१९)। एक बार जब वह गुफा-गृह में घ्यानस्य था, तभी उसे देवों ने ज्वलन्तचक्र, अमोघशक्ति, झालरवाला छत्र, चन्द्रहास-खड्ग तथा सुप्रचण्ड-दण्ड प्रदान किये (२०)।

किवने इस कथानकमें यहाँ थोड़ा-सा विराम देकर दूसरा प्रसंग उपस्थित किया है। उसके अनुसार सुरदेश स्थित पोदनपुर नामके नगरमें राजा प्रजापित राज्य करते थे। उनकी जयावती और मृगावती नामकी दो भार्याएँ थीं। संयोगसे विशासभूतिका जीव रानी जयावतीकी कोखसे विजय नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ (२१-२२)। और विश्वनिन्दका जीव रानी मृगावतीकी कोखसे त्रिपृष्ठ नामक अत्यन्त पराक्रमी पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ (२३)।

एक दिन प्रजाजनों ने राजदरबारमें आकर निवेदन किया कि "नगरमें एक भयानक पंचानन—सिंहने उत्पात मचा रखा है। अतः उससे हमारी सुरक्षा की जाये।" राजा प्रजापित उस सिंहको जैसे ही मारने हेतु प्रस्थान करने लगे, वैसे ही त्रिपृष्ठने उन्हें विनयपूर्वक रोका और उनकी आज्ञा लेकर वह स्वयं वन की ओर चल पड़ा। वनमें हिंहुयोंके ढेर देखकर त्रिपृष्ठ पंचानन—सिंहके रौद्र रूपको समझ गया और उसे शीघ्र ही मार डालनेके लिए लालायित हो उठा। वनमें जैसे ही सिंह त्रिपृष्ठके सम्मुख आया उसने उसे पकड़कर तथा अपनी ओर खींचकर जमीनपर पटक मारा। देखते ही देखते उसके प्राण-पखेरू उड़ गये (२४-२६)। त्रिपृष्ठ विजेताके रूपमें कोटिशिलाको खेल ही खेलमें ऊपर उठाता हुआ अपनी शक्तिका प्रदर्शन कर अपने नगर लौटा जहाँ उसका भव्य स्वागत हुआ (२८)।

एक दिन विजयाचलकी दक्षिण-श्रेणीमें स्थित रथनूपुरके विद्याधर-नरेश ज्वलनजटीका दूत राजा प्रजापितके दरबारमें आया। दूतने राजा प्रजापितको उनके पूर्वज ऋषभदेव, उनके पुत्र बाहुबिल एवं भरतका परिचय देकर कच्छ-नरेश राजा निम पर सम्राट् ऋषभदेवकी असीम अनुकम्पाका इतिहास बतलाते हुए अपने स्वामी विद्याधर राजा—ज्वलनजटी तथा उनके पुत्र अकंकोर्ति तथा पुत्री स्वयंप्रभाका परिचय दिया और निवेदन किया कि ज्वलनजटी अपनी पुत्री स्वयंप्रभाका विवाह राजकुमार त्रिपृष्ठके साथ करना चाहता है। ज्वलनजटीका प्रस्ताव स्वीकार कर प्रजापितने उसे पुत्री सहित अपने यहाँ आनेका निमन्त्रण भेजा। दूत उस निमन्त्रणके साथ वापस चला गया। वहाँ उसने राजा ज्वलनजटीको समस्त वृत्तान्त कह सुनाया (२९-३१)। [तीसरो सन्धि]

राजा प्रजापित द्वारा प्रेषित शुभ-सन्देश एवं निमन्त्रण-पत्र पाकर ज्वलनजटी प्रसन्नतासे भर उठा। वह राजकुमार अर्ककीर्ति एवं स्वयंप्रभाके साथ राजा प्रजापितिके यहाँ पोदनपुर पहुँचा। उसे आया हुआ देखकर राजा प्रजापित भी फूला नहीं समाया। 'ज्वलनजटीको वह बहुत देर तक अपने गलेसे लगाये रहा। ज्वलनजटीके संकेतपर अर्ककीर्तिने भी प्रजापितिको प्रणाम किया (१)। उधर प्रजापितिके दोनों पुत्रों—विजय एवं त्रिपृष्ठने भी ज्वलनजटीको प्रणाम किया (२)। दोनों पक्षोंके पारस्परिक स्नेह-मिलनके बाद वैवाहिक तैयारियाँ प्रारम्भ हुई। घर-घरमें युवितयाँ मंगलगान करने लगीं। सामूहिक रूपसे हाथोंके कोनोंसे पटह एवं मृदंग पीटे जाने लगे। मोतियोंकी मालाओंसे चौक पूरे जाने लगे। चिह्नांकित घ्वजा-पताकाएँ फहरायी जाने लगीं और श्रेष्ठ कुल-वचुएँ नृत्य करने लगीं (३)। संभिन्न नामक ज्योतिषीने शुभ-मुहूर्तमें दोनोंका विवाह सम्पन्न करा दिया।

विजयार्द्धकी उत्तरश्रेणीमें स्थित अलकापुरीके विद्याघर राजा शिखीगल तथा उसकी रानी नीलांजनाके यहाँ विशाखनन्दिका वह जीव—हयग्रीव नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ, जो कि आगे चलकर चक्रवर्तीके रूपमें विख्यात हुआ। उसने जब यह सुना (४) कि ज्वलनजटी-जैसे विद्याघर राजाने अपनी बेटी स्वयंप्रभा एक भूमिगोचरी राजा प्रजापतिके पुत्र त्रिपृष्ठको ब्याह दी है, तो वह आग-अबूला हो उठा। उसने अपने भीम,

नीलकण्ठ, ईश्वर, वज्जदाढ़, अकम्पन एवं घूम्रालय नामक विद्याधर योद्धाओं साथ ज्वलनजटी और त्रिपृष्ठको युद्धके लिए ललकारा (५-६)। हयग्रीवके मन्त्रीने उसे युद्ध न करनेके लिए बार-बार समझाया किन्तु वह हठपूर्वक अपनी सेना सिहत युद्धके लिए निकल पड़ा और मार्गमें शत्रुजनोंपर आक्रमण करता हुआ एक पर्वतपर जा हका (७-११)।

इधर राजा प्रजापितको अपने गुप्तचर द्वारा, हयग्रीव द्वारा आक्रमण किये जानेकी सूचना मिली, तब उसने अपने मिन्त्र-मण्डलको बुलाकर विचार-विमर्श किया (१२)। सर्वप्रथम मन्त्रीवर सुश्रुतने उसे सामनीतिसे कार्य करनेकी सलाह दी (१३-१५), किन्तु राजकुमार विजयने सामनीतिको अनुपयोगी सिद्ध कर दिया तथा उसने हयग्रीव-जैसे दुष्ट शत्रुसे युद्ध करनेकी सलाह दी। अन्तमें विजयकी सलाहको स्वीकार कर लिया गया। किन्तु गुणसागर नामक अन्य मन्त्रीने कहा कि युद्धमें प्रस्थान करनेके पूर्व युद्ध-विद्यामें सिद्धहस्त होना आवश्यक है। गुणसागरका यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया। त्रिपृष्ठ एवं विजय ये दोनों ही विद्या सिद्ध करनेमें संलग्न हो गये। उनके अथक श्रमसे एक ही सप्ताहमें उन्हें हरिवाहिनी एवं वेगवती आदि ५०० विद्याएँ सिद्ध हो गयीं। त्रिपृष्ठने अपने भाई विजय एवं सैन्यदलके साथ युद्ध-भूमिकी ओर प्रयाण किया। मार्गमें स्थान-स्थानपर प्रजाजनोंने उनका हार्दिक स्वागत कर उन्हें आवश्यक वस्तुओंका दान दिया (२०-२२) और इस प्रकार चलते-चलते वह ससैन्य रथावर्त-शैलपर पहुँचा। किवने इस प्रसंगमें रथावर्त-शैल तथा वहाँ-पर लगे हुए बाजार आदिका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है (२३-२४)। [चौथी सन्धि]

हयग्रीव सर्वप्रथम अपने दूतको सन्धि-प्रस्ताव लेकर त्रिपृष्ठके पास भेजता है और कहलवाता है कि यदि आप अपनी कुशलता चाहते हैं तो स्वयंप्रभाको वापस कर दीजिए। विजय हयग्रीवका शरारत-भरा यह सन्देश सुनकर आग-बब्ला हो उठता है और हयग्रीवकी असंगत बातोंकी तीव्र भर्त्सना करता है (१-४)। ह्यग्रीवका दूत त्रिपृष्ठको पुनः अपनी बात समझाना चाहता है, किन्तु उससे त्रिपृष्ठका क्रोध ही बढ़ता है। अतः उसने उस दूतको तो तत्काल विदा किया और अपनी सेनाको युद्ध-क्षेत्रमें प्रयाण करनेकी आज्ञा दी। रणभेरी सुनते ही सेना युद्धोचित उपकरणोंसे सज्जित होकर त्रिपृष्ठके सम्मुख उपस्थित हो गयी (५-७)। राजा प्रजायितने आपत्तियोंके निवारक पृष्प, वस्त्र, विलेपन, ताम्बूल आदिके द्वारा सभीका सम्मान किया। सर्व-प्रथम हस्तिसेना, फिर अश्वसेना और उसके पीछे बाकीकी सेना चली। युद्ध-क्षेत्रमें त्रिपृष्ठ और हयग्रीवकी सेनाओंमें कई दिनों तक भयंकर युद्ध होता रहा और अन्तमें हयग्रीव त्रिपृष्ठके द्वारा मार डाला गया (८-२३)।

ह्यग्रीवके वधके बाद नर एवं खेवर राजाओं के साथ विजयने जिनपूजा की और गन्धोदकसे त्रिपृष्ठका अभिषेक किया। त्रिपृष्ठने चक्रकी पूजा की और वह दिग्विजय हेतु निकल पड़ा। सर्वप्रथम उसने मगधदेव, फिर वरतनु और प्रभास तथा अन्य देवों को सिद्ध किया और शीघ्र ही सभी राजाओं को अपने वशमें कर वह पोदनपुर लौटा। त्रिपृष्ठकी इस विजयसे ज्वलनजटी अत्यन्त प्रसन्न हुआ (१)। प्रजापतिने भी त्रिपृष्ठकी योग्यता देख कर उसका राज्याभिषेक कर दिया। कुछ समय बाद ज्वलनजटीने अपने समधी राजा प्रजापतिसे अपने घर वापस लौटनेकी अनुमति माँगी। प्रजापतिने भी उसे भावभीनी विदाई दी और ज्वलनजटी शीघ्र ही रथनपुर वापस लौटा (२)। त्रिपृष्ठ एवं स्वयंत्रभा सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। कालक्रमसे उन्हें दो पुत्र एवं एक पुत्री उत्पन्न हुई (३)। जिनका नाम उन्होंने क्रमशः श्रीविजय, विजय और द्यतिप्रभा रखा।

इधर विद्याघर-नरेश ज्वलनजटीने दीक्षा घारण कर ली। जब गुप्ततरके द्वारा राजा प्रजापितको वह समाचार मिला, तब वह अपनी राज्यिलिप्साको धिक्कारने लगा (४)। उसने हिर—त्रिपृष्ठको राज्य सौंपकर मुनि पिहिताश्रवके पास जिनदीक्षा घारण कर ली और मोक्ष-लाभ लिया। इवर द्युतिप्रभाको योक्नश्रीसे समृद्ध देखकर उसका पिता त्रिपृष्ठ योग्य वरकी खोजमें चिन्तित रहने लगा (५)। त्रिपृष्ठने विजय (हलघर) को अपनी चिन्ता व्यक्त की (६)। विजयने उसे स्वयंतर रचने की सलाह दी, जिसे त्रिपृष्ठने स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही स्वयंत्रर का समाचार प्रसारित कर दिया गया और उसकी जोर-शोरके साथ तैयारियाँ प्रारम्भ हुईं। ज्वलनजटीके पुत्र रिवकीर्तिने जब यह समाचार सुना तो वह अपने पुत्र अमिततेज तथा कन्या सुताराको साथ लेकर स्वयंत्रर-स्थलपर आ पहुँचा। सुताराने जैसे ही त्रिपृष्ठके चरण-स्पर्श किये, विजय उसके सौन्दर्यको देखकर आश्चर्यचिक्तत रह गया (७)। रिवकीर्ति भी श्रीविजयको देखकर भाव-विभोर हो उठा तथा उसने अपने मनमें सुताराका विवाह उसके साथ कर देमेका निश्चय कर लिया। सुताराके दीर्घ निश्वास एवं उद्वेगने भी श्रीविजयको अपना मनोभाव व्यक्त कर दिया (८)।

अगले दिन स्वयंवर-मण्डपमें चुतिप्रभाने सिखयों द्वारा निवेदित श्रेष्ठ सौन्दर्यादि गुणोंवाले राजाओंकी उपेक्षा कर अमितत्तेजके गलेमें वरमाला डाल दी और इश्वर सुताराने भी अपनी वरमाला श्रीविजयके गलेमें पहना दी। इन दोनों शुभ-कार्योंके सम्पन्न होते ही अर्ककीर्ति अपने घर लौट आया। त्रिपृष्ठते पूर्वभवमें यद्याप कठोर जपस्या को थी, किन्तु निदानवश वह मरकर तैंतीस सागरकी आयुवाले सातर्वे नरकमें जा पड़ा (९)। त्रिपृष्ठ (हिर) की मृत्युसे विजय (हलधर) अत्यन्त दुखी हो गया। स्थिवर-मिन्त्रयों द्वारा प्रतिबोधित किये जानेपर जिस किसी प्रकार उसका मोह-भंग हुआ। उसने त्रिपृष्ठकी भौतिक देहका दाह-संस्कार कर तथा श्रीविजयको राज्य-पाट सोंपकर १००० राजाओंके साथ कनककुम्भ नामक मुनिराजके पास जिन-दीक्षा ग्रहण की और दीर्घ तपस्याके बाद मोक्ष प्राप्त किया (१०)।

सप्तम नरकमें त्रिपृष्ठ एक क्षण भी सुख-शान्ति न पा सका। जिस किसी प्रकार वह चक्रपणि (त्रिपृष्ठ) भारतवर्षके एक पर्वत-शिखरपर रौद्रस्वभावी यमराजके समान सिंहके रूपमें उत्पन्न हुआ और फिर वहाँसे अनेकविच दुखोंसे भरे हुए प्रथम नरकमें (११-१३)। (यहाँपर किव पाठकोंका ध्यान पुनः पिछले कड़वक सं. २१७ के प्रसंगको ओर आकर्षित करता है तथा कहता है कि — ''प्रोष्ठिल मुनि राजा नन्दन की भवाविल सुनाते हुए आगे कह रहे हैं।'')

मुनिराजने सिंहको मिथ्यात्व, अविरित, प्रमाद, कषाय एवं योगरूप कर्मबन्धके कारण बताकर अन्तर्बाह्य परिग्रह-त्यागके फलका वर्णन करके संयम—उत्तम मार्जन, आर्जन एवं शौच धर्म, दुस्सह-परीषह एवं पंचाणुवतोंका उपदेश दिया तथा त्रिपृष्ठके जीन—सिंहके अगले भनोंमें जिनवर होनेकी भनिष्यवाणी कर वे (मुनिराज) गगन-मार्गसे नापस लौट गये (१४-१७)। मुनिराजके उपदेशसे प्रभावित होकर वह सिंह एक शिलापर बैठ गया और समवृत्तिसे अनशन करने लगा। तपस्याकालमें वह अत्यन्त पीड़ा देनेवाली नायुसे आतप एवं शीत-परीपहोंको सहता था। दंश-मशकों द्वारा दंशित होनेपर भी वह एकाग्र भावसे तपस्या करता रहता था। शुभ धर्मध्यानके फलसे वह सिंह मरा और सौधर्म-स्वर्गमें हरिष्ठण नामका देव हुआ। स्वर्गमें अविधान उत्पन्न होनेके कारण उसे पूर्वभवमें उद्धार करनेवाले मुनिराजना स्मरण आ गया। अतः उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनेके लिए वह उनकी सेवामें उपस्थित हुआ और उसे व्यक्त कर वह नामस लौट गया (१८-१९)। छिठो सन्धि ]

वह हरिष्वज देव वत्सा देश स्थित कनकपुर नामके नगरके विद्याघर राजा कमकप्रभकी रानी कनक-मालाके गर्भसे कनकष्वज नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ । विद्या, कीर्ति एवं यौवनसे सम्पन्न होवेपर राजा कनकप्रभने उसका विवाह एक सुन्दरी राजकुमारी कनकप्रभाके साथ कर दिया ( १-३ )।

इघर कनकप्रभने कनकिष्वजनो नृपश्री देकर सुमित नामक मुनिवरके समीप दीक्षा ग्रहण कर छी। कनकष्वजने योग्यतापूर्वक राज्य-संचालन कर पर्याप्त यश एवं लोकप्रियता आर्जित की। समयानुसार उसे हेमरथ नामक एक पुत्ररत्नकी भी प्राप्ति हुई ('४)। एक दिन कनकष्व अपनी प्रियतमाके साथ नन्दनवनमें गया, जहाँ अशोक-वृक्षके नीचे एक शिलापर सुत्रत नामक मुनिराजके दर्शन किये (५)। मुनिराजने कनकष्वजको सागार एवं अनगार धर्मीका उपदेश दिया। कनकष्वजने उक्त धर्मीके साथ-साथ मूल-गुणों और उत्तर-गुणोंको भी भली-भाँति समझकर उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली और कठोर तपस्या करके वह कापिष्ठदेव हुआ (६-८)। वहाँकी आयु भोगकर उसने प्यवन किया और उज्जयिनी नरेश वज्रसेनकी सुशीला नामक रानीकी कोखसे हरिषेण नामका पुत्र उत्तपन्न हुआ। कुछ वर्षोंके बाद वज्रसेनने हरिषेणको सारा राजपाट सौंपकर श्रुतसागर मुनिराजके पास दीक्षा ग्रहण कर ली (९-११)। राजा हरिषेण अनासक्त-भावसे राजगद्दीपर बैठा। वह निरन्तर धार्मिक कार्योंमें ही लीन रहा करता था। अपने कार्यकालमें उसने अनेक विशाल जैन मन्दिरोंका निर्माण कराया तथा निरन्तर श्री, चन्दन, कुसुम, अक्षत आदि अष्ट-ब्रब्योंसे वह पूजा-विधान करता रहता था। किन्तु अपने अपराजेय विक्रमसे राज्यश्रीको निष्कण्टक बनाये रखनेमें भी वह सदा सावधान बना रहा (१२-१६)।

इस प्रकार उसने कई वर्ष व्यतीत कर दिये। एक बार वह प्रमदवनमें मुनिराज सुप्रतिष्ठके दर्शनार्थ गया। वहाँ उनके उपदेशोंसे प्रभावित होकर उसने जिनदीक्षा ले ली। वह घोर तपश्चरण कर मरा और महाशुक्र नामके स्वर्गमें प्रीतिकर देव हुआ (१७)। [सातवीं सन्धि)

पूर्व-विदेह स्थित सीतानदीके किनारे क्षेमापुरी नामकी नगरी थी। जहाँ राजा धनंजय राज्य करते थे। उनकी कामविजयकी वैजयन्ती —पताकाके समान महारानी प्रभावतीकी कोखसे वह प्रीतिकर देवका जीव प्रियदत्त नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। जब वह प्रियदत्त युवक हुआ, तभी राजा धनंजयको वैराण्य उत्पन्न हो गया और वह प्रियदत्तको राज्य सौंपकर क्षेमंकर मुनिके समीप दीक्षित हो गया (१-२)।

राजा प्रियदत्त एक दिन जब अपनी राज्य-सभामें बैठा था तभी किसीने उसे सूचना दी कि "आपकी प्रहरण-शाला ( शस्त्रागार ) में शत्रु-चक्रका विदारण करनेवाला सहस्रआरा-चक्र उत्पन्न हुआ है।" इसके साथ ही उसने सर्वश्रेष्ठरत्न —िवर्क्वृरित दण्ड-रत्म, करवाल-रत्म, चूड़ामणि-रत्न, श्वेत छत्र-रत्म (३), कािकणी-रत्न, एवं चर्म-रत्न ( नामक सात अचेतन रत्न ), कन्या-रत्न, सेनापति-रत्न, स्थपति-रत्न ( शिल्पी ), मन्त्री-रत्म ( पुरोहित ), गृहपति-रत्न ( कोषागारामात्य ), तुरंग-रत्न एवं करि-रत्न ( नामक सात चेतन रत्नों ) के भी प्राप्त होनेकी सूचनाएँ दों। इनके अतिरिक्त राजा त्रियदत्तको कल्पवृक्षके समान नौ निश्चियाँ भी प्राप्त हुईं। इन सबको भी प्राप्त करके राजा त्रियदत्त निरिभमानी हो बना रहा। वह दस सहस्त राजाओं से साथ तत्काल ही प्रहरणशाला गथा तथा वहाँ चक्ररत्नकी पूजा की ( ४ )।

कुछ ही दिगों में राजा प्रियदत्तने उस चक्ररत्नके द्वारा बड़ी ही सरलतासे पृथिवीके छहीं खण्डोंको अपने अधिकारमें कर लिया। बत्तीस सहस्र नरेक्वरीं, सोलह सहस्र देवेन्द्रों एवं मदानलमें झोंक देनेवाली श्रेष्ठ छियानवे सहस्र क्यामा कामिनियोंसे परिवृत वह चक्रवर्तीं प्रियदत्त उसी प्रकार सुशोभित रहता था, जिस प्रकार कि अप्सराजोंसे युक्त देवेन्द्र। चक्रवर्ती प्रियदत्तको वरासन, पादासन एवं शय्यासन प्रदान करने-बाली नैसर्प-निधि, सभी प्रकारके अभीको प्रदान करनेवाली पाण्डु-निधि, सभी प्रकारके आभूषणोंको प्रदान करनेवाली पिगल-निधि, सभी ऋतुओंके फलों एवं फूलोंको प्रदान करनेवाली काल-निधि, सोने एवं चाँदी आदिक बरतन प्रदान करनेवाली महाकाल-निधि, इन, रम्झ, तत, वितत आदि वाद्योंको प्रदान करनेवाली शंख-निधि, दिव्य वस्तुओंको प्रदान करनेवाली पद्म-निधि, प्रहरणास्त्र आदिको प्रदान करनेवाली माणव-निधि इस प्रकाश करनेवाली रत्योंको प्रदान करनेवाली सर्वरत्न नामकी निधि भी उसे प्राप्त हो गयी (५-६)।

चक्रवर्ती प्रिवदत्तने चौदह रत्नों एवं नो निषियोंके द्वारा दशांग-भोगोंको भोगते हुए भी तथा मनुष्य, विद्याधर और देवों द्वारा नमस्कृत रहते हुए भी अपने हुंदयसे वर्मकी भावना न छोड़ी और इस प्रकार उसने तरासी लोस पूर्व व्यतीस कर दिये। अन्य किसी एक दिन उसने दर्पणमें अपना मुख देखते हुए कर्णमूलमें केशों में छिपा हुआ एक नवपलित केश देखा (७)। उस पलित-केशको देखकर राजा प्रियदत्त सोचने लगा कि ''मुझे छोड़कर ऐसा कौन बुद्धिमान् होगा, जो विषम विषयों में इस प्रकार उलझा रहता है। सुरेन्द्रों, नरेन्द्रों एवं विद्याधरों द्वारा समर्पित तथा प्राणियों के भवके अत्यन्त प्रिय लगनेवाले भोज्य-पदार्थों से भी मुझ-जैसे चक्रवर्तीका चित्त सन्तुष्ट नहीं होता, तब वहां सामान्य व्यक्तियों का तो कहना हो क्या ? यथार्थ सुखके निमित्त न तो परिजन ही हैं और न मिन्त्रिगण ही। ऐन्द्रजालिक मोहमें पड़कर मैं अपना ही अनर्थ कर रहा हूँ। अतः मेरे जीवनको धिक्कार हैं (८)।" यह कहकर उसने अपनेको धिक्कारा और शीघ्र ही मुनिराज क्षेमंकरके पास जाकर उसने उनका धर्मोपदेश सुनकर अपने अरिजय नामक पुत्रको राज्य देकर १६ हजार नरेशों के साथ दीक्षा धारण कर ली (९-१०)। चक्रवर्ती प्रियदत्तने घोर तपस्या की और फलस्वरूप वह मरकर सहस्रार स्वर्गमें सूरिप्रभ नामका देव हुआ। (यह प्रसंग पिछले २।७ से सम्बन्ध रखता है और पाठक कहीं भ्रममें नहीं पढ़ जाये, इसलिए लेखकने उनका स्मरण दिलाते हुए यहाँ यह कहा है— ''वही कमल-पत्रके समान नेत्रवाले तथा नन्दन इस नामसे प्रसिद्ध राजाके रूपमें तुम यहाँ अवतरित हुए हो।'' (२।६ से प्रारम्भ होनेवाली राजा नन्दनकी भवाविल ८।११ पर समाप्त) (११-१२)। इस प्रकार मुनिराजका उपदेश सुनकर वह नन्दन नृप भी संशय छोड़कर मुनि बन गया (१३)।

मुनिराज नन्दन एकान्तमें कठोर तपश्चर्या करने लगे। उन्होंने द्वादश प्रकारके तपोंको तपकर रत्नत्रयको आराधना की तथा षडावश्यक-विधिका मनमें स्मरण कर शंकादिक दोषोंका परिहरण करनेमें अपनी वृत्ति लगायी (१४)। घोर तपश्चर्याके बाद राजा नन्दनने पाँच समितियों, तीन गुष्तियों एवं अन्य अनेक गुणोंसे युक्त होकर मनकी चंचल प्रवृत्तियोंको रोक दिया। उसने अपने शरीरके प्रति निष्पृह स्वभाव होकर कर्मरूपी शत्रुको नष्ट कर दिया (१५-१६)। इस प्रकार घोर तपश्चर्यापूर्वक प्राण-स्याग किये और वह प्राणत-स्वर्गके पुष्पोत्तर-विमानमें इन्द्र हुआ (१७)। आठवीं सिक्थि ]

प्रस्तुत 'बहुमाणचरिज' की प्रथम आठ सिन्धयों भगवान् महाबीरके विविध भवान्तरोंका वर्णन कर किव देवीं सिन्धमें प्रन्थके प्रमुख नायक वर्द्धमानका वर्णन करता है। उसके अनुसार भारतवर्षके पूर्वमें विदेह नामका एक देश था, जिसकी राजधानी कुण्डपुर थी। उस नगरीके राजा सिद्धार्थ थे। उनकी महारानी-का नाम प्रियकारिणी था (१-४)।

उघर प्राणत-स्वर्ग स्थित राजा नन्दनका वह जीव—इन्द्र अपनी सारी आयु समाप्त कर चुका और जब उसकी आयु केवल ६ माह की शेष रह गयी, तब इन्द्रकी आज्ञासे पुष्पमूला, चूलावती, नवमालिका, नतिशरा, पुष्पप्रमा, कनकिवा, कनकदेवी एवं वाश्णीदेवी नामकी ८ दिक्कुमारियाँ महारानी प्रियकारिणीकी सेवामें आयों और उन्होंने प्रियकारिणीको प्रणाम कर सेवा करनेकी आज्ञा माँगी। इन्द्रकी आज्ञासे कुबेर साढ़े तीन करोड़ श्रेष्ठ मणिगणोंसे युक्त निधि-कलश हाथमें लेकर गगनक्ष्पी आंगनसे कुण्डपुरमें उस समय तक मणियोंको बरसाता रहा, जबतक कि ६ माह पूरे न हो गये। इधर प्रियकारिणीने एक दिन रात्रिके अन्तिम प्रहरमें मनके लिए अत्यन्त मुखद एवं उत्तम १६ स्वप्नोंको देखा। उसने सवेरे उठते ही उन स्वप्नोंको महाराज सिद्धार्थकी सेवामें निवेदन कर उनका फल पूछा (५-६)। महाराज सिद्धार्थने जब त्रिशलाको १६ स्वप्नोंका फल सुनाते हुए यह बताया कि उनकी कोखसे शीघ्र ही एक तीर्थकर-पुत्र जन्म लेगा, तो वह फूली न समायी। इघर जब उस देवराज इन्द्रके छठे महीनेका अन्तिम दिन पूरा हुआ, तभी—प्रियकारिणीको पुनः एक स्वप्त आया जिसमें उसने एक शुश्च गज अपने मुखमें प्रवेश करते हुए देखा। वह प्राणत-देव प्रियकारिणीके गर्भमें आया। उस उपलक्ष्यमें कुबेर ९ मास तक निरन्तर रत्तवृष्टि करता रहा। गर्मिणो मांकी सेवा हेतु श्री, ही, श्रुत्ति, लक्ष्मी, सुकृति और मित नामकी देवियाँ सेवा हेतु पद्मारीं और निरन्तर उस माताकी सेवा करती रहीं (७-८)। तेजस्वी बालकके गर्भमें आते ही रानी त्रिशला अत्यन्त कृश-काय हो गयी। उसने ग्रहोंके उच्चस्थलमें

स्थित होते ही मधुमास [चैत्र] की शुक्ल त्रयोदशोके दिन एक तेजस्वी बालकको जन्म दिया (९)। देवेन्द्रोंने तरह-तरहके आयोजन किये और ऐरावत हाथीपर विराजमान कर बड़े गाजे-बाजेके साथ अभिषेक-हेतु सुमेरु-पर्वतपर ले गये। वहाँ पाण्डुक-शिलापर विराजमान कर १००८ स्वर्ण-कलशोंमें भरे क्षीर-समुद्रके जलसे उनका अभिषेक किया। उसके तत्काल बाद ही उस शिशुका नाम 'वीर' घोषित किया। दसवें दिन राजा सिद्धार्थने कुलश्रीकी वृद्धि देखकर उसका नाम वर्धमान रखा तथा आगे चलकर विविध घटनाओंके कारण वे सन्मित एवं महावीरके नामसे भी प्रसिद्ध हुए (१०-१६)।

महावीर वर्धमान क्रमशः वृद्धिगत होकर जब युवावस्थाको प्राप्त हुए, तभी ३० वर्षकी आयुर्मे उन्हें संसारसे वैराग्य हो गया । जब लौकान्तिक देवोंको अवधिज्ञानसे यह विदित हुआ, तब वे कुण्डपुर, आये और चन्द्रप्रभा नामकी एक शिविका तैयार की । महावीर उसपर सवार हुए तथा कृण्डपुरसे निकलकर (१७-१९) नागखण्डवनमें गये। वहाँ षष्ठोपवास-विधि पूर्वक केशलुंच कर उन्होंने जिन-दीक्षा ग्रहण कर ली। कुछ समय बाद वर्चमानको ऋद्वियों सहित मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया। अगले दिन मध्याह्न-कालमें जब सूर्य-िकरणें दशों दिशाओं में फैल रही थीं, तभी दयासे अलंकृत चित्तवाले वे सन्मति जिनेन्द्र पारणा के निमित्त कुलपुरमें प्रविष्ट हए और वहाँ के राजा कुलचन्द्र के यहाँ पारणा ग्रहण की। उसके बाद भ्रमण करते-करते वे एक महा-भीषण अतिमुक्तक नामक श्मशान-भूमिमें रात्रिके समय प्रतिमायोगसे स्थित हो गये। उसी समय 'भव' नामक एक बलवान रुद्रने उनपर घोर उपसर्ग किया, किन्तू वह भगवान्को विचलित न कर सका। अतः उसने वर्धमानका 'अतिवीर' यह नाम घोषित किया। षष्ठोपवास पूर्वक एकाग्र मनसे वैशाख शुक्ल दशमीके दिन जब सूर्य अस्ताचलकी और जा रहा था, तभी महावीरको ऋजुक्ला नदीके तीरपर केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई। केवलज्ञान प्राप्त होते ही उन्हें समस्त लोकालोक हस्तामलकवत् झलकने लगा । इन्द्रका आसन जब कम्पायमान हुआ तब अविध्ञानके बलसे उसे महावीर द्वारा केवलज्ञान-प्राप्तिका वृत्त अवगत हुआ। उसने शीघ्र ही यक्षको समवसरणकी रचनाका आदेश दिया। उसने भी १२ योजन प्रमाण सुन्दर समवसरणकी रचना की। ( कविने समवसरणकी रचनाका वर्णन पूर्वाचार्यों द्वारा प्राप्त परम्पराके अनुसार ही किया है ) ( २०-२३ )। [ नवीं सन्धि ]

समवसरण प्रारम्भ हुआ। सभी प्राणी अपने-अपने कक्षोंमें बैठ गये, फिर भी भगवान्की दिव्यघ्वित नहीं खिरी। यह बड़ी चिन्ताका विषय बन गया। इन्द्रने उसी समय अपने अवधिज्ञानसे उसका कारण जाना और अपनी विक्रिया-ऋदिसे वह एक दैवज्ञ-ब्राह्मणका वेश बनाकर तुरन्त ही गौतम नामक एक ब्राह्मणके पास पहुँचा (१)। पहले तो गौतमने बड़े अहंकारके साथ उस दैवज्ञ-ब्राह्मणके साथ वार्तालाप किया, किन्तु दैवज्ञ-ब्राह्मणने जब गौतमसे एक प्रश्न पूछा और वह उसका उत्तर न दे सका, तब वह दैवज्ञ-ब्राह्मणके साथ उस प्रश्नके स्पष्टीकरणके हेतु अपने ५०० शिष्योंके साथ महावीरके समवसरणमें पहुँचा। वहाँ सर्वप्रथम मानस्तमक दर्शन करते ही उसका और उसके शिष्योंका मान खण्डित हो गया। गौतम विप्र महावीरके दिव्य-दर्शनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने तत्काल ही जिनदीक्षा ले ली और उत्कृष्ट ज्ञानका धारी बनकर भगवान् महावीरकी दिव्यवाणीको झेलने लगा (२)।

उसके बाद इन्द्रने जिनेन्द्रसे सप्त-तत्त्वों सम्बन्धी प्रश्न पूछा। उसे सुनकर जिनेश्वरने अर्धमागधी माषामें उत्तर देना प्रारम्भ किया। भगवान् महावीरने सर्वप्रथम जीव तत्त्व—विविध जीवोंके निवासस्थान, उनकी विविध योनियों एवं आयु आदिके वर्णन किये (३)। तत्पश्चात् उन्होंने जिस प्रकार अपना प्रवचन किया उसका वर्गीकरण निम्न प्रकार है—

जीव, जीवोंकी योनियाँ एवं उनका कुलक्रम (४), जीवोंकी पर्याप्तियाँ एवं आयुस्थिति (५), जीवोंके शरीर-भेद (६), स्थावर-जीवोंका वर्णन (७), विकलत्रय एवं पंचेन्द्रिय-तियँचोंका वर्णन (८), प्राणियोंके

निवासस्थान, द्वीपोंके नाम तथा एकेन्द्रिय एवं विकलत्रय-जीव-शरीरोंके प्रमाण (९), समुद्री जलवरों एवं अन्य जीवों की कारीरिक स्थिति (१०), जीवकी विविध इन्द्रियों एवं योनियोंके भेद-वर्णन (११), विविध जीव-योनियोंके वर्णन (१२), सर्प आदिकी उत्कृष्ट-आयु तथा भरत, ऐरावत क्षेत्रों तथा विजयाईपर्वतका वर्णन (१३), विविध क्षेत्रों एवं पर्वतोंका प्रमाण (१४), पर्वतों एवं सरोवरोंका वर्णन (१५), भरतक्षेत्रका प्राचीन भौगोलिक वर्णन एवं नदियों, पर्वतों, समुद्रों एवं नगरोंकी संख्या (१६), द्वीप, समुद्र और उनके निवासी (१७), भोगभूमियोंके विविध मनुष्योंकी आयु, वर्ण एवं वहाँ की वनस्पतियोंके चमत्कार (१८), भोगभृमियोंमें काल-वर्णन तथा कर्म-भूमियोंमें आर्य, अनार्य (१९), कर्मभूमियोंके मनुष्योंकी आयु, शरीरकी ऊँचाई तथा अगले जन्ममें नवीन योनि प्राप्त करनेकी क्षमता (२०). विभिन्न कोटिके जीवोंकी मृत्युके बाद प्राप्त होनेबाले उनके जन्मस्थान (२१), तिर्यग्-लोक एवं नरक-लोकमें प्राणियोंकी उत्पत्ति, क्षमता एवं भूमियोंका विस्तार (२२), प्रमुख नरकभूमियां एवं वहाँके निवासी, नारकी-जीवोंकी दिनचर्या एवं जीवन (२३), मरकके दु:खोंका वर्णन (२४-२७), नारिकयोंके शरीरोंकी ऊँचाई तथा उनकी उत्कृष्ट एवं जघन्य अग्रुका प्रमाण (२८), देवोंके भेद एवं उनके निवासोंकी संख्या (२९), स्वर्गमें देव-विमानोंकी संख्या (६०), देव-बिमानोंकी ऊँचाई (३१), देवोंकी शारीरिक स्थित (३२), देवोंमें प्रविचार( मैथुन )-भावना (३३), ज्योतिषी-देवों एवं कल्प-देवों एवं देवियोंकी आयु तथा उनके अविधन्नानके द्वारा जानकारीके क्षेत्र (३४), आहारकी अपेक्षा, संसारी-प्राणियोंके भेद (३५), जीवोंके गुणस्थानोंका वर्णन (३६), गुणस्थानारोहण-क्रम एवं कर्म-प्रकृति योंका माश (३७)।

सिद्ध जीवोंका व र्णन (३८), जीव, बजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष-तत्त्वोंका बर्णन (१९)।

भगवान महाबीरका कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीकी रात्रिके अन्तिम प्रहरमें पावापुरीमें निर्वाण (४०), एवं, कवि और आश्रमदाताका परिषय तथा भरत वाक्य (४१)। [ इसनीं सन्धि ]

## २. परम्परा और स्रोत

पुरातन-कालसे ही श्रमण-महावीरका पावन चरित कवियोंके लिए एक सरस एवं लोकप्रिय विषय रहा है। तिलोयपणात्ती प्रमृति शौरसेनी-आगम-साहित्यके बीज-सूत्रों के आचारपर दिगम्बर-कवियों एवं जापारीग आदि अर्घमागधी आगम-ग्रन्थों के आधारपर स्वैताम्बर कवियोंने समय-समयपर विविध भाषाओंमें महावीर-चरितोंका प्रणयन किया है।

दिगम्बर महावीर-चरितोंमें संस्कृत-मावामें आचार्य गुणभद्रकृत उत्तरपुराणान्तर्गत 'महावीरचरित' (१०वीं सदी), महाकवि असगकृत वर्षमानचरित्र (११वीं सदी), पण्डित आशाधरकृत त्रिपष्टिस्मृति-शास्त्रम् के अन्तर्गत महावीर-पुराण, (१३वीं सदी), बाचार्य दामनग्दीकृत पुराणसार संग्रह के अन्तर्गत महावीरपुराण, भट्टारक सकलकीति कृत वर्धमानचरित (१६वीं सदी) एवं पद्मनन्दीकृत वर्धमानचरित ( अप्रकाशित, सम्भवतः १५वीं सदी ) प्रमुख हैं।

<sup>्</sup>र फोबराज अन्यवासा श्रीसाप्टर (१९४६,१४ ई.) से दी लण्डोंमें प्रकाशित, सम्पादक: प्रो, डॉ. ए. एन, उपाध्ये तथा डॉ. श्चीराखाल जैन 🕒

२ भारतीय ज्ञानपीठ, काशी (१६५४ ई.) से प्रकाशित ।

३, रानजी सखाराम दोशी, शोलापुर (१६३१ ई. ) से प्रकाशित ।

है, नामिकवन्द्र दि, जैन प्रम्ममांसा, भ्रम्मई (११३० ई.) से प्रकाशिस ।

<sup>्</sup>र, भारतीय झानपीठ, काशी (१६६४०५६) से हो भागों में प्रकाशित। ६, भारतीय झोनपीठ दिस्ती (१६७५ है, ) से प्रकाशित।

दाक्षिणात्य किवयोंमें केशव, पद्म, आचण्ण एवं वाणीवल्लभकृत महावीर चरित उल्लेखनीय हैं। अपभ्रंश-भाषामें आचार्य पुष्पदन्तकृत महापुराणीन्तर्गत वहुमाणचरिउ (१०वीं सदी), विबुध-श्रीधरकृत वह्दमाणचरिउ (वि. सं. ११९०), महाकवि रइध्कृत महापुराणान्तर्गत महावीरचरिउ एवं स्वतन्त्र रूपसे लिखित सम्मद्दिणचरिउ (१५वीं सदी), जयित्रहल्कृत वह्दमाणकव्व (अप्रकाशित, १४-१५वीं सदीके आस-पास), तथा किव नरसेनकृत वह्दमाणकहाँ (१६वीं सदी) प्रमुख हैं।

जूनी गुजराती में महाकवि पदमकृत महावीर-रास (अप्रकाशित १७वीं सक्ती) तथा बुन्देली—हिन्दीमें नवलशाहकृत वर्षमानपुराण (१९वीं सदी) प्रमुख हैं।

द्वेताम्बर-परम्परामें अर्घमागधी प्राकृतागमोंमें उपलब्ध महावीर-चरितोंके अतिरिक्त स्वतन्त्र रूपमें प्राकृत-भाषामें लिखित श्री देवेन्द्रगणिकृत 'महावीरचरियं' (१०वीं सदी), श्री सुमितवाचकके शिष्य मुणचन्द्रकृत 'महावीरचरियं' (१०-११वीं सदी) तथा देवभद्रसूरिकृत 'महावीरचरियं' तथा शीलांकाचार्य कृत 'चउपन्नमहापुरिसचरियं' के अन्तर्गत वड्ढमाणचरियं (वि. सं. ९२५) प्रमुख हैं।

अपभ्रंश-भाषामें जिनेश्वरसूरिके शिष्य द्वारा विरिचत महावीरचरिउ ै महत्त्वपूर्ण रचना है। संस्कृत-भाषामें जिनरत्नसूरिके शिष्य अमरसूरिकृत 'चतुर्विशति जिनचरित्रान्तर्गत' 'महावीरचरितम् ै' ( १३वीं सदी ), हेमचन्द्राचार्यकृत त्रिषष्टिशलाकापुरुष विविद्यान्तर्गत महावीरचरित ( १३वीं सदी ) तथा मेरुतुंगकृत महापुराणके अन्तर्गत महावीरचरितम् १४ ( १४वीं सदी ) उच्चकोटिकी रचनाएँ हैं।

उक्त वर्धमानचिरतों में प्रस्तुत 'वड्दमाणचिर उ' की कथाका मूल स्रोत आचार्य गुणमद्रकृत उत्तर-पुराणके ७४वें पर्वमें प्रथित महावीरचिरित्र एवं महाकवि असगकृत वर्धमानचिरित्र हैं। यद्यपि विबुध श्रीधरने इन स्रोत-ग्रन्थों का उल्लेख 'वड्दमाणचिर उ' में नहीं किया हैं, किन्तु तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट हैं कि उसने उक्त वर्धमानचिरत्रों से मूल कथानक ग्रहण किया है। इतना अवश्य है कि किव श्रीधरने उक्त स्रोत-ग्रन्थों से घटनाएँ लेकर आवश्यकतानुसार उनमें कुछ कतर-व्यौत कर मूल कथाको सर्वश्रथम स्वतन्त्र अपभंश-काव्योचित बनाया है। गुणभद्रने मधुवन-निवासी भिल्लराज पुरुरवाके भवान्तर वर्णनोंसे ग्रन्थारम्भ किया है जबिक असगने स्वेतातपत्रा तथा विबुध श्रीधरने सितल्या नगरीके राजा वन्दिवर्धनके वर्णनसे अपने ग्रन्थारम्भ किये हैं। गुणभद्र द्वारा वर्णित सती चन्दनांचिरते , राजा श्रीणकचिरते एवं अभयकुमार-चिरत, राजा चेटक एवं रानी चेलनाचिरत, जीवन्दरचिरत, राजा स्वेतवाहन, जम्बूस्वामी, विरात स्वेत प्रात्र स्वेतवाहन, जम्बूस्वामी,

```
१. भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाश्यमान ।
 २. माणिक चन्द्र दि. जै. ग्र. बम्बई (१६३७-४७) से प्रकाशित ।
 ३ भारतीय ज्ञानपीठ, दिण्ली (१६७५ ई.) से प्रकाशित (सम्पा डॉ.राजाराम जैन)
 ४. भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकारवमान, ( सम्पा० डॉ. राजाराम बेन )।
 ४. रहर् प्र-शावनाके अ वर्षत कोबराज प्रत्यमाला शोलापुरसे शीघ ही प्रकाश्यमान ।
 ६, भारतीय ज्ञानपीठ, दिक्लीसे शीघ ही प्रकारयमान ।
 ७ दि, जैन पुस्तकालयः स्रतसे प्रकाशित ।
 म् जैन आरमानन्द सभग्न, भावनगर ( वि. सं. १६७३ ) से प्रकाशित ।
 ६. देव चन्द लालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्मई (वि. सं. १६६४) से प्रकाशित ।
१०, वे भारतीय संस्कृतिमें जैनवर्मका योगदान (भोपाल, १६६२ ई.) ले. डॉ. हीरालाल जैन, पृ. १३४।
११, प्राकृत टैक्स्ट सोसाइटो, बाराणसी (१९६१ ई.) से प्रकाशित ।
१२, दे, भा, सं. में जै, का योगदान, पू, १६६।
१३ गायक शक ओरियण्टल सीरीज, बड़ीदा, (११६३२ ) से प्रकाशित ।
१४. जैनधर्म प्रसारक संभा, भावनगर ( १६०६-१३ ई. ) से प्रकाशित ।
१६ दे मा सं में कैन का बोगदान, पू. १६६।
१६-१८. वे. उत्तरपुराणका ७४वाँ पर्व ।
१६-२१. बही. ७१वाँ पर्व ।
२२, वही, ७६वाँ पर्व।
```

प्रीतिकर मुनि, किल्कपुत्र अजितंजय तथा आगामी तीर्थंकर आदि शलाकापुरुषोंके चिरतोंके वर्णनं कित असगकी भाँति ही विबुध श्रीघरने भी अनावश्यक समझकर छोड़ दिये हैं। गुणभद्रने मध्य एवं अन्तमें दार्शनिक, आध्यात्मिक, सैद्धान्तिक एवं आचारमूलक विस्तृत वर्णनोंके लिए पर्याप्त अवसर निकाल लिया है। असगने भी मध्यमें यित्कचित् तथा अन्तमें उनका विस्तृत विवेचन किया है। किन्तु विबुध श्रीधर ने ग्रन्थके मध्यमें तो उपर्युक्त विषयों सम्बन्धी कुछ .पारिभाषिक नामोल्लेख मात्र करके ही काम चला लिया है तथा अन्तमें भी सैद्धान्तिक एवं दार्शनिक विषयोंको संक्षिप्त रूपमें प्रस्तुत किया है। भवावलियोंको भी उसने संक्षिप्त रूपमें उपस्थित किया है। इस कारण कथानक अपेक्षाकृत अधिक सरस एवं सहज ग्राह्म बन गया है।

कवि श्रीधरने कथावस्तुके गठनमें यह पूर्ण आयास किया है कि प्रस्तुत पौराणिक कथानक काव्योचित बन सके, अतः उसने प्राप्त घटना-प्रसंगोंके पूर्वापर क्रम-निर्धारण, पारस्परिक-सम्बन्ध-स्थापन तथा अन्तक्याओंका यथास्थान संयोजन कुशलतापूर्वक किया है। विविध पात्रोंके माध्यमसे लोक-जीवनके विविध पक्षोंकी सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। कथावस्तुके रूप-गठन में कविने योग्यता, अवसर, सत्कार्यता एवं रूपाकृति नामक तत्त्वोंका पूर्ण ध्यान रखा है।

## ३. पूर्वं कवियोंका प्रभाव

विवुध श्रीधर बहुश्रुत एवं पूर्ववर्ती साहित्यके मर्मज विद्वान् प्रतीत होते हैं। 'वड्ढमाणचरिउ' का अध्ययन करनेसे ज्ञात होता है कि उन्होंने महाकवि कालिदास, भारिव, हरिचन्द्र, वीरनिन्द और असग प्रभूति किवियोंके ग्रन्थोंका अध्ययन ही नहीं किया था, अपितु उपादान-सामग्रीके रूपमें उनके कुछ अंशोंको भी ग्रहण किया था। प्राचीन-साहित्यमें आदान-प्रदानकी यह प्रवृत्ति प्रायः ही उपलब्ध होती है। इसका मूल कारण यह है कि कवियोंमें पूर्वकिवियों या गुरुजनोंकी आदर्श-परम्पराओंके अनुकरणकी सहज प्रवृत्ति होती है। पूर्वागत परम्पराके साथ-साथ समकालीन साहित्यिक दृष्टिकोण तथा उनमें किविकी मौलिक उद्भावनाओंका अद्भुत सम्मिश्रण रहता है। इनसे अतीत एवं वर्तमान साहित्य-परम्पराकी अन्तः प्रवृत्ति एवं सौन्दर्यमूलक भावनाओं का इतिहास तथा उनके भावी-सन्देशके इतिहासका निर्माण अनायास ही होता चलता है। किव श्रीघरने जिन-जिन पूर्व-रचित ग्रन्थोंसे सामग्री ग्रहण की, उसके सावृत्य अथवा प्रभावितांश इस प्रकार हैं—

```
कािलदास—अन्येद्युरात्मानुचरस्य....[रघु. २।२६]
विज्ञघ श्रीधर—अण्णेहि निर्द सुवेहि जुन्नु सहयिरिह....[वड्ढ. १।७।१०]
कािलदास—न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते [कुमार. ५।१६]
विज्ञघ श्रीधर—ह्य वयस-भाउ ण समिक्खयए [वड्ढ. ६।६।१०]
कािलदास—पयोधरीभूतचतुःसमुद्रां जुगोप गोरूपधरामिवोर्वीम् [रघु. २।३]
विज्ञघ श्रीधर—चउ-जलहि-पओहर रयण-खीरु-गोदृहिवि लेह सो गोउ धीरु [वड्ढ. १।१३।१-२]
मारवि—विषयोऽपि विगाह्यते नयः कृततीर्थः पयसामिवाशयः ।
स तु तत्र विशेषदुर्लभः सदुपन्यस्यति कृत्यवर्म यः ॥ [किरात. २।३]
विज्ञुध.—सो णय-दच्छु बृहेहि समासिउ ।
साहिय-सत्यु सवयणु पयासिउ [वड्ढ. ४।१५।१०]
माव—कान्तेन्दु-कान्तोत्पल-कुिट्टमेषु प्रतिक्षपं हर्म्यत्लेषु यत्र ।
उच्चैरधःपातिपयोमुचोऽपि समूहमृहुः पयसां प्रणाल्यः ॥ [शिशु. ३।४४]
विज्ञुध श्रीधर—गेहग लग्ग चंदोवलेहि अणवरयमुक्क णिम्मलजलेहिं ॥ [९।२।९]
```

१-३. वहो ,७६वाँ पर्व ।

```
वीरनन्दि-भङ्गः कचेषु नारीणां वृत्तेषु न तपस्विनाम् [ चन्द्र. २।१३९ ]
विबुध.—कुडिलत्तणु ललणालयगणेसु [ वड्ढ. ९।१।१० ]
वीरनन्दि-विरस त्वं कुकाव्येषु मिथुनेषु न कामिनाम् [ चन्द्र. २।१३९ ]
विबुध.—र्कि कुकइ कहइ लइ वप्प जेत्यु [ वड्ढ. ९।१।१२ ]
हरिचन्द्र---असम्भृतं मण्डनमञ्जयष्टेर्नष्टं क्व मे यौवनरत्नमेतत् ।
         इतीव वृद्धो नतपूर्वकायः पश्यन्नघोऽघो भुवि बम्भ्रमीति ॥ [ धर्मशर्मा. ४।५९ ]
विबुध श्रीधर-सिंढिली भूजुवल णिरुद्ध-दिट्टी, पइ-पइ खलंतु णावंतु दिट्टि ।
               णिवडिउ महि-मंडिल कह वि णाइँ, णिय-जोव्वणु एहु णियंतु जाई ॥ 💊
                                                                 [वड्ढ. ३।४।१०-११]
हरिचन्द-सौदामिनीव जलदं नवमञ्जरीव चृतद्भमं कुसुमसंपदिवाद्यमासम् ।
         ज्योत्स्नेव चन्द्रमसमच्छविभेव सूर्यं तं भूमिपालकमभूषयदायताक्षी ।। [ जीवन्धर. १।२७ ]
विबुध श्रीधर--पउमरयणु जिह कर-मंजरी 🗗 , चूव-द्दुमु जिह नव मंजरी 🗗 ।
              अहिणव-जलहरु जिह तिडलया विषय पिययमु तिह भूसियउ ता विषय ।।
                                                                     [ वड्ढ. १।६।३-४ ]
असग—यत्सौधकुड्येषु विलम्बमानानितस्ततो नीलमहामयूखान् ।
        ग्रहीतुमायान्ति मुहुर्मयूर्यः कृष्णोरगास्वादनलोलचित्ताः ।। [ वर्धमानचरित्र १।२३ ]
विबुध.--जिंह मंदिर-भित्ति-विलंबमाण णीलमणि करोहइ घावमाण।
        माकर इंति गिल्लण-कएण कसणोरयालि भक्खण रएण ॥ [ वड्ढ. १।४।११-१२ ]
असग-विद्युल्लतेवाभिनवाम्बुवाहं चूतद्रुमं नूतनमञ्जरीव ।
       स्फुरत्प्रभेवामलपद्मरागं विभूषयामास तमायताक्षी ॥ [ वर्ध. ११४४ ]
विद्युध.--पउमरयणु जिह कर-मंजरीप्र चूव-द्दुमु जिह नव मंजरीप्र।
        अहिणव-जलहरु जिह तिहलयाप्र निय पिययमु तिह भूसियउ ताप्र । [ वड्ढ. १।६।३-४ ]
असग—तज्जन्मकाले विमलं नभोभूदिग्भिः समं भूरपि सानुरागा ।
       स्वयं विमुक्तानि च बन्धनानि मन्दं ववौ गन्धवहः सुगन्धिः ॥ [ वर्ध. १।४७ ]
विबुध.--तहो जम्म काले णहु स-दिसु जाउ णिम्मलु महिवीढु वि साणुराउ।
        पवहइ सुअंधु गंधवहु मंदु गुत्तिहें पविमुक्कउ वंदि वंदु ॥ [ वड्ढ. १।७।१-२ ]
असग--....प्रयंकरां मनसिशयैकवागुरां।
        व्रतानि सम्यक्त्वपुरःसराणि पत्युः प्रसादात्समवाप्य सापि ।
        धर्मामृतं भूरि पपौ प्रियाणां सदानुकूला हि भवन्ति नार्यः ॥ [ वर्ध. १।६६-६७ ]
विबुध.--णामेण पियंकर पियर-भत्त, णिय-सिरि जिय-तियसंगण सुगत्त ।
        सम्मत्त-पुरस्सर-वयद्रँ पावि, पिययमहो पसाएँ पियद्रँ सावि ।
        घम्मामउ अणु-दिणु पियहँ हुंति, पिययम अणुकूल ण कावि भंति । [ वड्ढ. १।११।८-१० ]
असग-असक्तमिच्छाधिकदानसंपदा मनोरथानिधजनस्य पुरयन्।
        अवाप साम्यं सुमनोभिरन्वितो महीपतिर्जंगमकल्पभूरुहः ।। [ वर्घ. २।३ ]
विबुध. - इच्छाहिय दाणे कय-सुहाइ, वंदिहु पूरंतु मणोहराइँ।
        तो सुमणालंकि वहरि-भीसु, जंगम-सुरतरु-समु हउ महीसु ॥ [ वड्ढ. १।१२।५-६ ]
 4
```

असग—सतां प्रियः काञ्चनकूटकोटिषु ज्वलज्जपालोहितरत्नरिहमभिः । जिनालयान्पल्लिविताम्बरद्धमानकारयद्धर्मघना हि साघवः ॥ कपोलमूलस्रुतदानलोलुपिंडरेफमालासितवर्णचामरैः । स पिप्रिये प्राभृतमत्तदन्तिभिः प्रिया न केषां भृवि भूरिदानिनः ॥ करान्गृहीत्वा परचक्रभूभृताममात्यमुख्यान् समुपागतान् स्वयम् । अनामयप्रकापुरःसरं विभुः स संबभाषे प्रभवो हि वत्सलाः ॥ [ वर्ष. २।४-६ ]

विबुध. — सो कणय-कूड-कोहिहि वराइँ कारावइ मणहर जिणहराइँ।

पोम-मणि करोहिहि आरुणाइँ पल्लवियंवर पविउल-वणाइँ।
अवर वि णर हुंति महंत संत धम्माणुरत्त चितिय परत्त।
अणवरय चिलय सुवि चामरेहिँ तुंगिहि विभिय-खयरामरेहिँ।
दाणंबु गंघ-रय-छप्पएहिँ पाहुड-मय-मत्त-महागएहिँ।
माउ व संतोसु ण करिहाँ कासु वहु दाणवंत अवर वि जणासु।
उद्यिक्त करु लेविणि असि फरु संभासइ चिचय छलु।
सो सुस्सरु कुसल-पुरस्सरु सामिउ होइ सवच्छलु।। [वड्ढ. १।१२।७-१४]

असग—चतुःपयोराशिपयोधरिश्रयं नियम्य रक्षायतरिष्मनाघनम् । उपस्नुतां सन्नयवस्सलालनैर्दुदोह् गां रत्नपयांसि गोपकः ॥ [वर्ध. २।७ ]

विबुध.—रक्ता रज्जुए णिम्मिषभरेण सिरुवम णएण लालिवि करेण । चउ-जलिह्-पक्षोहर रयणक्षीरु गो दुहिवि लेइ सो गोउ धीरु ॥

[ बह्द. रा१३११-२ ]

### ४० वि. सं. ९५५ से १६०५ के मध्य लिखित कुछ प्रमुख महावीर-चरितोंके घटना-क्रमोंकी भिक्षाभिक्षता तथा उनका वैशिष्ट्य

दि. परम्पराके पूर्वोक्त कुछ प्रमुख महावीर-चरितोंका विविध पक्षीय तुलनात्मक अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट विदित होता है कि उन कियोंने महावीरके जीवनको अपने-अपने दृष्टिकोणोंसे प्रस्तुत किया है। महा-किव असगको छोड़कर बाकोंके किवगोंने भवाविलयोंकी कुल संख्या ३३ मानी है जबिक असगने ३१। उनकी कृतिमें २२वें एवं २३वें भवोंके उल्लेख नहीं हैं। क्वेताम्बर-परम्पराके प्रमुख आगम ग्रन्थ— कल्पसूत्रमें महावीरके २७ पूर्व-भव माने भये हैं जिनमें-से दि. मान्यताके ६, २३, २४, २५, २६ एवं २७वें भव उसमें नहीं मिलते। साथ ही १, ५, ६, ७, ९, १०, ११, १२, १६, १७, २२ एवं २३वें भव में उनके क्रम-निर्धारण अथवा नाम-साम्योंमें हीनाधिक अन्तर हैं।

अन्य घटना-क्रमोंके वर्णनमें महाकवि असग, रह्धू और पदम अपेक्षाकृत अधिक मौलिक एवं क्रान्ति-कारी किव मंतरे जा सकते हैं। प्रथम तो असगने भनाविष्योंमें कुछ कमी तथा आचार्य गुणमद्र द्वारा लिखिल भव-क्रममें कुछ परिवर्तन किया है। दूसरे, उन्होंने तीर्थंकर-जाताके प्रसूति-गृहमें सौजर्म-इन्द्र द्वारा मायामयी बालक रखकर तीर्थंकर-शिशुको उठाकर बाहर ले आने तथा अभिष्मके बाद उसे पुनः वापस रख देनेकी चर्चा की है। तीक्सरे, उन्होंने जनमास्त्रिकेक समय सुमेर-पर्वतको कृष्यिस बसलावा है। चौथे, त्रिपृष्ठ-नारायण द्वारा सिह-विषकी घटनाका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। ये वर्णन देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अंशोंमें उनपर स्वेताम्बर-परम्पराका प्रभाव है,

१, आरमानन्द जैन महासभा, पंजाब [ अम्बाताः सहरः १६४६ ] से प्रकाशित् ।

<sup>,</sup>२ भवाव लियोंके पूर्ण-परिचय एवं सन्दर्भोंके लिए इसी प्रन्थकी परिशिष्ट सं २ (ख) देखिए। ३. तुल्लाहेनक प्रविदेत्ते कर्लिकोरी एवं सन्दर्भोंके लिए इसी प्रन्थकी परिशिष्ट सं २ (क) देखिए।

महाकिव रइधूने अपने 'सम्मइजिणचरिउ'में महावीरके गर्भ-कल्याणककी तिथि अन्य कियांसे भिन्न तथा विबुध श्रीधरके समान 'श्रावण शुक्ल षण्ठी' मानी हैं। इसी प्रकार उन्होंने जन्माभिषेकके समय सुमेरु-पर्वतको ही किम्पित नहीं बतलाया अपितु सूर्य आदिको भी किम्पित बतलाया है। इनके अतिरिक्त पिता सिद्धार्थ द्वारा विवाह-प्रस्ताव तथा महावीरकी अस्वीकृतिपर उनका दुखित होना, त्रिपृष्ठ—नारायण द्वारा सिह-वध, गौतम-गणधरके निवास-स्थल—पोलाशपुर नगरका उल्लेख, महावीर-समवशरण-वर्णनसे ग्रन्थारम्भ, महावीरके ज्ञातृवंशका उल्लेख, महावीर-निर्वाणके समयसे ही दीपावली-पर्वका प्रचलन आदिके उल्लेख सर्व-प्रथम एवं मौलिक हैं।

इनके अतिरिक्त रइधू के 'सम्मइजिणचरिउ' की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें 'चाक्रक्य-चन्द्र-गुप्त कथानक' उपलब्ध है, जो दिगम्बर-परम्परामें अद्याविध उपलब्ध, ज्ञात एवं प्रकाशित अन्यः महाबीर-चरितोंमें उपलब्ध नहीं हैं। इस कथानकमें किव रइधूने भद्रबाहु, नन्दराजा, शकटाल, चाणक्य, चन्द्रगुप्त आदिके जीवन-चरितोंका सुन्दर परिचय प्रस्तुत किया हैं ।

'सम्मइजिणचरिज' में दीक्षा तथा ज्ञान-कल्याणककी तिथियोंके उल्लेख नहीं मिलते, सम्भवतः कविकी भूलसे ही अनुल्लिखित रह गये हैं ।

महाकिव पदमने रासा-शैलोको कृति—'महावीररास' में महावीरका जितना सरस, रोचक एवं मार्मिक जीवन-वृत्त अंकित किया है, उसकी तुलनामें बहुत कम रचनाएँ आ पाती हैं। उनकी रचनामें दो घटनाएँ मौलिक हैं। प्रथम तो यह कि महावीर जब वनमें जाने लगते हैं तब उन्होंने सर्वप्रथम अपने माता-पिताको संसारको अनित्यताका परिचय देकर स्वयं दीक्षा ले लेनेके औचित्यको समझाया तथा वनमें जाने देनेके लिए राजी कर लिया। इसके बाद उन्होंने स्वजनोंसे क्षमा मांगी तथा उन्हों भी क्षमा प्रदान की। तत्पश्चात् सिहासन छोड़कर वनकी ओर चले। किन्तु माताको ममता नहीं मानती। अतः वह दहाड़ मारकर चीख उठती है। इतना ही नहीं वह पुत्रको समझाकर वापस लौटा लाने हेतु वन-खण्डको ओर रुदन करती हुई भागती है। इस रुदनकी स्वाभाविकता तथा मार्मिकताको देखते हुए अनुभव होता है कि उसका चित्रण करनेमें किवको पर्याप्त वैर्यु एवं साहस बटोरनेका प्रयास करना पड़ा होगा ।

इसी प्रकार किवने, जो कि अपनेको 'जिन-सेवक' भो कहते हैं, लिखा है कि महावीर-निर्वाणके समय इन्द्रने पालकीमें महावीरकी एक मायामयी मूर्तिकी स्थापना कर उसकी पूजा की और उसके बाद महावीरके भौतिक-शरीरको दाह-किया की ।

गुणभद्र एवं पुष्पदन्तने एक ऐतिहासिक तथ्यका उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि २३वें तीर्यंकर पार्वनायके परिनिर्वाणके २५० वर्ष बाद तीर्यंकर महावीरका जन्म हुआ । इस उल्लेखसे पार्वनायकी निर्वाण-तिथि एवं जन्मकाल आदिके निर्धारणमें पर्याप्त सहायता मिलती है। यदि इन कवियोंने इस उल्लेखकी आधार-सामग्रीका भी संकेत किया होता, तो कई नयीन तथ्य उभरकर सम्मुख आ सकते थे।

## ५. वड्ढमाणचरिउ: एक पौराणिक महाकाव्य

'वड्डमाणचरिज' एक सफल पौराणिक महाकाव्य है। इसमें पुराण-पुरुष महावीरके चरितका वर्णन है। इस कोटिके महाकाव्योंमें अनेक चमत्क्वत, अलोकिक एवं अतिप्राक्वतिक घटनाओंके साथ-साथ धार्मिक, दार्शनिक, सैद्धान्तिक एवं आचारात्मक मान्यताएँ तथा धर्मोपदेश, विचित्र स्वप्न-दर्शन आदि सन्दर्भोंका रहना आवश्यक है। कुशल कवि उन सन्दर्भोंको रसमय बनाकर उन्हें काव्यकी श्रेणीमें उपस्थित करता है। विबुध

१-३ दे परिशिष्ट सं २ (क)।

थ. यह रचना अप्रकाशित है तथा इन पंक्तियों के लेखकके पास मुरक्षित है।

४-७ दे परिशिष्ट सं २(क)।

श्रीघरने 'बहुमाणचरिज' में ऐसे कथानकोंकी योजना की है जिनसे महदुदेश्यकी पूर्ति होती है। इसका कथा-प्रवाह या अलंकृत वर्णन सुनियोजित और सांगोपांग है।

नायक वर्धमानके पुरुरवा शबर (२।१०), सुरौरवदेव (२।११), मरीचि (२।१४-१५), ब्रह्मदेव (२।१६), जिटल (२।१६), सौधमंदेव (२।१६), पुष्यमित्र (२।१७), ईशानदेव (२।१७), अनिशिख (२।१८), सानत्कुमार देव (२।१८), अनिमित्र (२।१८), माहेन्द्रदेव (२।१९), भारद्वाज विप्र (२।१९), माहेन्द्रदेव (२।१९), स्थावर (२।२२), ब्रह्मदेव (३।३), विश्वनन्दि (३।४), महाशुक्रदेव (३।१७), त्रिपुष्ठ (३।२३), समम नारकी (६।९), सिह (६।११), प्रथम नारकी (६।११), सिह (६।१३), सौधमंदेव (६।१८), कनकष्वज (७।२), कापिष्ठदेव (७।८), हरिषेण (७।११), प्रीतिकरदेव (७।१७), प्रयदत्त (८।२), सूर्यप्रभदेव (८।११), नन्दन (८।११), प्राणतदेव (८।१७) एवं महावीर (९।९) रूप भवाविलयोंका जीवन विस्तृत कथानक रसात्मकता या प्रभावान्वित उत्पन्न करनेमें पूर्ण समर्थ है। तीथंकर महावीरके एक जन्मकी ही नहीं, अपितु ३३ जन्मोंकी कथा उस विराद्जीवनका चित्र प्रस्तुत करती है, जिस जीवनमें अनेक भवोंके अर्जित-संस्कार तीथंकरत्वको उत्पन्न करनेमें समर्थ होते हैं। इस काथ्यमें महत्प्रेरणासे अनुप्राणित होकर मोक्ष-प्राप्ति रूप महदुद्देय सिद्ध होता है। यद्यपि रहस्यमय एवं आध्वर्योत्पादक घटनाएँ भी इस ग्रन्थमें विणत हैं, पर इन घटनाओंके निरूपणकी काव्यात्मकर्वौक्ती इतनी गौरवमयी और उदात्त है कि जिससे नायकके विराद्जीवनका ज्वलन्त-चित्र प्रस्तुत हो जाता है। संस्कृतके लक्षण-ग्रन्थोंके अनुसार महाकाव्यमें निम्न तत्त्वोंका रहना आवश्यक माना गया है—

(१) सर्गबन्धता; (२) समग्र जीवन-निरूपण, अतएव इतिवृत्तका अष्ट सर्ग या इससे अधिक प्रमाण; (३) नगर, पर्वत, चन्द्र, सूर्गोदय, उपवन, जलक्रीड़ा, मधुपान या उत्सवींका वर्णन; (४) उदात्त गुणोंसे युक्त नायक एवं चतुर्वर्ग-प्राप्तिका निरूपण; (५) कथा वस्तुमें नाटकके समान सन्धियोंका गठन; (६) कथाके आरम्भ-में मंगलाचरण एवं आशोर्वाद आदिका रहना तथा सर्गान्तमें आगामी कथावस्तुका सूचन करना; (७) श्रृंगार, वीर और शान्त इन तीन रसोंमें से किसी एक रसका अंगी रसके रूपमें और शेष सभी रसोंका अंग रूपमें निरूपण आवश्यक है। यतः कथावस्तु और चरित्रमें एक निश्चित एवं क्रमबद्ध विकास तथा जीवनकी विविध सुख-दुक्समयी परिस्थितियोंका संघर्षपूर्ण चित्रण रस-परिपाकके बिना सम्भव नहीं है; (८) सर्गान्तमें छन्द-परिवर्तन, क्योंकि चमत्कार-वैविष्य या अद्भूत-रसकी निष्पत्तिके हेतु एक सर्गर्मे अनेक छन्दोंका अववहार अनिवार्य-जैसा है; (९) महाकाव्यमें विविधता और यथार्थता दोनोंका ही सन्तुलन रहना चाहिए तथा इन बोनोंके भीतर ही विविध माबोंका उत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि महाकाव्यके प्रणेता प्राकृतिक सौन्दर्यके साथ नर-नारीके सौन्दर्य-चित्रण, समाजके विविध रीति-रिवाज एवं उसके बीच विकसित होनेवाले आचार-व्यवहारका निरूपण करता है; (१०) महाकाव्यका नायक उच्चकुलोलफ होता है, उसमें घीरोदात्त-गुणोंका रहना आवश्यक है। नायकका आदर्श-चरित्र, समाजमें सद्वृत्तियोंका विकास एवं दुर्वृत्तियों-का विनाश करनेमें पूर्णतया सक्षम होता है । (११) महाकाव्यका उद्देय भी महत् होता है । धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिके लिए वह प्रयत्नशील रहता है। संघर्ष, साधना, चरित्र-विकास आदिका रहना अनिवार्य होता है। महाकाव्यका निर्माण युग-प्रवर्तनकारी परिस्थितियोंके बीचमें सम्पन्न किया जाता है ।

प्रस्तुत 'वहुमाणचरिउ' में चतुर्विशति-तीथंकरोंकी स्तुति तथा अपने आश्रयदाता साह नेमिचन्दकी

१. काव्यादर्श-१।१४-२४, तथा साहिरयदर्गण-३१६-२८, तथा ३६३।

२. काठ्यादर्श-१।२।

इ. बङ्बमाण-शशा

प्रशस्ति के अनन्तर कथावस्तुका प्रारम्भ किया गया है। नगर, वन, नदी, पर्वर्त, सन्ध्या, चन्द्रोदर्य, रात्रि, अन्धकारे, प्रभाते, सूर्य , सैनिक-प्रयाण , युद्धे , दिग्विजये, स्वयंवरे , दूत-प्रेषण आदिके सुन्दर चित्रण हैं। इस ग्रन्थमें कुल १० सिन्धयां हैं। शान्तरस अंगी रसके रूपमें प्रस्तुत हुआ है। गौणूरूपमें प्रगार, वीर, भयानक एवं रौद्र रसोंका परिपाक हुआ है। पज्झिटका, अडिल्ला, घत्ता, दुवई, मलयविलिसया, चामर, भुजंगप्रयात, मोत्तियदाम, चन्द्रानन, रहुा आदि विविध अपभ्रंश-छन्दोंके प्रयोग कर समस्त काव्यमें महदुद्देय—मोक्ष-पुरुषार्थका चित्रण किया गया है। कथाके नायक वर्धमान-महावीर धीरोदात्त हैं। वे त्याग, सिहण्णुता, उदारता, सहानुभूति आदि गुणोंके द्वारा आदर्श उपस्थित करते हैं।

प्रबन्ध-काव्योचित गरिमा, कथानक-गठन तथा महाकाव्योचित वातावरणका निर्माण कविने मनोयोग पूर्वक किया है। अतः इतिवृत्त, वस्तुवर्णन, रसभाव एवं शैलीकी दृष्टिसे यह एक पौराणिक-महाकाव्य है। नख-शिख-चित्रणे द्वारा नारी-सौन्दर्यके उद्घाटनमें भी किव पीछे नहीं रहा। पौराणिक-आख्यानके रहते हुए भी युग-जीवनका चित्रण बड़े ही सुन्दर ढंगसे प्रस्तुत किया गया है। धार्मिक और नैतिक आदर्शोंके साथ प्रबन्ध-निर्वाहमें पूर्ण पटुता प्रदर्शित की गयी है। पात्रोंके चरित्रांकनमें भी किव किसी से पीछे नहीं है। मनोवैज्ञानिक-द्वन्द्व, जिनसे महाकाव्यमें मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, पिता-पुत्र एवं त्रिपृष्ठ-हयग्रीव-संवादमें वर्तमान है। इस प्रकार उद्देश्य, शैली, नायक, रस एवं कथावस्तु-गठन आदि की दृष्टिसे प्रस्तुत रचना एक सुन्दर महाकाव्य है।

### ६. अलंकार-विधान

अलंकार-विधान द्वारा कान्यमें सौन्दर्यका समावेश होता है। वामन, दण्डी, मम्मट प्रभृति कान्य-शास्त्रियोंने कान्य-रमणीयताके लिए अलंकारोंका समावेश आवश्यकमाना है। यथार्थ तथ्य यह है कि भावानुभाव वृद्धि अथवा रसोत्कर्षको प्रस्तुत करनेंमें अलंकार अत्यन्त सहायक होते हैं। अलंकार-विधान द्वारा कान्यगत-अर्थका सौन्दर्य चित्तवृत्तियोंको प्रभावित कर भाव-गाम्भीर्य तक पहुँचा देता है। रसानुभूतिको तीव्रता प्रदान करनेकी क्षमता अलंकारोंमें सबसे अधिक होती है। अलंकार ही भावोंको स्पष्ट एवं रमणीय बनाकर रसात्मकताको वृद्धिगत करते हैं।

विबुध श्रीधरने ऐसे ही अलंकारोंका प्रयोग किया है, जो रसानुभूतिमें सहायक होते हैं। वड्डमाण-चरिउमें उन्हीं स्थलोंपर अलंकृत पद्य आये हैं, जहाँ किवको भावोद्दीपनका अवसर दिखाई पड़ा है। क्योंकि भावनाओंके उद्दीपनका मूल कारण है मनका ओज, जो मनको उद्दीस कर देता है तथा मनमें आवेग और संवेग उत्पन्न कर पूर्णतया उसे द्रवित कर देता है।

शब्दालंकारोंकी दृष्टिसे अपभ्रंश-भाषा स्वयं ही अपना ऐसा वैशिष्ट्य रखती है, जिससे बिना किसी आयासके ही अनुप्रासका सृजन हो जाता है। किन्तु कुशल किव वही है, जो अनुप्रासके द्वारा किसी विशेष भावनाको किसी विशेष रूपसे उत्तेजित कर सके। वहुमाणचरिउमें कई स्थलोंपर अनुप्रासकी ऐसी ही योजना

```
१. बड्डमाण. १।२; १।३।१-३।
                                                       १०. वही, ७।१४।
२, वड्ढमाण. १।३।४।
                                                       ११. वही, ७।१६।
३, वही, १।४।
                                                       १२. वही, ७।१४।
                                                       १३. वही, ४।२१-२३।
४, वही, २।४।
                                                       १४. वही, ४।१०-२३।
५. वही, १०।१६।
दै. वही २१७, ४।२३-२४, ६।१३-१४, १०।१३-१४।
                                                       १६. वही, २।१३।
                                                       १६. वही, ६।७।
७. बही, ७१४-१६।
                                                       १७. वही, ४।१-४।
८, बही, ७११।
                                                       १८. वही, हा४।
 ह. बही, ७११४-१६ ।
```

प्रकट हुई है, जिसने जलमें फेंके हुए पत्यरके टुकड़ेके समान असंख्यात लहरें उत्पन्न कर भावोंको आस्वाद्य बना दिया है।

#### अनुप्रास

'बहुमाणचरिउ'में व्यंजनवर्णोंकी आवृत्ति द्वारा किवने अनुप्रासालंकारकी सुन्दर योजना की है। देखिए उक्त विधिसे किवने निम्न पद्यांशोंमें कितना सुन्दर संगीत-तत्त्व भर दिया है—

सो कणय-कूड-कोडिहिँ वराईँ

कारावइ मणहर जिणहराई । (१।१२।७)

उत्तमिम वासरिम उग्गयिम नेसरिम (२।३।१) तं निसुणेप्पिणु मुणि वणि संठिज्.....(२।४।७) ......स्वरामर-णर-णयणाणंदिरं (२।११।९)

#### यमक

'वहुमाणचरिउ'में श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास तथा अन्त्यानुप्रासके साथ-साथ यमकालंकारके प्रयोग भी भावोत्कर्षके लिए कई स्थलोंपर हुए हैं। किवने रूप-गुण एवं क्रियाका तीव्र अनुभव करानेके हेतु इस अलंकारका प्रयोग किया है। यहाँ एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत काव्यकी मामिकता पर प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया जायेगा। किवने 'नन्द' नामक पुत्रके उत्पन्न होनेपर राजा नन्दन और उसकी पत्नी रानी प्रियंकराके पारस्परिक-स्नेह, सौहार्द एवं समिपत-भावको मूर्तमान करने हेतु यमकालंकारका प्रयोग किया है। यथा—

### सामिणो पियं कराए सुंदरो पियंकराए। २।३।२

उक्त पद्मांशमें 'पियंकराए' पद दो बार भिन्न-भिन्न अथोंमें आया है। एक स्थळपर तो उसका अर्थ प्रियकारिणी अर्थात् मन, वचन एवं कार्यसे प्रिय करने एवं सोचनेवाळी तथा दूसरा प्रियंकराए पद उसकी रानीका नाम-प्रियंकरा बतळाता है। इसी प्रकार जणणे -जणणे (४।१।१९), दीवउ-दीवउ (४।१५।५), करवालु-करवालु (५।७।५), तणउ-तणउ (७।१५।५), भीमहो-भीमहो (५।१७।४), चक्कु-चक्कु (८।३।७), सिद्धत्यु-सिद्धत्यु (९।३।१), संकासु-संकासु (९।३।२), कंदु-कंदु (९।३।५), संसु-संसु (९।३।६), संकर-संकर (१०।३।४) आदि।

#### श्लेष

क्लेषाळंकारमें भिन्न-भिन्न अर्थवाले शब्दोंकी योजना कर काव्यमें चमत्कार उत्पन्न किया गया है। यथा--

लायण्णु चरंतु विचित्तु तं जि सम्बन्ध कलाहरु हरिसयारि अयमहुरत्तणु पाइडइ जं जि । पुण्णिद् व सुवणहें तम-वियारि ॥ (८।२।५-६)

उपर्युक्त पद्यांशमें लायण्णु (लावण्य) एवं सिव्वित्तु (सद्वृत्त) श्लेषार्थक शब्द हैं। 'लायण्ण'का एक अर्थ हैं लावण्य अर्थात् सलोनापन-सुन्दर तथा दूसरा अर्थ हैं खारापन। इसी प्रकार 'सिव्वत्तु'का एक अर्थ हैं सदाचारी तथा दूसरा अर्थ हैं गोल-मटोल। 'वहुमाणचरिउ'में श्लेषालंकारका प्रयोग अल्पमात्रामें ही उपलब्ध है।

कविने अर्थालंकारोंमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, स्वभावोक्ति, अर्थान्तरन्यास, काव्यलिंग, समासोक्ति पूर्व अतिवायोक्ति आदि अलंकारोंके प्रयोग निकोष रूपके किये हैं। कविने किसी वस्तु की रूप-गुण सम्बन्धी किवेषका-

को स्पष्ट करने और तन्मूलक भावोंको चमत्क्वत करनेके लिए उपमालंकारकी योजना की है। कवि राजा निद्ववर्धनके वीर-पराक्रम, तेज, ओज, गाम्भीर्य आदि गुणोंका वर्णन उपमाओंके सहारे इस प्रकार करता है—
उपमा

णामेण णंदिवद्धणु सुंतेज दुण्णय-पण्णय-गण-वेणतेज ।
महिवल्ड पयासिय-वर-विवेज अरि-वंस-वंस-वंण जायवेज ॥
जदयिद् पवाय-दिवायरासु मंभीसणु रणमिह कायरासु ।
णव-कुसुमुग्गमु विणयद्दुमासु रयणायरु गंभीरिम गुणासु ॥
छणइंदु समग्ग कलायरासु पंचाणणु पर-वल-णर-मयासु । (१।५)

कवि वीरवतीके सौन्दर्य-चित्रणमें अनेक उपमानों द्वारा भावाभिव्यक्ति करता है। उसके उपमान यद्यपि परम्परा-प्राप्त हैं, तो भी वे प्रसंगानुकूल होनेके कारण चमत्कार उत्पन्न करते हैं।

#### उत्प्रेक्षा

उत्प्रेक्षाकी दृष्टिसे अपभ्रंश-भाषा अत्यन्त समृद्ध है। 'णं' जो कि संस्कृत-भाषाके 'ननु' शब्दका प्रतिनिधि है, उत्प्रेक्षाको उत्पन्न करनेमें समर्थ है। किन श्रीघरने 'बहुमाणचरिउ'में अनेक स्थलोंपर इस अलंकारका प्रयोग किया है—कनकपुरकी श्यामांगनाओंका वर्णन करता हुआ किन कहता है—

जिह सम्बत्य जंति णिब्भंगछ कर-करवाल-किरण-सामंगछ।
द्रवियाउ दिवसेवि स-रयणिङ णहयल मुत्तिमंत णं रयणिङ ॥ (७।१।८-९)
तिह फिलिह-सिलायिल सिण्णसण्णु णं णिय-जस-पुंजोविर णिसण्णु । (१।९।१)
णंडु णाम पुत्तु ताए जाउ णं महालवाए।
कंतिवंतु णं णिसीसु तेयवंतु णं दिणेसु ।
वारिरासि णं अगाहु वेरिक्खरोह वाहु । (२।३।३,५,६)

#### रूपक

जहाँ उपमेयमें उपमानका निषेघरहित आरोप किया जाये वहाँ रूपकालंकार होता है। रूपकका तात्पर्य ही रूपको ग्रहण करना है। अतः इस अलंकार में प्रस्तुत ( उपमेय ) अप्रस्तुत ( उपमान ) का रूप ग्रहण कर लेता है। कविके रूपक भावाभिव्यंजनमें पूर्णतया सशक्त हैं। यथा—

णामेण णंदिवद्धणु सुतेज दुण्णय-पण्णय-गण वेणतेज (१।५।१) अरि-वंस-वंस-वण-जायवेज (१।५।३) पंचाणणु पर-बल-णर-मयासु (१।५।६)

#### भ्रान्तिमान

प्रस्तुतके दर्शनसे सादृश्यताके कारण अप्रस्तुतके अम-वर्णन द्वारा कविने चमत्कारका आयोजन किया है। यथा—

जिहेँ मंदिर भित्ति विलंबमाण णील-मणि करोहइ धावमाण ।
माऊर इति गिह्हण कएण कसणोरयालि भक्खण रएण ॥ (१।४।११-१२)
जिहेँ फिलिह-बद्ध महियल मुहेसु णारीयणाहेँ पिर्डिविवएसु ।
अहल पडइ कमल लालेसवेउ अहवा महु वह ण हवइ विवेउ ॥ (१।४।१३-१४)

जिहें फलिह-भित्ति महिविवयाई स-सवत्ति-संक गय-रय-खमाहें

णिय रूवई णयणिहें भावियाई। जज्झंति तियल निय पिययमाहँ ॥ (१।४।१५-१६)

## अपह्नति

उपमेय पर उपमानके निषेध-पर्वक आरोप अथवा प्रकृतका निषेध कर अप्रकृतकी स्थापना द्वारा इस अलंकारकी योजना की गयी है। यथा-

> पहिखिणाउँ पहिउ निसणाउँ जिह सरेहिँ सहिज्जइ । दिय सद्दिं सलिलु सहद्दिं णं करुणई पाइज्जइ ॥ ( १।३।१५-१६ )

#### अतिशयोक्ति

किसी वस्तुकी महत्ता दिखानेके लिए उसका इतना बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन करना कि जिससे लोक-सीमाका ही उल्लंघन हो जाये। ऐसी स्थितिमें अतिशयोक्ति-अलंकार होता है। कविने देश, नगर एवं राजाओं के वर्णन-प्रसंगों में इस अलंकार का प्रयोग किया है। यथा-

तं अच्चरिख ण जं पुणु थिरयर अणु-दिणु भमइ णिरारिउ सुंदर ससियर-सरिस गुणेहिँ पसाहिड

कित्ति महीयले निज्जिय जसिहर। तं जि वित् पूरिय गिरि-शंदर । ( २।२।६-७ ) महि मंडलु अरिगणु वि महाहिउ। ( २।२।९ )

#### दुष्टान्त

जहाँपर उपमेय एवं उपमानके सामान्य धर्मके विम्ब-प्रतिबिम्ब मावका चित्रण किया जाये तथा वाचक शब्दका उल्लेख न हो, वहाँ दृष्टान्त-अलंकार होता है। यथा-

> तहा रायहा अइ-पियवायहा पिय वीरवह वि सिद्धी । अणुराएँ नाइविहाएँ मण-वारे सिद्धी ॥ (१।५ घत्ता) महिराएँ विरइय राएँ तणुक्हु समयण काएँ। अरुणच्छवि उप्पाउ रवि णं सुर-दिसिहिँ पहाएँ ॥ ( ११६ घता ) णं पयणिय चोज्जु सम्बत्यवि रमणीए । सहँ पवर-सिरीए कोस-दंड घरणीए। (६।३ घता)

#### विभावना

कारण के बिना ही जहाँ कार्य की उत्पत्ति हो जाये, वहाँ विभावना-अलंकार होता है। यथा-अवि फुल्ल-कुंदञ्जइ-सम-जसेण । (१।५।९) जसभूसिय समहीहर रसेण, णव-जलय-जाल सम मणहराहें। खुर-घाय-जाउ रउ हयवराहें

दोहं वि बलाहें हुउ पुरस भाइ

रणु वारइ निय-तेएण णाइ ।। ( ५।१०।८-९ )

#### अर्थान्तरन्यास

सामान्य या विशेष द्वारा कथनका समर्थन करते समय अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है। कविने इस अलंबारका कई स्थानोंपर प्रयोग किया है। यथा-

मणि चितिय करुणय-कष्परवस्तु अणु जणवयहा विलुत्त-दुक्खु ।

परिनिखिहें बह-जल-सिच्येण णिज्जेण विरसु को होह तेण ॥ (१।५।११-१२)

#### व्यतिकर

उपमानकी अपेक्षा उपमेयमें गुणाधिक्यताके आरोपकी स्थितिमें व्यतिकर-अलंकार होता है। कवि-प्रियकारिणीके वर्णन-प्रसंगमें उसे 'सरूव जित्त अच्छरा' तथा (९।४।४) 'ससद् जित्त कोइला' (९।४।६) कहता है।

#### परिसंख्या

इस अलंकारका प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी वस्तु या व्यापारका कथन अन्य स्थलों-से निषेध करके मात्र एक स्थानपर ही किया जाये। किव कुण्डपुरके वर्णनमें पिरसंख्या-अलंकारका प्रयोग करते हुए कहता है—

खेत्तेसु खलत्तणु हयवरेसु कुडिलत्तणु ललणालय-गणेसु पंकट्टिदि सालि-सरोरुहेसु वायरण-णिरिक्खय जहिँ सुमग्ग जिहेँ वंघणु मे मह गयवरेसु । थड्ढत्तणु तरुणीयण-थणेसु । जड-संगहु जिहेँ मह-तरुवरेसु । गुण-लोव-संधि-दंदोवसग्ग ।। (९।१।१२-१५)

### एकावलि

पूर्व विणित वस्तुओंकी जहाँ बादमें विणित वस्तुओंसे विशेषण-भावसे स्थापना या निषेध किया जाये वहाँ एकावली अलंकार होता है। किवने इस अलंकारका प्रयोग अवन्ती-देशके वर्णन-प्रसंगर्में किया है। यथा—

जिहें ण कोवि कंचण-घण-घण्णहें तिण दव्वु व वंघव-सुहि-सयणहें जिहें ण रूव-सिरि-विरिहय-कामिणि रूव सिरि वि ण रहिय-सोहग्गें सोहग्गु वि णय-सीलु णिरुत्तउ णिज्जल-णई ण जलु वि ण सीयलु तिहें उज्जेणिपुरी परि-णिवसइ मणि-रयणिहिँ परिहरिउ खण्णिहिँ।
जिण-भत्तिए अइ-वियसिय-वयणिहेँ।
कल-मयंग-लीला-गइ-गामिणि।
आमोइय अभियासण-वन्गेँ।
सीलु ण सुअण पसंस वि उत्तउ।
अकुसुमु तरु वि ण फंसिय-णहयलु।
जिहेँ देवाहेँ मि माणइँ हरसइ।। (७।९।६-१२)

#### स्वभावोक्ति

स्वाभाविक स्थिति-वर्णन प्रसंगोंमें स्वभावोक्ति-अलंकारका प्रयोग होता है। कविने प्रियकारिणी— त्रिशलाकी गर्भावस्थाका चित्रण उक्त अलंकारके माध्यमसे इस प्रकार किया है—

हुव पंडु गंड तहा अणुकमेण चिरु उवर सहद ण विक्तिएण अइ-मंथर-गइ-हुव साभरेण सु-णिरंतर सा ऊससद जेम मेल्लइ णालसु तह तणउ पासु तण्हा विहाणु तं सा घरंति पीडिय ण मणिच्छिय-दोहलेहिं

णावइ गन्भत्थ-तणय-जसेण ।
तिह जिह अणुदिणु परिवड्ढणेण ।
गन्भत्थ-सुवहो णं गुण-भरेण ।
सहसत्ति पुणुवि णीससइ तेम ॥
जेँभाइ-सहिउँणाईँ दासु ।
गन्भत्थ सुवण माणसु हरंति ।
संपाडिय-सुंदर सोहलेहिँ ॥ (९।९।१-७)

#### विशेषोक्ति

कारणके उपस्थित होनेपर भी कार्यका न होना विशेषोक्ति-अलंकार है। कविने युवराज नन्दनके वर्णन-प्रसंगमें कहा है—

जइविहु णव-जोव्वण-लिच्छवंतु सो सुंदरु तहवि मए विवंतु । (१।११।१)

इस प्रकार कविने प्रायः समस्त प्रधान अलंकारोंका आयोजन कर प्रस्तुत ग्रन्थको सरस, सुन्दर एवं चमत्कार-पूर्ण बनाया है।

#### ७. रस-परिपाक

मात्र शब्दाडम्बर ही कविता नहीं है। उसमें हृदय-स्पर्शी चमत्कारका होना नितान्त आवश्यक है और वह चमत्कार ही रस है। यही कारण है कि शब्द और अर्थ काब्यके शरीर माने गये हैं और रस प्राण। प्राणपर ही शरीरकी सत्ता एवं कार्यशीलता निर्भर है। अतएव रसाभावमें कोई भी काब्य निर्जीव और निष्प्राण ही समझना चाहिए।

किव श्रीघरने प्रस्तुत रचनामें आलम्बन एवं आश्रयमें होनेवाले व्यापारोंका सुन्दर अंकन किया है, जिससे रसोद्रेकमें किसी प्रकारकी न्यूनता नहीं आने पायी है। वीणाके संघर्षणसे जिस प्रकार तारोंमें झंकृति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार हृदयग्राही राग-भावनाएँ भी काव्यके आवेष्टनमें आवेष्टित होकर रसका संचार करती हैं। यों तो इस काव्यका अंगी रस शान्त है, पर श्रृंगार, वीर और रौद्र रसोंका भी सम्यक् परिपाक हुआ है।

### श्रृंगार रस

साहित्यमें ग्रुंगार रस अपना विशेष स्थान रखता है। अभिनवगुसके अनुसार श्रुंगार-भावना प्रत्येक काल एवं प्रत्येक जातिमें नित्यरूपसे विद्यमान रहती है। यतः उसका मूलभाव 'रित' अथवा 'काम' समस्त विश्वमें व्यास है। इसलिए इस भावनाका व्यापक रूपसे चित्रण होना स्वाभाविक ही है। 'वहुमाणचरिउ'में भी श्रुंगारका अच्छा वर्णन हुआ है। कविने निन्दिवर्धन एवं उसकी रानी वीरवती, नन्दन एवं प्रियंकरा, त्रिपृष्ठ एवं स्वयंप्रभा, अमिततेज एवं द्युतिप्रभा तथा सिद्धार्थ एवं प्रियकारिणीके माष्यमसे संयोग-श्रुंगारकी उद्भावना की है।

शुतिप्रभा जब अमिततेजका प्रथम बार दर्शन करती है, तभी वह उसपर मुग्ध हो जाती है। किंव उसका वर्णन करते हुए कहता है—

वहु सोक्खयारि पणयद्विष्ठ सुसयंवरेण विहुणिय-हिय् छ । चक्कवइ-दुह्यि पविजलरमणा हुअ अमियतेय विणिवद्ध-मणा । णं णिय मायाए सिय-तियहँ मणु मुणई पुरा पहरह गयहँ । (६।८।७-९)

उक्त पद्यांशका अन्तिम चरण बड़ा ही मार्मिक है। उसपर महाक्रवि कालिदासकी 'भावस्थिराणि जननान्तरसीहृदानि' (अभिज्ञानशाकुन्तल, ५।२) तथा 'मनो हि जन्मान्तरसंगितिज्ञम्' (रधुवंश, ७।१५) तथा महाकवि असगकी 'मनो विजानाति हि पूर्णवल्लभम्' (वर्धमानचरित्र, १०।७७) का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है।

उक्त पद्यमें नायिका खुतिप्रभा आश्रय है और नायक राजकुमार अमिततेज आलम्बन । अमिततेजका लावण्य उद्दीपन विभाव है । खुतिप्रभाकी हर्ष-सूचक चेष्टाएँ अनुभाव हैं और चपलता आवेग आदि संचारी-भाव हैं । स्थावी-भाव रति है ।

वीर रस

यहाँ वीर रसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। किव श्रीघरने त्रिपृष्ठ और हयग्रीवकी सेनाके बीच सम्पन्न हुए युद्धके अवसरपर, युद्धके लिए प्रस्थान, संग्राममें लपलपाती एवं चमकती हुई तलवारें, लड़ते हुए वीरोंकी हुंकारें तथा योद्धाओंके शौर्यका कैसा सुन्दर एवं सजीव चित्रण किया है—

अवरुप्परः हणंति सद्दिवणु सुहडद्दें सुहड सुंदरा । णिय-सामिय-पसाय-निक्खय-रय धणु रव-भरिय-कंदरा ॥

छिण्णिव जंघ-जुवले परेण ठिउ अप्प-सत्तु वर-वंस-जाउ आयिष्ट्विव घणु फणिवइ-समाणु भिदेवि कवउ सुहहहो णिरुत्तु गयवालु ण मुह-वडु घिवइ जाम पडिणय जोहे सो णिय-सरेहि पडिगय-मय-पवण कएण भीसु मुह-वडु फाडेवि पलंव-सुंडु णरणाहह सिय-छत्तई वरेहि सहसा मुणंति संगर सकोह णिवडिउ ण सूरु भडु असिवरेण । अवलंविय संठिउ चारु चाउ । घण-मृट्टि-मृक्कु जोहेण वाणु । कि भणु न पयासद्द सुप्पहुत्तु । गय मत्त-मयंगहो सित्त ताम । विणिहउ पूरिय गयणोवरेहिँ। सयरेण रुसंतु महाकरीसु । करिवालु लंघि णिवडिउ पयंडु । णिय-णामक्खर-अंकिय-सरेहिँ। सिक्खाविसेस वरिसंति जोह ।

( ५।११।१-१२ )

त्रिपृष्ठ एवं हयग्रीवका यह युद्ध-वर्णन आगे भी पर्याप्त विस्तृत है। उक्त पद्य तथा आगेके वर्णनोंमें त्रिपृष्ठ और हयग्रीव परस्परमें आलम्बन हैं। उद्दीपन-विभावमें हयग्रीवकी दर्पोक्तियाँ आती हैं। अनुभावमें रोमांच, दर्पयुक्त-वाणियाँ एवं घनुष-टंकार है। दर्प, धृति, स्मृति एवं असूया संचारीभाव हैं। इस प्रकार किव श्रीधरने शत्रु-कर्म, योद्धाओंकी दर्पोक्तियाँ, आवेग, असूया, रण-कौशल, पारस्परिक-भर्त्सना, तलवारोंकी चमक, विविध बाणोंकी सन्नाहट, हाथियोंकी चिंघाड़, घोड़ोंकी हिनहिनाहट आदिके सजीव चित्रण किये हैं।

### रौद्र रस

विद्याधर-नरेश ज्वलनजटी द्वारा अपनी कन्या स्वयंप्रभाका विवाह भूमिगोचरी राजा प्रजापितके पुत्र त्रिपृष्ठके साथ कर दिये जानेपर विद्याधर-राजा ह्यग्रीवके क्रोधित होनेपर रौद्र रस साकार हुआ है (४।५)। वह अपने योद्धाओंको प्रजापितके विरुद्ध युद्ध छेड़नेको ललकारता है। इस प्रसंगमें हयग्रीवका क्रुपित होकर काँपने, योद्धाओंके क्षुब्ध होने, अधरोंके चबाने तथा मुखोंके भयंकर हो जानेका वर्णन किवने इस प्रकार किया है—

सो हयगीओ
णिय मणे हट्ठो
आहासइ वइवसु व विहीसणु
अहो खेयरहा एउ कि णिसुवउ
तेण खयर-अहमें अवगण्णेवि
कण्णा-रयणु विइण्णेड मणुबहो
तं णिसुणेवि सह-भवण-भडोहरूँ
णं जणवय-उप्पाइय कलिलहूँ

समर अभीओ ।
दुज्ज दुट्ठो ।
खय-कालागल-सण्णिह णीसणु ।
तुम्हहुँ पायहु जं किउ विश्वउ ।
तिण-समाण सन्त्र वि मणि मण्णिव ।
भूगोयरहो अणिज्जिय-दणुवहो ।
संखुहियहुँ दुज्जय-दुज्जोहुईँ ।
खय-मरु-हुय लवणण्णव-सलिलहुँ ।

चित्तंगउ चित्तलिय तुरंतउ उद्विउ वाम-करेण पुसंतउ सेय-फुडिंग-भरिय-गंडत्यलु रण-रोमंचई साहिय-कायउ हय-रिज-लोहिएण मय-लित्तज । दिढ-दसणग्गहिँ अहरु डसंतज । अवलोइज भुवजुज वच्छत्यलु । भीमु भीम-दंसण संजायज ।

भय भाविय णाविय परवलण कायर-जण मं भीसणु । विज्जा-भुव-वल गव्वियउ णीलकंठ पुणु भीसणु ॥

[ ४।५।१-१४ ]

उक्त प्रसंगोंमें हयग्रीव तथा त्रिपृष्ठ एवं ज्वलनजटी आलम्बन हैं। हयग्रीवकी इच्छाके विपरीत स्वयंप्रभाका त्रिपृष्ठके साथ विवाह, हयग्रीवका तिरस्कार आदि उद्दीपन हैं। अखिं तरेरना, ओठ काटना, शस्त्रोंका स्पर्श करना, शत्रुओंको ललकारना आदि अनुभाव हैं। असूया, आवेग, चपलता, मदोन्मत्तता आदि संचारीभाव हैं तथा क्रोध स्थायीभाव है।

#### भयानक रस

वहुमाणचरिउमें भयानक रसके अनेक प्रसंग आये हैं, किन्तु वह प्रसंग सर्वप्रमुख है, जिसमें अपना नन्दन-वन वापस लेने हेतु विश्वनन्दि, विशाखनन्दिसे युद्ध करने हेतु जाता है और विशाखनन्दि उसे कृतान्तके समान आता हुआ देखकर उससे भयभीत होकर कभी तो चट्टानके पीछे छिप जाता है और कभी कैंथके पेड़पर चढ़ता-फिरता है। वह प्रसंग इस प्रकार है—

दूरंतर णिविवसिवि स-सिण्णु अप्पुणु पुणु सहुँ कद्वय-भडेहिँ गड दुगाहो अवलोयण-मिसेण तं पाविव उल्लंघिवि विसालु विणिवाद्दिव सहसा सूर विंदु भगाईँ असिवरसिहुँ रिज-चलेण उप्पडिय सिलमय यंभ पाणि मिलणाणणु मह-भय-मरिय-गस् दिढयर कवित्य तस्वरे असक्कु उप्पाडिप्र तस्वरे तिम्म णेण लक्क्सण-तणुस्ह कंपंत-गस्

रणरंग-समृद्धरु वद्ध-मण्णु ।
भूमिजिङ-विहीणज जन्मङेहिं ।
जुयराय-सीहु अमरिस-वसेण ।
जल-परिहा-समलंकरिय-सालु ।
वियसाइवि सुर-वयणार्गविदु ।
कलयल परिपूरिय-णह-यलेण ।
आवंतु कयंतुव वहरि जाणि ।
तणु-तेय-विविध्यज्ञ हीण-सन्तु ।
लक्सण गभुन्भव चिहिष यक्कु ।
गुरुषर सहुँ सयल-मणोहरेण ।
जुवराय-पाय-जुज सरण-पन्तु ।

तं पेक्बें वि भग्गु पाय-विलग्गु मणि लिज्जिन जुवरान । लज्ज प्र रिन-वर्गे पणय-सिरग्गे अवह वि-घीवर-सहान ॥

( ३।१५।१-१३ )

उक्त प्रसंगमें युवराज विश्वनन्दी आलम्बन है, उसके मय उत्पन्न करनेवाले कार्य—जल-परिखासे अलंकृत विशाल कोटको लांच जाना, शत्रुके शूरवीरोंका हनन कर डालना, शिलामय स्तम्भ को हाथसे उखाइ-कर कृतान्तके समान विशाखनन्दीके सम्मुख आना, कैंयके पेड़को उखाड़ फेंकना आदि भयको उद्दीस करते हैं। रोमांच, कम्प, स्वेद, तेजोविहीनता आदि अनुभाव हैं, शंका, चिन्ता, ग्लानि, लज्जा आदि संचारी भाव हैं। भय स्थायी भाव हैं, जो कि उक्त भावींसे पुष्ट होता है।

#### शान्त रस

संसारके प्रति निःसारताको अनुभूति अथवा तत्त्वज्ञान द्वारा उत्पन्न निर्वेदसे शान्त रसकी सृष्टि होती है। वड्ढमाणचरिजमें यह शान्त रस अंगी रसके रूपमें अनुस्यूत है। राजा निन्दवर्धन, राजा नन्दन, युवराज विश्वनन्दी तथा राजकुमार वर्धमान आदि सभी पात्र संसारके भौतिक सुखोंकी अनित्यता एवं अस्थिरता देखकर वैराग्यसे भर उठते हैं और उनका निर्वेदयुक्त हृदय शान्तिसे ओत-प्रोत हो जाता है। यह निर्वेद तत्त्वज्ञान-मूलक होता है। अतः राजकुमार वर्धमान संसारकी असारता देखकर ही राजसी सुख-भोगोंका परित्याग कर दीक्षित हो जाते हैं।

कवि श्रीघरने मगधनरेश विश्वभूतिके वैराग्यका वर्णन करते हुए बताया है कि किसी एक दिन उसने एक अत्यन्त वृद्ध प्रतिहारीको देखा तो विचार करने लगा कि—

सो विस्सणंदि-जणणे पउत्तु लहुआइहे जाउ विसाहणंदि एक्कहे दिणि राएँ कंपमाणु संचितिज णिच्चल-लोयणेण एयहा सरीह चिह चित्तहारि माणिज्जंतज वर-माणिणीहिँ तं बलि-पलियहिँ परिभविज कासु जयविहु सर्यांलदिय भणिय सित्त मग्गेइ तो-वि णियजीवियास सिढिली भूजुवलु णिरुद्ध दिट्ठि णिवडिज महि-मंडलि कह वि णाइँ

परियाणिवि णाणा-गुण-णिउत्तु ।
णंदणु णिय-कुल-कमलाहि णंदि ।
पिडहारु देक्खि आगच्छमाणु ।
वहराय-भाव-पेसिय-मणेण ।
लावण्ण-रुव-सोहग्ग-धारि ।
अवलोइज्जंतज कामिणीहिँ ।
सोयणिउ णं संपद्द पुण्णरासु ।
णिष्णासिय-दुटु-जरा-पज्ति ।
णिरु वह्दइ बुह्दहा मणे पियास ।
पद्द-पद्द खलंतु णावंतु दिद्वि ।
णिय-जोक्वणु एटु णियंतु जाईं ।

अहवा गहणिम्म भव गहणिम्म जीवई णट्ट-पहिम्म । उप्पाइय पेम्मु कहिँ भणु खेमु कम्म-विवाय-दुहिम्म ।। ( ३।४।१-१३ )

इय वइरायल्लें णरवरेण जाणिम विवाय-दुह-बीउ रज्जु जुवराप्र थवेविणु णिय-तणूउ पणवेवि सिरिहर-पय-पंकयाईं णिच्चलयरु विरएविणु स-सित्तु चउसय-णरिंद-सिहएण दिक्ख परिणिज्जिय-दुज्जय-रइवरेण । अप्पिव अणुवहा घरणियलु सज्जु । सुमहोच्छवेण गुण-पत्त भूउ । विहुणिय-संसार-महावयाई । अजरामर-पय-संपय-णिमित्तु । संगहिय मुणिय-स-समयहा सिक्ख । (३।५।१-६)

उक्त उद्धरणमें सांसारिक असारताका बोध आलम्बन है। वृद्ध-प्रतिहारीकी जर्जर-अवस्थाका बीभत्स रूप उद्दीपन है। वृद्धावस्थाके कारण शारीरिक-विकृति, कर्मफलोंकी विविधता तथा सांसारिक सुखोंके त्यागकी तत्परता आदि अनुभाव हैं। मित, धृति, स्मृति, हर्ष, विबोध, ग्लानि, निर्वेद आदि संचारीभाव हैं। निर्वेद एवं समतावृत्ति स्थायीभाव हैं।

#### ८. भाषा

विबुध श्रीघर मुख्यतया अपभ्रंश कवि हैं किन्तु उन्होंने अपनी प्रायः सभी कृतियोंमें सन्ध्यन्त अथवा अन्धानतमें अपने आश्रयदाताओंके लिए आशीर्वचनके रूपमें संस्कृत-क्लोक भी निबद्ध किये हैं। बहुमाणचरिउमें

भी ९ क्लोक प्राप्त हैं उनमें-से ४ शार्दूलिकिक्रीडित, (दे. सिन्ध सं. १,२,७,९) २ मालिनी, (दे. सिन्ध सं. ३,५) २ वसन्तितिलका, (सिन्ध सं. ४,६) तथा १ उपेन्द्रवच्या (सिन्ध सं. ८) नामक छन्द हैं। ये क्लोक किवने अपने आश्रयदाताके लिए आशीर्वचनके रूपमें प्रत्येक सिन्धके अन्तमें प्रियत किये हैं।

उक्त श्लोकोंकी भाषा, रूप-गठन, छन्द-वैविघ्य आदिके देखनेसे यह स्पष्ट विदित होता है कि किव संस्कृत-भाषाका अच्छा ज्ञाता था। उसने मधुर एवं ओज वर्णीका प्रयोग कर कवितामें सुन्दर चमत्कार उत्पन्न करनेका आयास किया है। निम्न पद्यमें उसने सर्वगुण। निवत नेमिचन्द्रके गुणोंकी वैदर्भी-शैलीमें चर्चा करते हुए लिखा है—

> श्रुण्वन्तो जिनवेश्मिन प्रतिदिनं व्याख्यां मुनीनां पुरः प्रस्तावान्नतमस्तकः कृतमुदः सन्तोख्यधुर्यः कथा । धत्ते भावयं तित्यमुत्तमधिया यो भावयं भावना कस्यासावुपमीयते तव भुवि श्रोनेमिचन्द्रः पुमान् ॥२॥

उक्त पद्यमें दीर्घ समासान्त पदोंका प्रायः अभाव है। कविने छोटे-छोटे पदोंके चयन द्वारा भावोंको घनीभूत बनानेकी पूर्ण चेष्टा की है। भाषाकी दृष्टिसे उक्त पद्य एक आदर्श पद्य माना जा सकता है।

प्रशस्ति-पद्योंमें किन प्रायः समस्त धर्मका सार भर दिया है। जिन पद्योंमें उसने धर्म-तथ्योंका साकलन किया है, उन पद्योंकी पदावली समास-बहुला है। आश्रयदाताकी प्रशंसाका चित्रण करते हुए समासान्त पदावलीमें किन द्वारा धर्म-तथ्योंके चौखटे फिट कर दिये गये हैं। यथा—

प्रजनितजनतोषस्त्यक्तशङ्कादिदोषो
दश्विषवृषदक्षो व्वस्तिमध्यात्वपक्षः ।
कुल-कमल-दिनेशः कीतिकान्तानिवेशः
शुभमतिरिह कैर्न श्लाध्यते नेमिचनद्रः ॥३॥

कवि-विरचित अन्य संस्कृत श्लोकोंमें भी उसकी निरीक्षण-शक्तिकी प्रबलता और उर्वर-कल्पनाओंके सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। उसने प्रसंगानुकूल क्लिष्ट और कोमल शब्दोंको स्थान दिया है तथा आवश्यकता-नुसार समासका प्रयोग कर सुकुमार भावोंकी सुन्दर अभिव्यंजना की है ?

जैसा कि पूर्वमें कहा जा चुका है, विबुध श्रीधरकी प्रमुख भाषा अपश्रंश है। 'वड्ढमाणचरिउ' में उसने परिनिष्ठित अपश्रंशका प्रयोग किया है, किन्तु उसमें कहीं-कहीं ऐसे भी प्रयुक्त हैं, जो आधुनिक भारतीय भाषाओं समकक्षता रखते हैं। 'वड्डमाणचरिउ' में राजस्थानी, त्रज, हरियाणवी एवं बुन्देली के अनेक शब्द तथा कुछ शब्द भोजपुरी और मैथिली के भी उपलब्ध होते हैं। इन शब्दों को प्रस्तुत करने के पूर्व कविकी अपश्रंश-भाषाके कुछ विशेष ध्वनि-परिवर्तनों का संक्षिप्त अध्ययन आवश्यक समझ कर उसे प्रस्तुत किया जा रहा है।

वड्डमाणचरिउमें अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ (इनके अनुनासिक तथा निरनुनासिक दोनों ही रूप हैं) तथा प्र, ए आ इन ११ स्वरोंके प्रयोग मिलते हैं तथा व्यंजनों में क, ख, ग, घ; च, छ, ज, झ; ट, ठ, इ, ढ, ण; त, थ, द, घ, न; प, फ, ब, भ, म; य, र, ल, व; स, ह के प्रयोग मिलते हैं।

### स्वर-वर्ण विकार

३. संस्कृतकी 'ऋ' ध्वनिके स्थानपर 'वड्ढमाणचरिउ' में अ, इ, उ, ए एवं रि के प्रयोग मिलते हैं। प्रया-णच्च < नृत्य (४१३११३), किमि < कृमि (६१११८), इड्डिवंत < ऋदिवन्त (१०।१९१७),

गिहबइ < गृहपति (८।४।४), वुड्ढ < वृद्ध (३।४।९), पेक्ख < पृच्छ (१।१२।४), रिणु < ऋण (९।१९।१३) रिस < ऋजु (१०।३८।९)।

- २. ऐ के स्थानपर ए, अइ एवं इ के प्रयोग । यथा—गेवज्ज < ग्रैवेयक (१०।२०।१६), वैरि< बैरी (२!३।६), वेयड्ढ < वैताढ्य (२।१३।८), वइरि< बैरी (३।१५।७), वइसाह < वैशाख (९।२१।१२) तइलोय < ग्रैलोक्य (३।३।९), वइवस < वैवस्वत (६।११।४)।
- ३. औ घ्विनिके स्थानपर ओ एवं अउ । यथा कोत्थुह < कौस्तुभ (५।१०।१), कोसल < कौशल (३।१६।६), कोसिय < कौशिक (२।१८।११), पउर < पौर (२।५।२२)।
- ४. ङ, ल्, ण्, न्, एवं म् के स्थान पर अनुस्वार । जैसे पंकय < पङ्क्षय (३।३।७'), चंचल < चञ्चल (२।२।५), चंदकला < चन्द्रकला (६।६।१२), चंडु < चण्ड (१०।२४।५), सर्यपह < स्वयम्प्रभा (५।१।१५)।

#### व्यंजन वर्ण-विकार

- प. रकारके स्थानमें क्वचित् लकार । यथा—चलण < चरण (१।१।१) ( यह अर्धमागधी प्राकृत-की प्रवृत्ति हैं )।
- ६. श, ष एवं स के स्थानमें 'स' होता है। कहीं-कहीं ष् के स्थान में छ भी होता है। यथा— सइ < शिच (१।६।२), सीस < शिष्य (२।१५।१०), सुमइ < सुमित (७।४।८), छप्पय < षट्पद (१।१२।११), छक्कम्म < षट्कर्म (२।१२।६), छिट्ठ < षट्शे (९।७।१४)।
  - ७. स के स्थानपर क्वचित् ह तथा संयुक्त त्स एवं प्स के स्थान पर च्छ ।
     जैसे—दह < दस (२।१६।४), वच्छा < वत्सा (७।१।४), अच्छरा <अप्सरा (२।१७।११)।</li>
  - ८. व्विन-परिवर्तनमें वर्ण-परिवर्तन कर देनेपर भी मात्राओं की संख्या प्रायः समान ।
- जैसे— घन्न < घन्य ( ८।८।८ ), घम्म < घर्म ( २।६।९ ), निज्जिय < निजित ( २।२।६ ), दुद्ध < दुग्ध ( ४।१५।१ ), लिट्ट < यष्टि ( अथना लाठो ) ( ५।१९।४ ), अप्प < आत्मन् ( २।११।१ ), दुच्चर < दुश्चर ( ८।१७।३ ), अलिट्ड < आश्चर्यम् (१।५।१०, अपनाद ), तन < ताम्न (१०।७।४, अपनाद ), अकोह < अक्रोब ( ८।१०।१०, अपनाद ), माणयं भु < मानस्तम्भ (१०।२।४, अपनाद ), दिक्ल < दीक्षा (१।१७।१४, अपनाद )।
- ९. कुछ ध्विनयोंका आमूल-चूल परिवर्तन तथा उनसे समीकरण एवं विषमीकरणकी प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। यथा—
- मउड < मुकुट (४।३।७), मउलिय < मुकुलित (२।१३।३), पुग्गल < पुद्गल (७।७।१२), पुहइ < पृथिवी (१०।६।४), मउण < मौन (१।१६।१२), पोम < पद्म (१०।१५।३), इल < एला (१।९।१०), चिक्क < चकी (६।७।११), पुरिस < पुरुष (३।९।११), सग्ग < स्वर्ग (२।७।७), नम्मु< नम्र (२।३।१३)।
- १०. स्बरोंका आदि, मध्य एवं अन्त्य स्थानमें आगम । यथा—वासहर < वर्षधर ( ३।१८।३ ), सुवण < स्वजन ( ६।२।९ ), सच्चरण < सदाचरण ( ८।३।३ ), दुज्जय < दुर्जेंय ( १।१।२ ), उत्तिम < उत्तम ( १०।१८।१३ ), निसुढ़ < निषध ( १०।१४।१० ), विरसइ < वर्षति ( ५।५।१४ ), कसण < ऋष्ण ( १।५।१० ), अगिमित्तु < अग्निमित्र ( २।१८।१३ ), सरय < शरद (१।१०।११), दय < देया ( १।१६।९ )।
- 19. आद्य एवं मध्य व्यंजन लोप । यथा—धी < स्त्री (१०।१८।४), यंभ < स्तम्भ (३।१५।७), थिरयर < स्थिरता (२।२।६), थण < स्तन (१०।१।२), थवइ < स्थपति (८।४।४), थावर < स्थावर

( २१२२११० ), वायरण < व्याकरण ( ९११११४ ), सा < व्यान ( १०११८११ ), वणसङ < वनस्पति ( १०१७१९ )।

५२. वर्ण-विपर्यय । यथा---

तियरण < त्रिरत्न अथवा रत्नत्रय ( १०।३६।१५, १०।४१।४ ), सरहसु < सहपं ( ९।१९।८ ), दीहर < दीर्घ ( २।२०।२ )।

- १३. प्रथमा एवं द्वितीया विभक्तियोंके एकवचनमें अकारान्त शन्दों के अन्तिम अकार अथवा विसर्गके स्थानमें प्रायः उकार । कहीं-कहीं एँ का प्रयोग मिलता है। यथा—चरित < चरित (१११२), सम्मु < स्वर्गः (१।१६।१०), सिरिचंदु < श्रीचन्द्रः (१०।४१।१२), संभिष्णु < सम्मिन्न (३।३०।८), हेमरहू < हेमरथः (७।४।१२), दिणिंदु < दिनेन्द्रः (५।६।६), समुद्द < समुद्रं (५।६।५), खुद्दु < क्षुद्रं (५।६।६), वणवाले < वनपालः (२।३।१८)।
- १४. तृतीया विभक्तिके एकवचनमें अन्त्य अकारके स्थानमें 'एँ' का प्रयोग एवं कहीं-कहीं 'ह' अथवा 'एण' का प्रयोग । यथा---

परमत्थेँ < परमार्थेन (४।१२।१२), हयकंठेँ < हयकंठेँ < हयकण्ठेण (५।२२।८), सम्मर्शें < सम्यक्त्वेन (२।१०।१४), पयत्तेँ < प्रयत्नेन (२।१०।१४), मिच्छादिहिंह < मिध्यादृष्ट्या (२।१६।९), तेण < तेम (६।२।३), विज्जाहरेण < विद्याधरेण (५।२०।९), उवरोहेण < उपरोधेन (१।११।७)।

- १५. तृतीयाके बहुवचनमें अन्त्य अकारके स्थानपर एकार तथा हिं प्रत्यय । यथा— सम्बेहिं< सर्वें: ( १।७।४ ), मणोरमेहिं< मनोरमैं: ( ३।१६।९ ), जणेहिं< जमैं: ( ३।१६११ ), कुसु-मेहिं< कुसुमैं: ( १।९।६ )।
- १६. अकारान्त शब्दोंमें पंचमी विभक्तिके एकवचनमें 'हो' प्रत्यय तथा बहुवचनमें हैं अथवा हिं प्रत्यय । यथा—

गेहहो<गृहात् ( १।१७।१२ ), तहो < तस्मात् ( २।१।१ ), मेहहो<मेवात् (२।१।१४ ), पुरिसहँ < पुरुषेम्यः ( ३।३०।३ ), सन्वहँ < सर्वेम्यः (४।२४।१५ ), पिययमाहँ < प्रियतमेम्यः (१।४।१६), जणवएहिँ < जनपदेम्यः (३।१।६ )।

- १७. अकारान्त शब्दोंसे परमें आनेवाले षष्ठीके बहुवचनमें हैं एवं सु प्रत्ययोंके प्रयोग । यथा— मुणीसराहें < मुनीध्वराणाम् ( १।११।५ ), जणाहें < जनानाम् ( १।१४।९ ), ठियाहें < स्थितानाम् ( ३।१।९ ), कासु < केषाम् ( १।१२।४ ), रयणायरासु < रत्नाकराणाम् ( १।२।८ ), तिणासु < तृणानाम् ( १।२।७ ) ।
  - १८. स्त्रीलिंगके शब्दोंमें पंचमी और षष्ठीके एकवचनमें 'हे' का प्रयोग । यथा— ताहे < तस्याः (१।६।१०), जाहे < यस्याः (१।६।१०)।
- १९. कियारूपोंके प्रयोग प्रायः प्राकृतके समान हैं। पर कुछ ऐसे कियारूप भी उपछब्ध हैं, जो कि विकसित भारतीय-भाषाओंका प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनसे आधुनिक भाषाओंकी कड़ी जोड़ी जा सकती है। यथा

होइड (बुन्देली) = ले जाने के अर्थमें (४।२२।६) चल्लइ चलनेके अर्थमें (२।१५।१२) पुच्छिड पूछचेके अर्थमें (२।१५।६) मिलह मिलनेके अर्थमें (४।७।३)

```
हुवउ
                           होनेके अर्थंमें (८।१।५)
        लग्गी
                          लगनेके अर्थमें (४।७।४)
        सि (हरियाणवी एवं पंजाबी), होनेके अर्थमें (१०।२६।८)
        वइसइ (मैथिली) बैठनेके अर्थमें (१०।२५।९)
        बइठिउ ( बुन्देली एवं बघेली ) बैठनेके अर्थमें (६।४।५)
        लेवि
                           लेनेके अर्थमें (५।१३।३)
        जोइ
                          देखनेके अर्थमें (५।१४।१०)
        होइ
                          होनेके अर्थमें (६।६।९)
        २०. वर्तमान कृदन्तके रूप बनानेके लिए 'माण' प्रत्यय । यथा-
        धावमाण (८।११।६), निव्वमाण (१।४।३), कंपमाण (३।४।३), गायमाण (२।३।१४), आगच्छमाण
(३।४।३), णडमाण (२।१४।३) आदि ।
        २१. पूर्वकालिक क्रिया या सम्बन्धसूचक फ़ुदन्तके लिए इवि, एवि, एप्पिणु और एविणु प्रत्ययोंके
प्रयोग । यथा--
        \sqrt{x}—नम्—पणव + इवि = पणविवि (७।६।१)
        \sqrt{ अव + लोक् — अवलो + इवि = अवलोइवि (७।१६।७)
        √ प्रेक्ष-पेक्ख + इवि = पेक्खिवि (१।४।८)
        \sqrt{x} + \pi - \psi = + \psi = -\psi = (189183)
        \sqrt{2}श्रु—सुण + एवि = सुणेवि (३।९।९।)
        \sqrt{\partial \partial \eta} -\partial \eta + एवि = \partial \eta + एवि = \partial \eta + \partial \eta
        \sqrt{ घृ—धार + एवि = घारेवि (९।७।१०)
        \sqrt{x} + नव = पणव + एप्पिणु = पणवेप्पिणु (२।४।४)
        \sqrt{g}—कर + एविणु = करेविणु (१।८।१४)
```

२२. अपभ्रंश-व्याकरण सम्बन्धी उक्त विशेषताओं के अतिरिक्त 'वड्ढमाणचरिउ' में, जैसा कि पूर्वमें ही कहा जा चुका है, कुछ ऐसी शब्दावली भी प्रयुक्त है जिसके साथ आधुनिक भारतीय भाषाओं का सम्बन्ध बड़ी सुगमताके साथ जोड़ा जा सकता है। उदाहरणार्थ कुछ शब्द यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं—

 $\sqrt{\partial x_1}$  --  $\partial x_2$  +  $\partial x_3$  +  $\partial x_4$  --  $\partial x_5$  +  $\partial x_5$  +  $\partial x_6$  +

चोज (१।५।७, बुन्देली, बघेली, हरियाणवी, पंजाबी) = आश्चर्य; पेष्ट (२।२।१२) पेट; रूख (२।३।१२, बुन्देली) वृक्ष; घाम (२।३।१२, बुन्देली) = घूप; ढुक्क (२।२२।१, बुन्देली) = हूँकना, या झाँकना; कड्ढ (४।१०।५, बुन्देली) = काढ़ना, निकालना; ढोइउ (४।२२।६) = ढोना; गुड़ (४।२४।४) = गुड़; मांगण (५।४।३, हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी) = मांगना; कित्तिड (५।४।६, हरियाणवी, पंजाबी, बुन्देली) = कितना; बप्प (५।५।८) = बाप रे; मुक्ख (५।१२।३, हरियाणवी, पंजाबी, बुन्देली आदि) = मुख्य; चप्प (५।१३।२) = चाँपकर; लेवि (५।१३।३) = लेकर; जोह (५।१४।१०) = देखना; पिछत्त (५।१६।४, बुन्देली) = पलीता, मशाल; कच्छोटो (५।१६।४, बुन्देली—तथा कच्छा—हरियाणवी एवं पंजाबी) = लघु अधोवस्त्र; तोडि (५।१९।९) = तोड़कर; चिडउ (५।२३।११) = बढ़कर; तोलिय (५।२३।१४) = तौलकर; बइठिउ (६।४।५) = बँठा; ढोर (७।३।८) = जानवर; चरुव (७।१३।३ बुन्देली) = चरुवा या कलश; हुवड (८।१।५)

= हुआ; पुन्न (८।१७।१२) = पुण्य; किंते (२।९।४) = लेते हुए; पाउ (९।३।१२) = पैर, माइ (९।४।६) माँ, घरथ (९।४।१०) = तिरस्कारसूचक शब्द; घोरा (९।६।१४, बुन्देली) = घवल; मिस (९।१३।१०) = बहाना; बक्खाण (१०।११।९, हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी, बुन्देली आदि) = बखान अर्थात् व्यास्थान या कथन; मिस्य (१०।१८।३) = मिट्टी; तोड (१०।३२।१३) = तोड़ना; दूणु दूणु (१०।२८।४) = दूना-दूना, वहसह (१०।१८।३, १०।२४।११, १०।२५।९, मोजपुरी, मैथिली) = बैठेने अर्थमें; मिक्खिउ (१०।२६।९) = खानेके अर्थमें; बुद्द (१०।३८।५) = बुढ़ापा; सारि (१०।२६।१०) = स्मरण; सि (१०।२६।८, हरियाणवी, पंजाबी) = होनेके अर्थमें; चउदह (१०।३४।८) = चौदह; गले लग्गी (४।७।४, बुन्देली) = गलेसे लगना; गहीर (१।८।८) = गहरा; होति (३।९।११) = होती हैं; देक्खण निमित्त (५।९।९, हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी) = देखनेके निमित्त; फाडिउ (५।१७।१७) = फाड़नेके अर्थमें; लिट्ट (५।१९।४) = लाठी; कहार (४।२९।१५) = पालकी ढोनेवाला।

२३. परसर्गोंमें कविने केरड (४।२२।९), केरी (१।६।६), तिणय (१।६।६), तणड (३।३०।४, ५।८।१२) के प्रयोग प्रमुख रूपसे किये हैं।

२४. व्यन्यात्मक शब्दोंमें गडयडइ (५।५।१४), घग्घर (घर्षेर) (६।११।१०), कलयल (१।८।१०), रणरण (६।८।११), रणझण (१।८।१), चिच्चि (१०।२४।९), चिट्चिट, झल्लर (९।१४।११), रणझण (९।४।८), रड-आरड (९।९।१२) शब्द प्रमुख हैं। ये शब्द प्रसंगानुकूल हैं तथा अर्थके स्पष्टीकरणमें सहायक सिद्ध हुए हैं।

२५. प्रस्तुत वहुमाणचरिउमें कुछ ऐसे शब्दोंके प्रयोग भी मिलते हैं, जो हरयाणा, पंजाब तथा उसके आस-पासके प्रदेशोंसे सम्बन्धित या प्रभावित प्रतीत होते हैं। ये शब्द भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण हैं। उनमें-से कुछ शब्द निम्न प्रकार हैं—

तुष्प (४।१६।४) = घी, भविय (३।३१।१) = स्तुत, धुत्त (५।८।७) = कुशल, यतुर, रंधु (५।२०।१०) = अवसर, विहू (७।१।२०) = बहू, लंपिकक (७।१५।१२) = लम्पट, भक्कवार (८।१०।४) = समुद्र, उंदुर (९।११।११) = चूहा, घंवल (४।३।१०) = कलह, वित्थ (७।२।६) = तीक्ष्ण, भत्त (१०।२४।३) = घ्यस्त, वण्मह् (१०।७।९) = वनस्पति, णिसिय (७।२।५) = न्यस्त, विच्छुल (९।४।५) = विस्तृत, गीढ (९।६।२२) = घटित, पच्छल (९।४।५) = पृथुल, आहुट्ट (९।६।३) = हूँठा (अर्थात् साढ़े तीनकी संख्या), इथवीर (९।२१।८) = अतिवीर, सा (१०।२८।१) = घवान, गोलच्छ (४।७।५) = पूँछकटी गाय, णिक्छर (४।१७।३) = छिन्न, णिवच्छ (४।२८।११) = निःवज, णिक्कव (५।९।१०) = निष्कृप, पवग्ग (५।२०।७) = पराक्रम, णुम (७।२।४) = स्थापन, उड्वंग (९।२।६) = उन्नत ।

## ९. लोकोस्तियां, मुहावरे एवं सुस्तियां

'वहुमाणचरित्र' में अध्यातमवादी, व्यावहारिक लोकोक्तियों एवं मुहावरों तथा जनसामान्यके प्रविश्वित शब्दोंका बाहुल्य पाया जाता है। लोकोक्तियों तो बड़ी ही मार्मिक बन पड़ी हैं। वर्ष्य प्रसंगोंमें गहनता लानेमें वे बड़ी सहायक सिद्ध हुई हैं। उदाहरणार्थ यहाँ कुछ उक्तियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं।

#### अध्यातमप रक

```
सम्मत्तहो सुद्धि पयणई सोखु न कासु (६।१८।१२)।
( सम्यक्त्व-शुद्धि किसके लिए सुखप्रद नहीं होती ? )
उण्णइ ण करेड कहीं मुणिवयणु (६।१९।११)।
( कहिए कि मुनि-वचन किसकी उन्नति नहीं करते ? )
```

```
सेय-मग्गे लग्गइ णिरु जसु मइ । (७।११।८)।
 किं तरुणो वि ण सो उवसामइ
              (जिसकी बुद्धि श्रेयोमार्गमें निरन्तर लगी रहती है, क्या वह तरुण होनेपर भी उप-
              शान्त नहीं हो जाता ?)
राइह किं पि कज्ज ण सिज्झइ
                                       चितिउ पुरुसहो सुविहि विरुज्झइ (७।१६।१)
              (रागी पुरुषका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा विचारित सुविधि
              भी विपरीत हो जाती है।)
 किं ण लहइ णरु पुन्नेण भव्व (८।६।२)।
             (भव्यजन पुण्य द्वारा क्या-क्या प्राप्त नहीं कर लेते ?)
 जलिह व णव दिण्ण जलेहि भव्व
                                         घीरहेँ ण वियार-निमित्तु दन्वु । (८।७।४)
             (जिस प्रकार निदयोंका बहकर आया हुआ नवीन भारी जल भी समुद्रकी गम्भीरता
             को प्रभावित नहीं कर सकता, उसी प्रकार द्रव्य-सम्पत्ति घीर-वीर जनोंके लिए
             विकारका कारण नहीं बनती।)
                               मज्जिह विहविह ँण महाणुभाव । (८।७।६)
 ण मुवइ णिय-चित्तहो धम्म भाव
             (जो महानुभाव होते हैं, वे अपने वैभवसे विमृढ़ ( मनवाले ) नहीं होते ।)
 आरुहिउ पयावइ वार्राणद
                              सहसत्ति विहिय मंगल अर्णेंदे । ( ५।१५।६ )
             (दिनोंके पूर्ण हो जानेपर कौन किसको नहीं मार सकता।)
                       पयणिय पणयहिँ।
 उवसम विणयहिँ
                       विगयामरिसो । (४।१३।१-२)
 भूसिउ पुरिसो
             (उपशम एवं विनय द्वारा प्रकटित प्रेमसे भूषित पुरुष क्रोधरहित हो जाता है।)
 ते धन्न भुवणे ते गुण-निहाण
                            ते विवुहाहिल-मज्झिह पहाण ।
णिय-जम्मु-विडवि-फलु लद्धु तेहिँ तन्हा वि सयल णिद्दलिय जेहिँ
परियणु ण मंति ण सुहिँ णिमित्तु ण कलुत्तु ण पुत्तु ण बंघु वित्तु
                                     तन्हा वि सयल णिद्दलिय जेहिँ।
                                दुव्विसय मुहहो रक्खण-समत्थु । (८।८।८-११)
 अव रोवि कोवि भुव-वल-महत्थु
             (भुवनमें वे ही गुणनिधान धन्य हैं, और अखिल मध्यलोकमें वे ही प्रधान पण्डित हैं,
             जिन्होंने समस्त तृष्णाभावका निर्दलन कर अपने जन्मरूपी विटपका फल प्राप्त कर
             लिया है। यथार्थ-सुखके निमित्त न तो परिजन ही हैं और न मन्त्रिगण और न
             कलत्र, पुत्र, बन्धु अथवा वित्त ही । अन्य दूसरे महान् भुजबलवाले भी दुविषय-
```

### व्यावहारिक लोकोक्तियाँ

कि सुह-हेउ ण विलसिउ कंतह रमणियणहें अहिमुह परिठंतहें (७।१६।४)। (सम्मुख विराजमान पति (कान्त) का विलास क्या रमणी-जनोंके लिए सुखका कारण नहीं बनता?)

रूपी मुखसे किसी की भी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हो सकते।)

इह भूरि पुण्णवंतर्ह णराहें कि पि वि ण असज्झु मणोहराहें (८।५।२)। (महान् पुण्यशाली महापुरुषोंके लिए इस संसारमें कुछ भी असाध्य नहीं है।) किंकर होइ न अप्पाइत्तउ—( ४।२४।१३ )। (सेवकोंका अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं होता।)

किं कि ण करइ पवहंतु णेहु ( ५।१५।६ )। (स्नेह पाकर जीव क्या-क्या नहीं कर डालता ?)

फल-फुल्ल-णिमउँ कि कालिया परियइँ ण चूउ अलिमालिया प्र (८।१७।२)। (फल-फूलोंसे नम्रीभूत आम्रकलियोंका क्या भ्रमर-समूह वरण नहीं करता ?)

उवयायल-कडिणि परिद्विओवि रिव परियरियइ तेएँग तोवि (९।८।८)।
(उदयाचलको कटनी—तलहटीमें स्थित रहने पर भी रिव क्या तेजसे घिरा हुआ
नहीं रहता ?)

सर सिललंतर लीलहा अमेउ कि मउलिय-कमलहा होइ खेउ। (९१८।११) (सरोवरमें जलके भीतर अमेय लीलाएँ करनेवाले मुकुलित कमलको क्या खेद होता है ?)

हुउँ पुणु एयहाँ आण-करण-मणु जं भावइ तं भणउ पिमुण-यणु ।
पुष्ट्य कम्मु सप्पुरिस ण लंबिहुँ क्षण्ज उत्तरुत्तर आसंबिहुँ।। (४।३।६-७)
(खलजन तो जो मनमें आता है सो ही कहा करते हैं, किन्तु सज्जन पुरुष
पूर्व-परम्पराका उल्लंबन नहीं कर सकते। कार्य आ पड़नेपर उनसे तो उत्तरोत्तर
घनिष्ठता ही बढ़ती जाती है।)

किंढणहो कोमलु किंहिउ सुहावहु णयवंतिह णिय-मणि परिभावहु । (४।१३।९) (नीतिज्ञों द्वारा कर्कशताकी अपेक्षा कोमलताको ही सुखावह कहा गया है।)

पिय वयणही वसियरणु ण भल्लउ अत्थि अवरु माणुसई रसल्लउ। (४।१३।११)
(मनुष्योंके लिए प्रिय वाणी छोड़कर अन्य कोई दूसरा उत्तम रसाई-वशीकरण नहीं
कहा जा सकता।)

जुत्तत महुर लवंता दुल्लहु परपूट्टो वि हब र जणवल्लहु । (४।१२।१२)
(दुर्लम मधुर वाणी बोलकर परपोषित होनेपर भी कोयल जन-मनोंको प्रिय होती है।)

सामणु अण्णु ण णोक्खउ । ( ४।१३।१४ ) (सामनीतिसे बढ़कर अन्य कोई नीति उत्तम नहीं हो सकती ।)

मणु न जाइ कुवियहों वि महंतहो विकिरियहें कयावि कुलवंतहो । (४।१४।११)
(कुलीन महापुरुष यदि क्रोधित भी हो जाये, तो भी उनका मन कभी भी विकृति
को प्राप्त नहीं होता ।)

जलगिहि-सलिंकु ज परताविज्जह तिण हुछ । (४।१४।१२) (समुद्रका जिल भैंगा फूसकी अग्निसे उच्च किया जो संकर्त है ?) प्रस्तावना ५३

```
सिहि-संतत्तउ जाइ मिउत्तणु । ( ४।१६।७ )
(अग्निसे तपाये जाने पर ही लोहा मृदुताको प्राप्त होता है ।)
```

अणु अंतरुसहो जनसमु पुरिसहो। किर एकेणं वप्पणएणं।। (४।१६।१-२)

(जो पुरुष बिना किसी निमित्तके ही हृदयमें रुष्ट हो जाता है उसे किस विशेष नीति से शान्त करना चाहिए ?)}

अहिउ णिसग्गउ वहरेँ लग्गउ। ' ण समइ सामें पयणिय कामें। (४।१७।१-२)

> (स्वभावसे ही अहितकारी तथा शत्रुकर्मोंमें लगा हुआ व्यक्ति प्रेम अथवा सामनीति-के प्रदर्शनसे शान्त नहीं हो सकता।)

कि तरुणो वि-ण-सो उवसामइ सेयमग्गे लग्गइ णिरु जसु-मइ। (७।१२।८) (जिसकी बुद्धि श्रेयोमार्गमें निरन्तर लगी रहती है, क्या वह तरुण होनेपर भी उप-शान्त नहीं हो जाता ?)

### १०. उत्सव एवं क्रीड़ाएँ

उत्सव एवं क्रीड़ाएं लोकरुचिके प्रमुख अंग हैं। 'बड्डमाणचरिउ'में इनके प्रसंग बहुत कम एवं संक्षिप्त रूपमें मिलते हैं। उनका मूल कारण यही है कि किवने पुनर्जन्म, शुभाशुभकर्मफल, भौतिक-जगत्के के विविध दुख तथा सैद्धान्तिक एवं आचारात्मक वर्णनोंमें अपनी शक्तिको इतना केन्द्रित कर दिया है कि अन्य मनोरंजनोंके प्रसंगोंको वह विस्तार नहीं दे सका है।

प्रस्तुत रचनामें उपलब्ध उत्सवोंमें जन्मोत्सव, अभिषेकोत्सव, वसन्तोत्सव, स्वयंवरोत्सव, राज्या-भिषेकोत्सव, युवराज-पदोत्सव, आदि प्रमुख हैं। अभिषेकोत्सवको छोड़कर बाकीके उत्सवोंका वर्णन अति संक्षिप्त है। यह अभिषेकोत्सव परम्परा प्राप्त है। इस विषयमें कवि अपने पूर्ववर्ती आचार्य गुणभद्र एवं असगसे प्रभावित है।

क्रीड़ाएँ दैनिक-जीवनके कार्योंसे श्रान्त-मनकी एकरसताको दूर करनेके लिए अनिवार्य हैं। कविने कुछ प्रसंगोंमें उनकी चर्चा की है। इनमें राजकुमार नन्दन, राजकुमार नन्द तथा युवराज विश्वनन्दिके वन-विहार, पुरुरवा शबर एवं राजकुमार त्रिपृष्ठ द्वारा की जानेवाली आखेट-क्रीड़ाएँ, देवांगनाओं द्वारा माता प्रियकारिणीके सम्मुख प्रस्तुत अनेक क्रीड़ाएँ, तथा राजकुमार वर्धमान की वृक्षारोहण क्रीड़ा प्रमुख हैं।

इन वर्णनोंमेंसे नन्दनु-वन विहारके माध्यमसे किवने श्रृंगार रसकी उद्भावना तथा त्रिपृष्ठके मृगया-वर्णनसे किवने रौद्र एवं वीर रसकी उद्भावनाका भी सुअवसर प्राप्त कर लिया है।

#### ११. भोज्य एवं पेयपवार्थ

'वडुमाणचरिउ' एक तीर्थंकर चरित होनेसे उसमें व्रत एवं उपवास आदिकी ही अधिक चर्चाएँ हैं, अतः भोज आदिके प्रसंग प्राप्त नहीं हैं। युद्ध-प्रसंगों, वन-विहार अथवा अन्य भवान्तर-वर्णन आदि प्रसंगोंमें किव इतना व्यस्त प्रतीत होता है कि वह कोई भोज-प्रसंग उपस्थित नहीं कर सका है और इस कारण मध्यकालीन भोजन-सामग्री किस-किस प्रकार एवं कितने प्रकारकी होती थी, उनके क्या-क्या नाम होते थे, इनकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत रचनामें नहीं मिलती। हाँ कुछ उत्सव आदिके प्रसंगोंमें भोज्य-सामग्री उपलब्ध है, वह निम्न प्रकार है—

खाद्यान्नोंमें —जो, चनो, मूँगै, कोदों, गेहूँ, मार्ष, तन्दुलँ, मसूर्र, तिले एवं उनसे बने पदार्थों की चर्चा की गयी है।

खाद्य पदार्थों में —फरें , गुड़ें , मधें , खोरें ; खारें (पापड़) तथा पेय पदार्थों में —दुग्धें एवं मद्यें की चर्चा आयी है। व्यंजनोंका निर्माण तुप्पें (घी) से किया जाता था।

पेय पदार्थोंमें एकाध स्थान पर मिलावट (Adulteration) का भी उदाहरण मिलता है। उसके अनुसार मदामें 'सज्ज' नामका कोई ओछा पदार्थ फेंटकर उसे बेच दिया जाता था।

खाद्य पदार्थों के तैयार करनेके लिए चरुआ, कलरों तथा कड़ाहै आदि एवं भोजन करनेके लिए प्रयुक्त वर्तनों में स्वर्णपात्रे, रजतपात्रे, ताझपात्रे एवं अयसेपीत्रों की चर्चा आयी हैं।

## १२. आभूषण एवं वस्त्र

आभूषण एवं वस्त्र मानव-समाज की सौन्दर्यप्रियता, सुरुचिसम्पन्नता, समाज तथा राष्ट्रकी आधिक समृद्धि, राजनैतिक स्थिरता, कला एवं शिल्पकी विकसनशीलता तथा देशके खनिज एवं उत्पादन द्रव्योंके प्रतीक होते हैं। इनके अतिरिक्त वे मानव-शरीरके सौन्दर्य बढ़ानेमें विशेष सहायक होते हैं। अतः कवियोंने अपनी-अपनी कृतियोंमें प्रसंगानुकूल सोने, चौदी, मोती, माणिक्यके बने विविध आमूषणों तथा विविध महार्घ्य वस्त्रोंके उल्लेख किये हैं। वहुमाणचरिउमें भी कबिने समकालीन कुछ प्रमुख आमूषणों एवं वस्त्रोंके उल्लेख किये हैं। जो क्रमशः निम्न प्रकार हैं—

आमूषण---मणिजटित केयूरे , कनक-कंकणे , कनक-कुण्डले , कनक-कटके , रत्नहारें , रत्नमुकुट , नपर, मेखला ।

| १-७. वर     | ्ढमाण | . दार्गरू० ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>१</b> ६-२१. | বঙ্ৱ | माण. धार्शस्त्र ।              |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------|
| ۲,          | 19    | १०१६।६, १०।११।६।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २९-२३,         | +9   | न्द्रिश्च ।                    |
| ٤.          | **    | =1k180 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २४-२४.         | 49   | म्बहार ।                       |
| <b>१</b> 0. | ٠.    | इ।९७।६ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹.             | 11   | ४।१।१७, ८।६।१२, १०।३१।१६।      |
| ११.         | "     | <b>ષ્ટા</b> ન્દ્રષ્ટાષ્ટ્ર ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ર્ષ.           | 11   | ८१३१४, १०११८।१० ।              |
| १२-१४.      | **    | १०१७।६ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २८.            | 11   | नाक्षारत, १०१९७१२, १०१८८१०।    |
| <b>34.</b>  | 1 99  | प्राहर्भ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २१.            | 11   | १०१९८।१०, १०।३१।१६ ।           |
| १६,         | 75    | 501/018 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹0.            | 11   | टाहारुर, हाष्टार्, १०१३रार्ड । |
| १७          | 11    | श्रार्दाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₹₹.            | 17   | हार्द्वारर ।                   |
| १८.         | 19 ,  | १०।२७।१४ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>₹</b> ₹.    | 33   | हाश्राद ।                      |
| -           |       | and the second of the second o |                |      |                                |

वस्त्रोंमें किवने दो प्रकारके वस्त्रोंके उल्लेख किये हैं—(१) पिहननेके वस्त्र तथा (२) ओढ़ने-बिछानेके वस्त्र । पिहननेके वस्त्रोंमें पिरपट्ट तथा उससे निर्मित वस्त्र और कांची अर्थात् लहंगा, चोली तथा कुरता नामक वस्त्रोंके उल्लेख मिलते हैं । ओढ़ने-बिछानेके वस्त्रोंमें नेत्र (रत्नकम्बल) तथा तूलें अर्थात् रूईसे बने गद्दे एवं तिकयों के उल्लेख मिलते हैं ।

#### १३. वाद्य और संगीत

कविने उत्सवों एवं मनोरंजनोंके आयोजनोंके समय विविध प्रकारके वाद्योंके उल्लेख किये हैं। उनमें कुछ वाद्योंके नाम तो परम्परा प्राप्त हैं और कुछ समकालीन नवीन। प्रस्तुत रचनामें उपलब्ध वाद्योंके नाम निम्न प्रकार है—तूर्य, तुरही, मन्दल, डमर्र, पटु-पटह, झल्लरे, काहले, दुन्दुभि, शंखे , वज्यांगे , घनरन्ध्रे एवं वितत-तते।

#### १४. लोककर्म

लोककर्मके अन्तर्गत शिल्पकार, लुहार, बढ़ई, कहार, उद्यान या वनपालके कार्य आते हैं। यद्यपि यह वर्ग समाजमें युगों-युगोंसे हीन माना जाता रहा है फिर भी उसके दैनिक अथवा नैमित्तिक कार्योंकी सम्पन्नता इस वर्गके बिना सम्भव नहीं थी। मनोज्ञ जिन-मन्दिर और उनपर करोड़ों स्वर्णकूटें, रम्य-वाटिकाएँ , रत्नमय कपाट व गोपुरें, नीलमणियोंसे निर्मित भित्तियाँ , स्फटिक-मणियोंसे विजिडत महीतलें, सुन्दर वृक्षाविलयाँ , गम्भीर-वापिकाएँ, विद्याल परकोटें , सिहहार , उत्तम निवास-भवना , एवं प्रासादों आदिके निर्माण-कार्य उक्त वर्गके विना असम्भव थे। लुहार दैनिक उपयोगमें आनेवाले कड़ाहे आदि वर्तनों तथा विविध प्रकारके शस्त्रास्त्रोंके निर्माण-कार्य किया करते थे। वे भस्त्रा (धौंकनी) से भट्टीको प्रज्वलित कर लोहेको गलाते थे तथा उससे वे लोहेको आवश्यक सामग्रियोंका निर्माण करते थे। कहारोंका कार्य पालकी ढोना एवं अन्य सेवा-कार्य था। युद्धोंमें अन्तःपुर भी साथमें चला करते थे। उनकी पालकियोंको कहार ही ढोया करते थे। उद्यानपाल अथवा वनपाल [आजकलके वनरखा] उद्यानों एवं वनोंका रक्षक तो रहता ही था, उसके साथ-साथ वह कुशल गुप्तचर एवं सन्देशवाहक भी होता था।

| १. वड्ढमाण, ५।६।७।         |
|----------------------------|
| २, वही, ८।६।७।             |
| ५, बही, ८।६।७।             |
| ४. वही, ⊏।∤।⊏ ।            |
| ४. वही, २।१४।१।            |
| ६. वही, २।१४।१।            |
| ७. वही, ६।११।६ ।           |
| प्. वही, ६।१०।२० ।         |
| <b>६. वही., हा</b> १२1४ ।  |
| १०, वही, हा१४।११।          |
| ११, वही, हा१४।११।          |
| १२. वही, हा२१४; १०।११६ ।   |
| <b>१</b> ३. वही, १०।१८।७ । |
| १४, वही, १०।१८।११।         |
| १५, वही, ८।६।६।            |

१६. वज्रुवमाण-प्राहे । १।
१७. वही, १।१२; ७।१३।
१८. वही, १।४।१०।
२०. वही, १।४।९१।
२१. वही, १।४।९१।
२१. वही, १।८।१३।
२२. वही, १।८।१।
२३. वही, ३।२।६।
२४. वही, ३।२।६।
२४. वही, ३।२।६।
२६. वही, ६।२।६।
२६. वही, १।२।६।

#### १५. रोग और उपचार

किवने रोगोंमें जरा-बेदनों, कुक्षि-वेदनों, नेत्र-बेदनों, शिरोवेदनों, अनिवारित अर्ध्व-वेदनों वर्षात् मरणसूचक उल्टी श्वांस, निद्रा रोगे, चर्म रोगे, महामारी, लोम-रोगे, नख-रोगे, मल-रोगे, रक्त रोगे, रक्त रोगे, पित्त-रोगे, मूत्र-रोगे, मजा-रोगे, मांस-रोगे, शुक्र-रोगे, कफ-रोगे, अस्थ-रोगे, ताय-ज्वरे आदिके नामोल्लेख किये हैं, किवने इन रोगोंके उल्लेख विभिन्न प्रसंगोंमें किये हैं, किन्तु उनके उपचारों की चर्चा नहीं की है। किवने एक प्रसंगमें यह अवश्य बतलाया है कि निद्राको अधिकता रोकने के लिए परिमित भोजन करना चाहिएँ।

## १६. कृषि (Agriculture), भवन-निर्माण (Building-construction), प्राणि-विद्या (Zoology) तथा भूगर्भ विद्या (Geology) सम्बन्धो यन्त्र एवं विज्ञान

विबुध श्रीधरने समकालीन कुछ यन्त्रों ( Machines ) की भी चर्चाएँ की हैं। वर्तमानकालीन विकसित वैज्ञानिक-युगकी दृष्टिसे उनका महत्त्व भले ही न हो, किन्तू मध्यकालकी दृष्टिसे उनका विशेष महत्त्व है। वर्तमानमें तत्सम्बन्धी जो यन्त्र प्राप्त होते हैं, वस्तुतः वे उन्होंके परवर्ती विकसित रूप कहे जा सकते हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि १२-१३वीं सदीमें उत्तर-भारत कृषि एवं वन-सम्पदासे अत्यन्त समद था । वहाँ विविध प्रकारके अनाजोंके साथ-साथ गन्नेकी उपज बहुतायतसे होती थी । गन्नेसे गड भी प्रचर-मात्रामें तैयार किया जाता था। रे गन्तेका रस निकालनेके लिए किसी एक यन्त्रका प्रयोग किया जाता था। प्रतीत होता है कि वह यनत्र चलते समय पर्याप्त ध्वनि करता था। अतः कविने कहा है कि-"गन्नेके खेतोंमें चलते हुए यन्त्रोंकी व्वनियाँ लोगोंको बहुरा कर देती थीं। 23, इसी प्रकार जीवोंके वध करने अथवा शारीरिक दण्ड देने हेतु पीलन-यन्त्रे तथा सुन्दर-सुन्दर भवनों, प्रासादों एवं सभा-मण्डपोंके निर्माणमें काम आनेवाले यन्त्रोंकी चर्चा किवने की है। रें इसी प्रकार एक स्थानपर प्राणि-शरीरको दृढ़-यन्त्रके समान कहा गया है। तात्पर्य यह कि कविकी मान्यतानुसार बाह्य-यन्त्रोंके निर्माणका आघार बहुत कुछ अंशोंमें शारीरिक यन्त्र-प्रणालीकी नकल थी। इन वर्णनोंसे प्रतीत होता है कि उत्तर-भारत विशेष रूपसे हरयाणा, पंजाब, हिमाचल-प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तथा उसके आस-पासके प्रदेशोंमें कृषि ( Agriculture ), भवन-निर्माण (Building-construction) तथा प्राणि-वारीर-विज्ञान (Sciences relating to Anatomy. Phisiology and Surgery ) सम्बन्धी विज्ञान. वैज्ञानिक-क्रियाएँ तथा तत्सम्बन्धी उपकरण पर्याप्त मात्रामें लोक-प्रचलनमें आ चुके थे।

| १. वड्डमाण -१०।२१।२१।       | १४, वही, १०।३२।४।  |
|-----------------------------|--------------------|
| २. यही. १०१२६१२६ ।          | १५. मही, १०।३२।४।  |
| इ. ब्रही, १०।२४।२४।         | १६. मही, १०।३२।४।  |
| ४. वही, १०।२६।२६, १०।३२।४ । | १७. वही, १०।३२।६।  |
| ५. वही, १०।२५।३६ ।          | १८. यही, १०।३२।६।  |
| <b>६. वही, मा</b> १४।४।     | १६. वही, १०।३४।६ । |
| ७, वही, १०।३२।४ ।           | २०. बही, १०।३२।६ । |
| . ८, वही, ३।१।१३।           | २१. वही, दा१४।४ ।  |
| ्र. वही, १०।३२।४ ।          | २२. वही, श२४।४ ।   |
| १०. वही, १०।३२।४ ।          | २३ वही, ३।१।४ ।    |
| ११. वही, १०।३२।४ ।          | २४. वही, ६।१२।१।   |
| १२, बही, १०।३२।४ ।          | २६. बही, हारझार ।  |
| १३. वही, १०।३२।४।           | २६. वही, ६।१४।१~२। |
|                             |                    |

इनके अतिरिक्त किवने अन्य वैज्ञानिक तथ्य भी उपस्थित किये हैं, जो भूगर्भ विद्या (Geology) की दृष्टिसे अपना विशेष महत्त्व रखते हैं। उदाहरणार्थ—किवने भूमि अथवा पृथिवीके दो भेद किये हैं— (१) मिश्र भूमि तथा (२) खरभूमि। मिश्रभूमि वह कहलाती है जो स्वभावतः मृदु होती है तथा जिसमें कृष्ण, पीत, हरित, अरुण एवं पाण्डुर-वर्ण पाया जाता है। इसके विपरीत खरभूमि वह है, जिसमें शीशा, तांबा, मिण, चांदी एवं सोना पाया जाता है। किवने उक्त दोनों प्रकारकी भूमिको एकेन्द्रिय जीव माना है तथा मृदुभूमिकायिक जीवोंकी आयु १२ सहस्र वर्ष तथा खरभूमि कायिक जीवोंकी आयु २२ सहस्र वर्ष मानी है। किविका यह कथन वर्तमान भूगर्भशास्त्रवेत्ताओं (Geologists) की खोजोंसे प्रायः मेल खाता है।

इसी प्रकार किव द्वारा प्रतिपादित प्राणियोंके विविध स्थूल एवं सूक्ष्म भेद (Kinds), उनका स्वभाव (Nature), आयु (Age) आदि भी अध्ययनीय विषय हैं। यह वर्णन भी वर्तमान प्राणिशास्त्र-वेत्ताओं (Zoologists) की खोजोंसे मेल खाता है। वस्तुतः इस दिशामें अभी गम्भीर तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सका है, जिसकी कि इस समय बड़ी आवश्यकता है।

#### १७. राजनैतिक-सामग्री

'वड्ढमाणचरिउ' में भगवान् महावीरके जीवन-चरितका वर्णन है, इसके अतिरिक्त उसमें घर्म, दर्शन एवं अध्यात्म सम्बन्धी सामग्रीकी भी प्रचुरता है, किन्तु चूँकि वर्धमान स्वयं क्षत्रियवंशी तथा सुप्रसिद्ध राजघरानेसे सम्बन्ध रखते थे, अतः किवने उनके वर्तमान जीवन तथा पूर्वभवावलीके माध्यमसे राजनीति तथा युद्धनीतिसम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत करनेका अवसर प्राप्त कर लिया है। 'वड्माणचरिउ' में राजनीति-सम्बन्धी जो भी सामग्री उपलब्ध है, उसका वर्गीकरण निम्नप्रकार किया जा सकता है—

- (१) राजतन्त्रात्मक प्रणाली, उसमें राजाका महत्त्व तथा उसके कर्तव्य ।
- (२) राज्यके सात अंग।
- (३) तीन बल।
- (४) दूत एवं गुप्तचर तथा
- (५) राजा के भेद

## १. राजतन्त्रात्मक प्रणाली, उसमें राजाका महत्त्व तथा उसके कर्त्तव्य

किव श्रीधर प्रशासिनक-दृष्टिसे राजतन्त्र प्रणालीको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। राजतन्त्रमें राजा ही उसकी रीढ़ होता है। अतः किवकी दृष्टिमें योग्य राजाके बिना दृष्ट शत्रु-निग्रह (१।५।६), राष्ट्र-रक्षा (१।५।६, ३।२४।८) नृपश्री-विस्तार (३।७।९) (२।२।१०), प्रजापालन (२।२।४), राष्ट्र-समृद्धिकी वृद्धि (२।२।५), शासन (१।५।१), अनुशासन (१।५।१), शिष्टजनोंका पुरस्कार (१।५।७), दीन-दिलत वर्गका उद्धार (१।५।११) एवं समाज-कल्याण (१।५।११, ३।२४।८) सम्भव नहीं। राजाके अन्य गुणोंमें उसे मधुरभाषी (१।५।१३), गम्भीर (१।५।५), विनम्र (१।५।५), चतुर, स्वस्थ और सुन्दर (१।५।२, २।३।४), धर्मात्मा (१।५।२), नीतिवेत्ता (१।५।१), सरस (१।५।९) एवं पराक्रमी (१।५।५, २।३।६) श्रादिका होना भी आवश्यक बताया गया है। किन्तु विबुध श्रीधरका यह राजतन्त्र निरंकुश न था। जब

१- वड्ढमाण-१०1७।१-४।

२, वही, १०१७। १३।

३. बही, १०१४-८,१७,१८।

४. वही, १०।१८-२१।

५- वही, १०।५।

राजा मनमानी एवं प्रजाजनों पर अत्याचार करता था, तब प्रजा उसकी राजगद्दी छीन लेती थी तथा अन्य योग्य व्यक्तिको उसपर प्रतिष्ठित करती थी (३।१६।९-१२)।

#### २. राज्यके अंग

मानसोल्लास (अनुक्र० २०) में राज्यके ७ अंग माने गये हैं — स्वामी, अमात्य, सुहृद्, कोष, राष्ट्र, दुर्ग एवं वल । किव श्रीघरने भी सप्तांग-राज्यकी कल्पना की हैं । उसके अनुसार राजा ही राज्यका स्वामी कहलाता था । उसके कार्य और गुण पीछे वर्णित हो चुके हैं । अमात्यको उसने स्वर्ग-अपवर्गके नियमों-को जाननेवाला (३१७!६), स्पष्टवक्ता (३१७१४, ३१८), नय-नीतिका ज्ञाता (३१८।५), भाषणमें समर्थ (३१९११२), महामितवाला (३१९११२), सद्गुणोंकी खानि (३१९११३), धर्मात्मा (३११२१११), सभी कार्योमें दक्ष एवं सक्षम (३११२१९) एवं धीर (३१९२११) होना आवश्यक माना है । इस अमात्य-के लिए श्रीषरने मन्त्री सामन्त (२११५) एवं पुरोहित (२११५) शब्दके भी प्रयोग किये हैं ।

सुहृद् अथवा सन्मित्रके विषयमें कहा गया है कि उसे गुणगम्भीर तथा विपत्ति कालमें उचित सलाह देनेवाला होना चाहिए । (२।१।५ ) ।

कोषका अर्थ कविने राष्ट्रकी समृद्धि एवं प्रजाजनोंके सर्वांगीण सुखोंसे लिया है। संनिय पवर-वित्तु (९।३।८), मणिचिन्तिय करणय कप्परक्खु (१।५।१०), तं जि विस्तु पूरिय गिरि-कंदर (२।२।७), चंचल लच्छा हुव णिच्चल (२।२।५), आदि पदोंसे कविका वहीं तात्पर्य है।

कविने राजा नन्दनको शक्तित्रयसे अपनी 'नृपश्री' के विस्तार (२।२।१०) करने सम्बन्धी सूचना दी है। शक्तित्रयमें कोष, सैन्य और मन्त्र—ये तीन शक्तियों आती हैं। प्रतीत होता है कि कोष-शक्तिका विभाग राजा स्वयं अपने हाथमें ही रखता था। इस कोषकी अभिवृद्धि करों (Taxes) (९।३।६, १५, ३।२४।८) के माध्यम तथा विजित शत्रुओंके कोषागारोंसे की जाती थो।

कौटिल्य अर्थशास्त्रके अनुसार शुल्क, दण्ड, पौतव, नगराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, सुराध्यक्ष, शूनाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, स्वर्णाध्यक्ष, एवं शिल्पी आदिसे वसूल किया जानेवाला घन 'दुर्ग' कहलाता था । किविने सामान्यतया शुल्क (३।२४।८,९।३।६,९।३।१५,) के वसूल किये जानेके उल्लेख किये हैं। अतः यह स्पष्ट विदित नहीं होता कि किस वर्गसे, किस प्रकारका और कितना शुल्क वसूल किया जाता था।

'राष्ट्र' के अन्तर्गत कृषि, खनि, व्यापार (जलीय एवं स्थलीय) तथा भूमिके उत्पादन आदिकी सणना होती थी। कविने यथास्थान इनका वर्णन किया है।

### ३. तीन बल

जैसा कि पूर्वमें कहा जा चुका है कि 'बल' को किव श्रीवरने 'शक्ति' कहा है तथा उसके तीन भेद किये हैं। मन्त्रशक्ति, कोषशक्ति और सैन्यशक्ति । वस्तुतः यही तीन शक्तियाँ 'राष्ट्र' मानी जाती यीं। राष्ट्रकी सुरक्षा, खिमवृद्धि एवं समृद्धि उक्त तीन शक्तियोंके बिना सम्भव नहीं थी। अतः किवने इनपर अधिक जोर दिया है। प्रथम दोकी चर्चा तो पूर्वमें ही हो चुकी है। उसके बाद तीसरी शक्ति है—सैन्य अथवा बल-शक्ति।

शत्रुओं पर चढ़ाई करके तथा दिग्विजय-यात्राएँ करके राजा अपने राज्यका विस्तार किया करता था। इसके लिए उसके यहाँ 'चउरंगबल' (चतुरंगिणी सेना) अर्थात् पदातिसेना, रथसेना, अश्वसेना, और गजसेना रहती थी (२।१४।४)।

१. दे. २२१६११-६।

प्रस्तावना

## ४. गुप्तचर एवं दूत

आचार्य जिनसेनने अपने महापुराण (४।१७०) में गुप्तचरोंको राजाका नेत्र कहा है। यथा— .

चक्षुरुचारो विचारश्च तस्यासीत्कार्यदर्शने।

चक्षुषी पुनरस्यास्य मण्डने दृश्यदर्शने।।

'वड्ढमाणचरिज' में विद्याधर हयग्रीव एवं राजा प्रजापितके अनेक गुप्तचरोंकी चर्चां की गयी है, जो परस्परमें एक-दूसरेके राज्यके रहस्यपूर्ण कार्यों तथा महत्त्वपूर्ण स्थलोंकी सूचना अपने-अपने राजाओंको दिया करते थे। विशाखभूतिके कीर्तिनामक मन्त्रीने युवराज विश्वनन्दिके कार्यकलापोंकी जाँचके लिए अपना चर नियुक्त किया था (१।७।११)। इसी प्रकार विद्याधर राजा ज्वलनजटी अपनी कन्या स्वयंप्रभाका विवाह-सम्बन्ध करनेका इच्छुक होकर राजा प्रजापितके यहाँ अपना चर ही भेजता है, जिससे राजा प्रजापित, उसके परिवार एवं राज्यकी भीतरी एवं बाहरी स्थितियोंका सही पता लगाकर लौट सके (३।२९)। विपृष्ठिने अपने शत्रुके सैन्यवल तथा युद्धकी तैयारियाँ देखने हेतु अवलोकिनी देवीको भेजा था। यह अवलोकिनी देवी वस्तुतः गुप्तचर ही थी। किया कहता है।

संपेसिय अवलोयणिय-नाम दे<del>व</del>खण-निमित्त परबलहो सावि देवी हरिणा संजणिय काम । तक्खण-निमित्त संपत्त घावि ॥

-वड्ढमाण ५।९।८-९

कौटिल्य अर्थशास्त्रमें तीन प्रकारके दूत बतलाये गये हैं—(१) निसृष्टार्थं (२) परिमितार्थ और (३) शासनहर । इनमेंसे किवने अन्तिम 'शासनहर' दूतकी चर्चा की है। शासनहर दूत प्रत्युत्पन्नमित होना चाहिए। वह शत्रुदेशके प्रमुख पदाधिकारियोंसे मित्रता रखनेका प्रयास कर उन्हें अपने विश्वासमें रखनेका प्रयास करता था। वह वाग्मी होता था तथा अपने चातुर्यसे परपक्षीको युक्ति एवं तर्क आदिसे प्रभावित करनेका पूर्ण प्रयास करता था। इस प्रसंगमें विद्याधर ह्यग्रीव द्वारा राजा प्रजापतिके पास प्रेषित दूत प्रजापित, ज्वलनजटी आदिको समझाता है कि वे विद्याधर-कन्या स्वयंप्रभाको हयग्रीवके हाथोंमें सौंप दें। दूत इस विषयमें उन्हें सामनीति पूर्वक समझाता है और जब वे कुछ नहीं समझना चाहते, तब उन्हें दामनीतिसे अपना कार्य पूर्ण करनेकी सूचना देता है (५।१-५)।

#### ५. राजाके भेद

प्रभुसत्तामें होनाधिकताके कारण कविने राजाके लिए चक्रवर्ती (५।२।१), अर्धचक्रवर्ती (३।१९।७), माण्डलिक (३।२०।१०), नराधिप (१।१०।८), नृप (३।२३।१४), नरपति (२।७।१), और नरेन्द्र (१।७।१०) जैसे शब्द-प्रयोग किये हैं। अपने-अपने प्रसंगोंमें इन नामोंकी सार्थकता है।

विजित-राज्यों पर राजा वहाँके शासन-प्रबन्धके लिए अपना 'राजलोक' (३।१३।७) नियुक्त करता था। इस 'राजलोक' को सूबेदार अथवा आजकी भाषामें गवर्नर कह सकते हैं। हो सकता है कि अशोक-कालीन रज्जुक ही उक्त राजलोक हों। (दे. अशोकका चतुर्थ स्तम्भ-लेख)

## १८. युद्ध प्रणाली

'वड्डमाणचरिउ'में प्रमुख रूपसे दो भयानक युद्धोंके प्रसंग आये हैं। एक तो विश्वनिद्धि और विशाखनिद्दिके बीच, तथा दूसरा चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ और विद्याधर राजा हयग्रीवके बीच। विश्वनिद्धि और विशाखनिद्दिके बीचका युद्ध वस्तुतः न्याय, नीति तथा सौजन्यपर छल्ज-कपट, दम्भ, ईर्ष्या, विद्वेष एवं अन्याय- का घोर आक्रमण है। किन्तु इसका खोखलापन उस समय स्पष्ट हो जाता है, जब दोनोंका आमना-सामना हो जाता है और विद्याखनन्दि, विश्वनन्दिसे जान बचानेके लिए कैंथके वृक्षपर चढ़ जाता है। किन्तु फिर भी जब उसे प्राण बचनेकी आशा नहीं रही तब वह कापुरुष, विश्वनन्दिके चरणोंमें गिरकर प्राणोंकी भिक्षा मौगता है (३।१५।९–१२)।

दूसरा घोर संग्राम सामाजिक रीति-रिवाजके उल्लंघनका परिणाम है। विद्याधर राजा ज्वलनजटी अपनी पुत्री स्वयंप्रभाका विवाह (३।२९-३१; ४।१-४) पोदनपुरके भूमिगोचरी राजा प्रजापतिके सुपुत्र युवराज त्रिपृष्ठके वीर्य-पराक्रम (३-२४-२८) से प्रभावित होकर उसके साथ कर देता है। विद्याधरोंके अर्धचक्रवर्ती राजा हयग्रीवने इसे अपना घोर अपमाम समझा। वह यमराजके समान भयानक तथा प्रलयकालीन अग्निके समान विनाशकारी गर्जना करते हुए चिल्लाया—"अरे विद्याधरों, इस ज्वलनजटीने हमारे समाजके विरुद्ध जो कार्य किया है, क्या तुम लोगोंने इसे प्रकटरूपमें नहीं सुना? इस अधम विद्याधरने हम सभी विद्याधरोंको तृणके समान मानकर हमें तिरस्कृत किया है तथा अपना कन्यारत्न एक दानव स्वरूपवाले भूमिगोचरी (मनुष्य) के लिए दे डाला है।" हयग्रीवकी इस ललकारपर उसकी सेना युद्धके लिए तैयार हो जाती है। उघर प्रजापतिके गुप्तचरोंने जब प्रजापतिको सूचना दी तो वह भी अपनी तैयारी करता है। दोनों ओरसे भयंकर युद्ध होता है। अन्तमें चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ (प्रजापित का पुत्र) अर्धचक्रवर्ती ह्यग्रीवका वध कर डालता है (५।२३)।

कविने इस युद्ध का वर्णन प्रारम्भसे अन्त तक बड़ा ही वैज्ञानिक-रीतिसे किया है। दोनों पक्ष युद्ध के पूर्व अपने मन्त्रियोंसे सलाह लेते हैं। हयग्रीवका मन्त्री हयग्रीवको सलाह देता है कि अकारण ही किया गया क्रोध विनाशका कारण होता है। वह साम, दाम एवं दण्ड नीतियोंका संक्षिप्त विक्लेषण कर अन्तमें यही निष्कर्ष निकालता है कि त्रिपृष्ठके साथ युद्ध करना सर्वथा अनुपयुक्त है (४।९)। किन्तु हयग्रीवने मन्त्रीकी सलाहकी सर्वथा उपेक्षा की तथा हठात् युद्ध छेड़ ही दिया।

इघर राजा प्रजापितने भी तत्काल मिन्त्र-पिरषद्को बुलाकर ह्यग्नीवके युद्धोनमादकी सूचना दी। मिन्त्रियोंमें-से एक सुश्रुतने सामनीति (४।१३-१५) के गुण एवं प्रभावोंकी चर्चा कर उसके प्रयोगपर बल दिया। किन्तु त्रिपृष्ठके बड़े भाई विजय (हलघर) ने दुष्ट हयग्रीवके युद्धको शरारत भरा तथा अन्यायपूर्ण समझकर उस परिस्थितिमें साम नीतिको सर्वथा अनुपयोगी समझा तथा कहा कि स्वभावसे ही अहितकारी तथा शत्रुकमोंमें लगा हुआ व्यक्ति प्रेम अथवा सामनीतिके प्रदर्शनसे शान्त नहीं हो सकता (४।१७।१) और उसने इंटका जवाब पत्थरसे देनेवाली कहावतको चरितार्थ करनेपर बल दिया (४।१७)। अन्ततः विजयका तर्क मान लिया गया। उसके बाद गुणसागर नामक मन्त्रीके कथनपर युद्ध-क्षेत्रमें पहुँचनेके पूर्व युद्धके लिए आवश्यक विद्याओंकी सिद्धि, साधन-सामग्री तथा पूर्वाभ्यासपर बल देने सम्बन्धी उसकी सलाहको मान लिया गया। (४।१८-१९) और उसके बाद युद्ध क्षेत्रकी और कूच करनेकी तैयारी की गयी (४।२०)।

सबसे आगे व्यान-पताकाओं को फहराता हुआ मेघ-षटाओं के समान (४।२१) हाधियों का दल चला, फिर वेगमें लता-प्रतानों में गुल्म-लताओं को छांच जानेवाले (४।२१) चपल घोड़ों का दल। उसके पीछे आयुधों से युक्त रथों का दल तथा इनके साथ चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ तथा उसके आगे-पीछे स्वेत छत्रों को लगाकर तथा दायें हाथों में तलवार लेकर अन्य राजे-महाराजे (४।२०)। त्रिपृष्ठ की इस सेना के चलनेसे इतनी घूलि उड़ी कि उसीकी ओरसे लड़नेके लिए नभ-मार्गसे चलती हुई विद्याघर-सेना घूलिसे भर गयी (४।२१)। पृथ्वी-मार्ग एवं आकाश-मार्गसे चलती हुई दोनों (मनुष्य एवं विद्याघर) सेनाएँ एक-इसरेको देखती हुई प्रसन्ध-मुख हुकेर आगे बढ़ रही थीं। त्रिपृष्ठ एवं विजयके आगे-आगे राजा प्रजापति चल रहे थे। वे ऐसे प्रतीक होते थे मानो नय एवं विक्रमके आगे प्रश्न ही चल रहा हो (४।२१)।

प्रस्तावना ६१

त्रिपृष्ठ एवं विजयके पीछे-पीछे एक करहा ( ऊँट )-दल चल रहा था और उसके पीछे-पीछे कहारों द्वारा ढोयी जाती हुई शिविकाओं में बैठी हुई नरनाथों की विलासिनियाँ तथा सैन्य-समुदायके खाने-पीनेकी सामग्री—चरुआ, कल्या, कड़ाही आदि लेकर चलनेवाला दल (४।२१)।

रथावर्त शैंलपर पहुँचते ही मण्डप खड़े कर दिये गये। विणक्जनोंने विविध आवश्यक वस्तुओंका बाजार फैला दिया। सेवकोंने हाथियोंका सामान उतार डाला। फिर उन्हें जलमें डुबिकयां लगवाकर तथा घोड़ोंको धूलिमें लिटवाकर और शीतल जल पिलवाकर बाँध दिया। ऊँटोंको जल पिलाकर स्नान कराया गया। काण्ड-पट (Partition) लगाकर महिलाओंके निवासोंकी व्यवस्था कर दी गयी। बैलोंको जंगलमें चरने छोड़ दिया गया और कोई घास और जल, तो कोई काष्ठ तथा तेल लाने चल दिया (४।२४)।

उघर हमग्रीवको जब पता चला कि त्रिपृष्ठ पूरी तैयारीके साथ उससे लोहा लेने आ रहा है, तो वह तत्काल ही सिन्ध-प्रस्ताव लेकर अपना दूत उसके पास भेजता है। वह त्रिपृष्ठको हमग्रीवके पराक्रमोंका परिचय देकर तथा स्वयंप्रभाको लौटाकर हयग्रीवसे सिन्ध कर लेनेकी सलाह देता है (५।१-२,५)। किन्तु विजय उस दूतको डाँट-फटकार कर वापस भगा देता है।

विश्रामके बाद त्रिपृष्ठ सदल-बल युद्धस्थलीकी ओर चला। नागरिकोंकी ओरसे उसका बड़ा स्वागत किया गया। उसे स्थान-स्थानपर गदा, मुसल, धनुष एवं कौस्तुभ-मणि (रात्रिमें प्रकाश करने हेतु) आदि हथियार भेंट-स्वरूप दिये गये।

युद्ध-क्षेत्रमें दोनों सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ। भटसे भट भिड़ गये, घोड़ोंसे घोड़े जा टकराये, हाथी हाथियोंसे जुट गये, रथसे रथ लग गये एवं धनुषकी टंकारोंसे गुह-कन्दराएँ भर उठीं (५।१०)। किन्तु त्रिपृष्ठकी सेना पर-पक्षके दुर्गति-प्राप्त सैनिकोंपर केवल दया ही नहीं करती थी, अपितु उन्हें मित्रवत् समझकर छोड भी देती थी।

अश्वग्रीव (हयग्रीव) का मन्त्री हरिविश्व शर-सन्धानमें इस तरह चमत्कार दिखाता रहा कि उसके शत्रुजन भी दाँतों तले अँगुली दबा लेते थे। उसके बाणोंने त्रिपृष्ठ-जैसे योद्धाको भी घेर लिया (५।१६)। किन्तु शीघ्र ही भीम अपने अर्ध मृगांक बाणसे मान मंग कर देता है (४।१७)। अर्ककीर्तिने अपने शैलवर्त नामक एक अस्त्रसे प्रतिपक्षी खेचरोंके मस्तकोंको कुचल डाला (५।१८)। अन्तमें त्रिपृष्ठने अपने चक्रसे रथांग विद्यामें पारंगत (४।९।१२) हयग्रीवका सिर फोड़ दिया और इसी समय युद्ध समाप्त हो गया (५।२२)।

कविने अन्य युद्धसम्बन्धी विवरणोंमें विविध प्रकारके कवचों एवं शिरस्त्राण (५।१६।८), शुभ शकुन (५।२०।१०) आदिका भी अच्छा वर्णन किया है। कवच (५।७) तीन प्रकारके बतलाये हैं। गुडसारी कवच (हाथियोंके लिए), पक्ख कवच (घोड़ोंके लिए,) एवं सन्नाह कवच (मनुष्योंके लिए)। धनुष-बाण साधनेकी विधिका वर्णन करते हुए कविने विविध प्रसंगोंमें बताया है कि—

- १. धनुष बायें हाथ में लिया जाता है।
- २. डोरीको कान तक खींचा जाता है।
- ३. बाणको नासाम्रके पाससे निशाना बनाकर छोड़ा जाता है।
- ४. मध्य अँगुलीसे धनुष-डोरीको खींचकर छोड़ा जाता है।

कविने त्रिपृष्ठ एवं हयग्रीवके युद्धका वर्णन वर्गीकृत पद्धितसे किया है। उसने सबसे पहले हस्तियुद्ध तथा बादमें अश्वयुद्धका वर्णन किया है।

इस वर्णनमें किवने यद्यपि अपनी वर्णन-कुशलताका दिग्दर्शन किया है, किन्तु अपने पूर्ववर्ती महाकिव 'असग' से प्रेरणा लेकर भी वह उसकी समानता नहीं कर सका है। [तुलनाके लिए देखिए—असग कृत वर्धमानचरित्रका ९।२६-२७ एवं 'वड्डमाणकाव्य' का ५।११।१३-१४]

## १९. शस्त्रास्त्र, युद्ध-विद्याएँ और सिद्धियाँ

११वीं-१२वीं सदीमें जिस प्रकारके शस्त्रास्त्र प्रमुख रूपसे युद्धोंमें प्रयुक्त होते थे 'वड्डमाणचरिउ' से उबकी कुछ सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। उसमें उपलब्ध युद्ध-सामग्रीको निम्न वर्गोमें विभक्त किया जा सकता है—

(१) चुमनेवाले अस्त्र-शस्त्र—जैसे—लुरो (५।१४।७), कृपाण (५।१३।४), खुरपा (१०।११। ९), कृन्त (५।१४।५), त्रिशूल (१०।२५।१०)।

(२) काटनेवाले अस्त्र-शस्त्र—करवाल (५।७।५,५।१४।४,१०।२६।१३-१४), खड्ग (५।९। १५), चक्र (५।१२।९), घारावली चक्र (५।२३।२), सहस्रार चक्र (५।६।१०), चित्तलिय (४।५।८)।

(३) चूर-चूर कर डाळनेवाले अस्त्र-शस्त्र---मुसल (५।७।९, ५।९।१५-१६), (६।४।४), मृद्गर (५।१५।३), गदा (५।९।१५-१६; ५।२०।१०) एवं लांगल (५।९।१५-१६, ५।२०।१०)।

(४) दूरसे फेंककर शतुका वध करनेवाले अस्त्र—अमोघशक्ति (५।१।४१) एवं विविध बाण—यथा—अर्धमृगांकबाण (५।१७।१७), नागबाण (५।२२।६), गल्डबाण (५।२२।७), वज्रबाण ५।२१। १४, ५।२२।९) अग्निबाण (५।२२।१०), जल्बाण (५।२२।१२), शक्तिबाण (५।२२।१३), पाञ्चजन्य बाण (५।९।१५) एवं नाराच वर्धचन्द्रबाण (९।१९।११)।

कविने इन शस्त्रास्त्रोंके अतिरिक्त कई प्रकारको दैवी-विद्याओं एवं सिद्धियोंकी भी वर्चा की है। प्रतीत होता है कि अपनी विजयको प्राप्ति हेतु पूर्व-मध्यकालमें मन्त्रों, तन्त्रोंका भी सहारा लिया जाता था। किवने युद्ध-प्रसंगोंमें अवलोकिनी देवी, जो कि शत्रु-सेनाका रहस्य जाननेके लिए भेजी जाती थी, उसका उल्लेख किया है (५।९।६)।

शक्तियों में प्रमुख रूपसे उसने अमोघ मुख-शक्ति (५।९१३; ५।९११५), दन्तोज्ज्वल-शक्ति (५।१४११) एवं प्रज्यक्ति-शक्ति (५।२२।१४) का उल्लेख किया है।

विद्याओं में उसने अहित निरोधिणी विद्या (४।१८।१२), हरिवाहिणी विद्या (४।१९।३) तथा वेगवती (४।१९।३) नामकी विद्याओं के उल्लेख किये हैं और लिखा है कि त्रिपृष्ठको ५०० प्रकारकी विद्याएँ सिद्ध थीं (४।१९।३)।

इस प्रकार सिद्धियों में उसने विजया और प्रभंकरीके उल्लेख किये हैं (४।१९।१)।

## २०. दर्शन और सम्प्रदाय

संस्कृतिके पोषक-तत्त्वोंमें दर्शन अपना प्रधान स्थान रखता है। उसमें चेतन-तत्त्वके निरूपण तथा विदलेषण, अध्यात्म-जागरण और आत्म-शोधनकी प्रक्रियाका निदर्शन रहता है। विवुध श्रीधरने इसीलिए जैन-दर्शनके प्रमुख तत्त्व 'जीव'का विस्तृत विश्लेषण तो किया ही, साथ ही उसने समकालीन प्रमुखता-प्राप्त अन्य दर्शनों व सम्प्रदायोंकी भी चचिएँ की हैं। इनमें सांख्य, नारायण, भागवत तथा आजीवक-दर्शन तथा सम्प्रदाय उल्लेखनीय हैं।

श्रमण-परम्परामें ऐसी मान्यता है कि सांख्य-दर्शनकी स्थापना 'मारीचि' ने की थी। यह मारीचि आदि-तीर्थंकर ऋषभदेवका पोता (भरतपुत्र ) था। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि वह अगले भवोंमें अन्तिम तीर्थंकर महावीरके रूपमें जन्म घारण करेगा, तब वह अहंकारसे भर उठा। पूर्वमें तो उसने कठोर जैन तपस्या की, किन्तु बादमें वह तपसे भष्ट हो गया और उसी स्थितिमें उसने सांख्य-मतकी स्थापना और प्रचार किया (२।१५।१३-१४)। जैन इतिहासके अनुसार मारीचिका समय लाखों वर्ष पूर्व है। कविने मारीचिके विषयमें कहा है कि 'बह घर्मच्युत, मिथ्यात्वी एवं कुनयी हो गया (२।१५।८-१०)'। इसके बाद उसने चर्चा की है कि उसी मारीचिने किपल आदिको अपना शिष्य बनाया (२।१५।८०)। कविके कुनयवादी एवं मिथ्यात्वी कहनेका तात्पर्य यही है कि वह जैनवर्मसे विमुख हो गया।

श्वेताश्वतर-उपनिषद् तथा भगवद्-गीतामें कपिलका नाम आदरपूर्वक लिया गया है। डॉ. राघा-कृष्णन्ने 'कपिल' को भगवान् बुद्ध से लगभग एक शताब्दी पूर्वका बतलाया है। उक्त तथ्योंसे कपिलको प्राची-नता सिद्ध होतो है। जैन-सम्प्रदाय यदि कपिलके गृह मारीचिको लाखों वर्ष पूर्वका मानता है, तो उसका पक्ष भी गम्भोरतापूर्वक विचारणीय अवश्य है।

कवि श्रीधरने सांख्योंके विषयमें दो बातोंके उल्लेख किये। प्रथम तो यह कि वे २५ तत्त्व मानते थे (२।१६।१), और द्वितीय यह कि सांख्यमतानुयायो संन्यासी 'परिव्राजक' कहलाते थे (२।१६।२)।

किवने अन्य मतोंमें नारायण एवं भागवत-सम्प्रदायोंकी चर्चा की है और उनमें क्रमशः मिन्दरपुरके अग्निमित्र ब्राह्मण एवं शिक्तवन्तपुरके संलंकायन नामक विप्रोंके विषयमें कहा है कि वे घरोंमें रहते हुए भी त्रिदण्ड एवं चूला धारण करते थे। वे कुसुम, पत्र एवं कुशसे पूजा करते थे तथा गंगाजलको सर्वाधिक पवित्र मानते थे (२।९)। ये लोग यज्ञ-यागादिमें बहुत विश्वास रखते थे। इन उल्लेखोंसे उनके आचार-विचारपर प्रकाश पड़ता है। इनके साधु भी 'परित्राजक' कहलाते थे (२।१८।५)।

कविने आजीवक-सम्प्रदायका नामोल्लेख मात्र किया है। यह सम्प्रदाय भी अत्यिषक प्राचीन है। 'उवासगदशाओ'में श्रमण महावीर एवं मक्खिलपुत्र 'गोशाल' का भाग्य एवं पुरुषार्थ सम्बन्धी शास्त्रार्थ सुप्रसिद्ध है। उसके अनुसार मक्खिलपुत्र गोशाल भाग्यवादी था एवं श्रमण महावीर पुरुषार्थवादी। उन दोनोंके शास्त्रार्थमें मक्खिलपुत्र-गोशाल बुरी तरहसे पराजित हो गया था।

आजीवक-सम्प्रदायके विषयमें विद्वानोंमें विभिन्न मान्यताएँ हैं। कुछ विद्वान् उसे बुद्ध एवं महावीरके पूर्वकालका मानते हैं (पार्वनाथका चातुर्याम धर्म, पृ. १९, २३)। डॉ. हार्नले-जैसे शोध-प्रज्ञ गोशालकको उसका संस्थापक मानते हैं । और मुनि श्री कल्याणविजयजी-जैसे अध्येता विद्वान् उसे उसका समर्थ प्रचारक मानते हैं । कल्याणविजयजीके मतका आधार अर्धमागधी-जैनागम साहित्य तथा रामायण एवं महाभारतके वे प्रसंग प्रतीत होते हैं, जिनमें दैववादका वर्णन आता है। भगवती-सूत्रमें आजीवक-सम्प्रदायकी प्राचीनताके विषयमें एक सन्दर्भ प्राप्त होता है, जिसके अनुसार गोशालकने आजीवक-सम्प्रदायके पूर्वाचार्योका नामोल्लेख कर उसके प्राचीन इतिहासपर स्वयं प्रकाश डाला है। वह भगवान् महावीरसे कहता है कि दिव्य-संयूथ तथा सिन्नगर्भके भवक्रमसे में सातवें-भवमें उदायी कुण्ड्यायन हुआ था। बाल्यावस्थामें ही मैंने धर्माराधन किया और अन्तमें उस शरीरको छोड़कर क्रमशः ऐणेयक, मल्लराम, माल्यमण्डित, रोह, भारद्वाज और गौतमपुत्र-अर्जुन इन छह मनुष्योंके शरीरोंमें प्रवेश किया और क्रमशः २२, २१, २०, १९, १८ एवं १७ वर्षों तक उनमें बना रहा। अन्तमें मैंने गौतमपुत्र-अर्जुनका शरीर छोड़कर गोशालक (मक्खिलपुत्र) के शरीरमें यह सातवां शरीरान्तर प्रवेश किया है, और उसमें कुल १६ वर्ष रहनेके उपरान्त मैं निर्वाण प्राप्त कर्ष्णा। । उन्त तथ्योंसे ज्ञात होता है कि आजीविक-सम्प्रदाय यदि बहुत अधिक प्राचीन नहीं, तो २३वें तीर्थंकर पार्श्वनाथके समयमें एक विकसित सम्प्रदायके रूपमें अवश्य रहा होगा।

आजीवक-सम्प्रदाय आगे चलकर जिस तीत्र गितसे विस्तृत एवं लोकप्रिय हुआ, उसी तीत्र गितसे उसका हास भी हुआ। ७वीं शताब्दीमें उसके परिव्राजकोंके नाम पण्डरिमक्खु, पाण्डुरंग, पण्डरंग अथवा स-रजस्क-भिक्खुके रूपमें मिलते हैं। १०वीं-११वीं शताब्दीमें उसकी वेश-भूषा एवं आचार-विचारमें इतना परिवर्तन हो गया कि शीलंकाचार्य और भट्टोत्पलने उन्हें एकदण्डो तथा शैव एवं नारायण-भक्त तक कह

१. दे हॉर्ने ने द्वारा सम्पादित जवासगदसाओ, ७वाँ अध्ययन, ( कलकत्ता १८८५-८८ ई. )।

R Encyclopeadia of Religion and Ethics, page 1.0.

३. श्रमण भगवात् महावीर ( मुनि भी कल्याणविजयजी कृत ), पृ. २६४।

थ, आगम एवं त्रिपिटक (मृनि भी नगराजजी), कलकत्ता, ११६१, पृ. २६।

दिया अरेर १२वीं शताब्दीके आचार्य देवेन्द्रसूरिके समय तक वे जटाजूट-धारी, भभूत-धारी तथा पिच्छिका-धारी बनकर छल-कपटपूर्ण आचरण करते हुए ग्रामों, गोकुलों व नगरोंमें वर्षावास करने लगे थे।

#### २१. सिद्धान्त और आचार

'वड्डमाणचरिउ' मूलतः एक धर्म-प्रन्थ है, अतः इसमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यग्वारित्रका सभी दृष्टियोंसे सुन्दर एवं विस्तृत विवेचन किया गया है। किवने इसके भेद-प्रभेदोंके रूपमें उनका प्रसंगानुकूल वर्णन किया है। धर्मोपदेशका प्रारम्भ वह आत्मवादसे करता है। राजकुमार नन्दन जब वन-विहारके लिए निकलता है, तब वहां उसकी भेंट ऐल गोत्रीय मुनिराज श्रुतसागरसे होती है। नन्दन भवसागरसे भयभीत रहता है, अतः वह सर्वप्रथम यही प्रश्न करता है कि संसाररूपी सर्पके विषको दूर करनेमें मन्त्रके समान हे सन्त, एलापत्य गोत्रके हे आदि-परमेश्वर, मुझे यह बतलाइए कि जीव निर्वाणस्थलमें किस प्रकार जाता है? (११९१८-११)। मुनिराज राजकुमारके प्रश्नको सुनकर सीधी और सरल भाषामें समझाते हुए कहते हैं— ''जब यह जीव 'यह मेरा हैं', 'यह मेरा हैं' इस प्रकार कहता है, तब वह जन्म, जरा और मृत्युसे युक्त संसारको प्राप्त करता है, तथा जब उस ममकारसे विमुक्त होकर आत्मभावको प्राप्त होता है, तब वह मोक्षको प्राप्त करता है' (१११०१२)।

कि भवसागरसे मुक्ति पानेका मूल 'अनित्यानुप्रेक्षा'को मानता है। अतः राजा निन्दवर्धन जब भव-भोगोंको भोगकर एकान्तमें बैठता है, तब उसे संसारके प्रति अनित्यताका भान होता है। वह सोचने लगता है कि शरीर, सम्पदा, रूप और आयु इन सभीका उसी प्रकार नाश हो जाता है, जिस प्रकार सन्ध्याकी लालिमा (१।१४।२-३) और इस प्रकार विचार करता हुआ वह पिहिताश्रव मुनिके पास दीक्षा ले लेता है (१।१७।१४)।

कविने जीवको कर्मौका कर्ता और भोक्ता मानकर रागको संसारका कारण माना है। जबतक राग समाप्त नहीं होता, तबतक सम्यक्त्वका उदय सम्भव नहीं (२।९)।

मुक्ति प्राप्त करनेके लिए क्रोध, मान, माया और लोभका त्याग (६।१६) अत्यन्त आवश्यक है। लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए अन्तिबाह्य परिग्रहोंका त्याग (६।१५), तीन शल्य, तीन मद एवं दोषोंका सर्वथा त्याग अत्यन्त आवश्यक बतलाया गया है (६।१५)।

कविने दो प्रकारके घर्मोंकी चर्चा की है। सागार-धर्म एवं अनगार-धर्म। इन दोनों घर्मोंका मूल आधार भी कविने सम्यक्त्वको ही माना है और बतलाया है कि—''सम्यग्दर्शन संसार-समुद्रसे तरनेके लिए नौकाके समान है" (७।६)।

कमं आठ प्रकारके होते हैं। कविने उनका मूल कारण मिथ्यात्व, अविरित, प्रमाद, कषाय एवं योगको माना है। मनकी वृत्तिको एकाग्र एवं शान्त बनानेके लिए इनको वृत्तियोंसे दूर रहना अत्यन्त आवश्यक है (७।६)।

किवने बारह प्रकारके व्रतोंका सुन्दर निरूपण किया है। उसने मुनिराज नन्दनके द्वादशिवध तपोंकी चर्चा करते हुए बाह्य-तपोंकी चर्चा इस प्रकार की है कि—"उस मुनिराजने निर्दोष महामितरूपी भुजाओंके बलसे श्रुतरूपी रत्नाकरको शीघ्र ही पार कर लिया तथा जिस समय तीव्र तपरूपी तपनका प्रारम्भ किया, उस समय मनसे, रागद्वेष रूपी दोनों दोषोंको निकाल बाहर कर अनशन-विधान द्वारा अध्ययन एवं ध्यानको सुखपूर्वक संसाधित किया। निद्राको समास करने हेतु विधिपूर्वक सचित्त वर्जित परिमित-आहार ग्रहण

१. श्रमण भगवाच महाबीर, पृ. २८१।

२, अगडदत्तकहा. पद्य २०५-२०६।

किया । खलजनोंके निन्दार्थक वचनोंकी उपेक्षा करके क्षुधा एवं तृषाके विलासको दूर कर निर्मलतर हृदयसे भव्यजनोंके घरोंमें गमन करनेकी वृत्तिमें संख्या निश्चित कर वृत्ति-परिसंख्यान तप प्रारम्भ किया । इन्द्रियोंको जीतनेवाले तथा संक्षोभका हरण करनेवाले रसोंका त्याग किया । असमाधि-वृत्तिको मिटाने के लिए निर्जन्तुक भूमिमें शयनासन किया । मनको वशमें कर शोकरहित होकर परिग्रहका त्याग कर त्रिकालोंमें कायोग्सर्ग सुद्रा धारण की (८।१४)।

इसी प्रकार किवने षट्द्रव्यों एवं सात तत्त्वों आदिका भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। एक प्रकार-से यह ग्रन्थ इन विषयोंका ज्ञान-कोश भी कहा जा सकता है क्योंकि दर्शन और आचारकी इसमें प्रचुर सामग्री भरी पड़ी हैं (१०१३-४०)। यह अवश्य है कि किवके इन वर्णनोंमें कोई विशेष नवीनता नहीं है। इन विषय-वर्णनोंका मूल आधार तिलोयपण्णत्ति, त्रिलोकसार, गोमट्टसार (कर्मकाण्ड और जीवकाण्ड) तथा तत्त्वार्थ-राजवात्तिक आदि हैं। उक्त सभी विषयोंका विश्लेषण वहाँ स्पष्ट रूपसे प्राप्य है ही, अतः उनका निरूपण यहाँपर पिष्टपेषित ही होगा।

### २२. भूगोल

श्रमण-परम्परामें भूगोलका अर्थ बड़ा विशाल है। श्रमण-किवयोंके दृष्टिकोणसे इसमें मध्यलोकके साथ-साथ पाताल और ऊर्घ्व लोक भी सम्मिलित हैं। पाताल-लोकमें ७ नरक हैं तथा ऊर्घ्व-लोकमें स्वर्ग एवं मोक्ष-स्थल स्थित हैं, जिनका वर्णन विस्तार-पूर्वक किया गया है (१०।१३-३८)।

कविने मध्य-लोकका भी वर्णन विस्तार-पूर्वक किया है। उसे निम्न चार भागोंमें विभक्त किया जा सकता है—

(१) प्राकृतिक भूगोल, (२) मानवीय भूगोल, (३) आर्थिक भूगोल और (४) राजनैतिक भूगोल ।

## (१) प्राकृतिक भूगोल

प्राकृतिक भूगोलमें सृष्टिकी वे वस्तुएँ समाहित रहती हैं, जिनके निर्माणमें मनुष्यके पुरुषार्थका किसी भी प्रकारका सम्बन्ध न हो। इस प्रकारके भूगोलके अन्तर्गत पहाड़, समुद्र, जंगल, द्वीप, नदी आदि सभी आते हैं। इन पहाड़ोंमें-से कविने सुमेरु पर्वत (१।३।५), उदयाचल (१।५।४), हिमवन्त (२।७।४), वराह-गिरि (२।७।६), कैलास (२।१४।१४), विजयार्च (३।१८।५), कोटिशिला (३।२८।१), विजयाचल (३।२९।१०), रथावर्त (४।२३।११), शिखरी (१०।१४।२), महाहिमवन्त (१०।१४।४), रुक्मी (१०।१४।५), निषध (१०।१४।९) एवं नील (१०।१४।१०) के उल्लेख किये हैं, किन्तु इनमें-से प्रायः सभी पर्वत पौराणिक हैं। हाँ, कोटिशिला एवं कैलास पर्वतकी स्थितिका पता चल गया है। कोटिशिला वर्तमान गया जिलेमें कोल्हुवा पहाड़के नामसे प्रसिद्ध हैं और कैलास पर्वतकी स्थिति मानसरोवर झीलके आसपास बवस्थितं मानी गयी है।

निद्यों में भी किवने गंगा (१०।१६।१), सिन्धु (१०।१६।१), रोहित (१०।१६।१), रोहितास्या (१०।१६।२), हित (१०।१६।२), हितास्या (१०।१६।२), हितास्या (१०।१६।२), हितास्या (१०।१६।२), हितास्या (१०।१६।२), हितास्या (१०।१६।२), हितास्या (१०।१६।३), किता (१०।१६।३), किता (१०।१६।३), किता (१०।१६।३), किता (१०।१६।४) के उल्लेख किये हैं। इनमें-से गंगा और सिन्धु निदयाँ परिचित हैं। कुछ शोध-विद्वान् प्रस्तुत गंगा और सिन्धुको वर्तमान गंगा और सिन्धुसे भिन्न मानते हैं और कुछ अभिन्त। बाकी की सब निदयौँ पौराणिक हैं।

पर्वत एवं निदयोंके समान वनोंके उल्लेख भी पौराणिक अथवा परम्परा-भुक्त हैं। अतः प्रमदवन

१. दे. श्रमण-साहित्यमें वर्णित विहारकी कुछ जैनतीर्थ भूमियौँ, [ लेखक डॉ. राजाराम जैन ], पृ. १-५।

(७।१३।३), नागवन (९।२०।१), इक्षुवन (१।३।१४), नन्दनवन (१।१७), कमलवन (५।१७।२५) एवं तपोवन (१।१६।२) के उल्लेखोंमें इक्षुवन एवं तपोवनको छोड़कर बाकीके वनोंको पौराणिक मानना चाहिए। किविने राजभवनोंके सौन्दर्य-वर्णनमें प्रमदवनके उल्लेख किये हैं। ये प्रमदवन नृपितयों, सामन्तों तथा श्रीमन्तोंके हम्योंको वे क्रीड़ा-वाटिकाएँ थीं, जिनमें वे अपनी प्रेमिकाओं और पितनयोंके साथ विचरण किया करते थे।

प्राचीन-साहित्यमें प्रमदवन और नन्दनवनके उल्लेख अनेक स्थलोंपर उपलब्ध होते हैं। महाभारतके वन-पर्व (५३।२५) के अनुसार राजमहलोंमें रानियोंके लिए बने हुए उपवनोंको प्रमदवन अथवा प्रमदावन कहा गया है। सुप्रसिद्ध नाटककार भासने अपने नाटक 'स्वप्नवासवदत्तम्' में बताया है कि जब राजा उदयनका पुनर्विवाह पद्मावतीके साथ सम्पन्न होने लगा, तब वासवदत्ता अपने मनोविनोदके लिए प्रमदवनमें चली गयी। स्पष्ट है कि यह प्रमदवन राजप्रासादोंके भीतरकी वह पुष्पवाटिका थी, जिसमें प्रेमी-प्रेमिकाओंकी केलि-क्रीड़ाएँ हुआ करती थीं।

विवुध श्रोधर किव होनेके साथ सौन्दर्य-प्रेमी भी थे। उन्होंने नगर, प्रासाद तथा उपवनोंके वर्णनोंमें जिन वृक्षों, लताओं व पृष्गोंके उल्लेख किये हैं, वे निम्न प्रकार हैं—
वृक्ष

'बहुमाणचरिख'में किवने तीन प्रकारके वृक्षोंके उल्लेख किये हैं—(१) फलवृक्ष, (२) शोभावृक्ष और (३) पुष्पवृक्ष ।

#### फलवृक्ष

पिण्डी (२।३।१२), कवित्य (१०।३०।३), पूगदुम (३।३।१०), आम्रवृक्ष (४।६।३), कल्पवृक्ष (४।५।१०), वटवृक्ष (९।१७।४), कोरक (२।३।११) एवं शास्त्र (३।३।९) नामक वृक्षोंके नाम मिलते हैं। शोभावृक्ष

अशोक-वृक्ष (१०।१।११, १०।१६।१२), शाल-वृक्ष (९।२१।११) एवं तमाल-वृक्ष (१०।२३।८) । पुष्पवृक्ष

शैलीन्ध्र (७१३१३), जपाकुसुम (७११४), शतदल (८१३), कंज (२१३।११), तिलपुष्प (१०१११८) एवं मन्दार-पुष्प (२।२१११) के उल्लेख मिलते हैं।

इनके अतिरिक्त कविने लताओं एवं अन्य वनस्पतियोंके भी उल्लेख यत्र-तत्र किये हैं। इनमें-से नागरबेछ (३।३।१०), महालता (२।३।३), गुल्मलता (८।६।१), लतावल्लरि (२।३।१४) एवं कुश (२।१९।६) आविके उल्लेख मिलते हैं।

इन उल्लेखोंको देखकर ऐसा विदित होता है कि किव वनस्पति-जगत्से पर्याप्त रूपमें परिचित था। पृशु-पक्षी एवं जीव-जन्तु

कविने दो प्रकारके जानवरोंके उल्लेख किये हैं — मेरदण्डवाले (Mammalia) एवं उसके विपरीत (Reptilia)। मेरदण्डवाले जीवोंमें स्तनपायी एवं सरीसृप (रेंगकर चलनेवाले) जीव आते हैं। स्तनपायी जीवोंमें मनुष्यों के अतिरिक्त सिंह, व्याघ्न, गाय, लंगूर, सौंड एवं मैंसे आदि हैं।

इनमें-से किनने हाथी, घोड़ा, ऊँट (४।२४।१०), गाय (१।१३।२), मैंसे (५।१३।७), मेष (९।११।११), हिर (३।२५।९), ऋक्ष (१०।२४।११), हिरण (१०।१९६), व्वान (१।११।१०), नवकन्धर (= साँड ४।१०।११), चीता (४।५।८), जम्बु एवं प्रांगाल (५।५।२), सरह (१०।८।१) के उल्लेख किये हैं।

किवने हाथी एवं घोड़ोंके भेद-प्रकार भी गिनाये हैं, जो कई प्रकारसे महत्त्वपूर्ण हैं। हाथियोंमें किवने मातंग (५१०११२, मदोन्मत्त एवं सबल हाथी), करोश (४१२२११), द्विरद (४१२३१५, ५११२११, छह वर्षसे अधिक आयुवाला हाथी), लाल हाथी (५।८।३), दवेतांग मातंग (५।७।१०, ५।९।४), मदगल (५१२३१९, ५११८।७), वन्य-गज (५।२३१६), करीन्द्र (५।१७।१५ श्रेष्ठ गजोंका अधिपित ), ऐरावत-हाथी (५१८।८), सुरकरि (५।१९।५), दिग्गज (४।१।५), किर (२।५१८८, ५।१३११), गज (११९५, ५।१०।१०, साधारण हाथी), गजेन्द्र (१०।१३११, उत्तम तथा उत्तुंग गज), दन्ती (५११४१४, आठ सालसे अधिक आयुवाला हाथी) के उल्लेख किये हैं।

घोड़ोंके प्रकारोंमें किवने तुरंग (वेगगामी तुर्की घोड़े ४।२४।८, ८।४।४), वाजि (युवावस्थाको प्राप्त उत्तम श्रेणीके घोड़े ३।११।११) एवं हय (४।२४।११) नामक घोड़ोंके उल्लेख किये हैं। जिस रथमें घोड़े जोते जाते थे, किवने उन रथोंको तुरंगमरथ (५।७) कहा है। घोड़ोंकी सज्जाके उपकरणोंमें-से किवने परियाण (४।२४।७), खलोन (४।२४।७) एवं पक्खर (घोड़ोंके कवच ५।७।१२) के उल्लेख किये हैं। मार्गमें चलते-चलते जब ये घोड़े थक जाते थे, तब अश्वारोही अथवा अश्वसेवक उन्हें जमीनमें लिटवाता था (४।२४।८), इससे उनकी थकावट दूर हो जाती थी।

पक्षियों में कुक्कुट (५।१३।७), परपुट्ट (कोयल, ४।१३।११), कायारि (उल्लू, ४।१०।४), हंस (१।८।९), हंसिनी (१।८।९), कीर (१।८।१०) एवं मयूर (१।४।१२) उल्लेखनीय हैं।

अन्य जीव-जन्तुओं में पन्नग (१।५।१), कृष्णोरग (१।४।१२), नाग (१।८।४), महोरग (१०।२१।१०), सरीसूप (१०।२१।९), विसारी (मछली, ९।७।५), अक्ष (१०।८।१), कुक्षि (१०।८।१), कृमि (१०।८।१), शुक्ति (१०।८।१), शंख (१०।८।१), गोभिन (१०।८।१), पिपीलिका (१०।८।२), दंशमशक (१०।८।३), मक्खी (१०।८।३), मकर (१०।८।१२), बोघर (१०।८।१२), सुंसुमार (१०।८।१२), झष (१०।८।१२), शिलोमुख (१०।१।१०) एवं कच्छप प्रमुख हैं।

## (२) मानवीय भूगोल

मानवीय भूगोलमें मानव-जातिके निवासस्थल तथा उसकी आजीविकाके साधन आदिकी चर्चा रहती है। मानवके जीवित रहनेके लिए आवश्यक-सामग्री, यथा—योग्य जलवायु, जलीय प्रदेश, उपजाऊ भूमि, चरागाह एवं घरेलू उद्योग-धन्धोंके योग्य कच्चे माल आदिकी अधिकता जहाँ होती है, उन स्थानोंको मानव अपना निवास-स्थल चुनता है। यही कारण है कि प्रस्तुत ग्रन्थमें विणित देश अथवा नगर प्रायः ही निदयोंके किनारे-पर स्थित बताये गये हैं। उनकी उपजाऊ भूमि, विविध फसलों तथा वन-सम्पदा एवं उद्योग-धन्धों आदिका वर्णन किया गया है। कर्मभूमियोंके माध्यमसे किवने मानव-समाजके दो भाग किये हैं — आर्य और म्लेच्छ । म्लेच्छोंके विषयमें उसने लिखा है कि वे निर्वस्त्र तथा दीन रहते हैं। वे कर्कश, बर्बर एवं गूँगे होते हैं। नाहल (वनचर), शबर तथा पुलिन्द जातिके म्लेच्छ, हरिणोंके सींगों द्वारा खोदे गये कन्दोंको खाते हैं (१०।१९।५-६)। इस माध्यमसे किवने पूर्व मध्यकालीन आदिम जातियोंकी स्थितिपर अच्छा प्रकाश हाला है।

आयों के विषयमें किवने लिखा है कि वे ऋदिवन्त और ऋदिहीन इस तरह दो प्रकारके होते हैं। किवने ऋदिवन्त-परम्परामें तीर्थंकर, हलायुघ, केशव, प्रतिकेशव एवं चक्रायुघको रखा है तथा ऋदिहीन आयों उन मनुष्योंको रखा है, जिन्होंने पशुओं के वध-बन्धनको छोड़ दिया है तथा जो कृषि-कार्य करते हैं। (१०१९,७-९)।

कविने इन मनुष्योंकी आयुकी चर्चा की है (१०।२०।१-७)।

## (३) आर्थिक भूगोल

'वहुमाणचरिउ' एक तीथंकर चरित कान्य है, अतः आर्थिक भूगोलसे उसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं हैं, किन्तु महावीरके जन्म-जन्मान्तरोंके माध्यमसे किवने आर्थिक स्थितिपर भी कुछ प्रकाश डाला है। कान्यमें देश, नगर एवं ग्रामोंको समृद्धिका वर्णन है। वहाँके समृद्ध और लहलहाते खेत (९११), गन्नोंकी बाहियाँ (३११), विविध प्रकारके यन्त्र (३११), हाट-बाजार (३१२), राजाओं एवं नगरश्रेष्ठियोंके वैभव-विलास, सिंचाईके साधनस्वरूप लबालब जलसे न्यास सरोवर, निदयाँ एवं वािपकाएँ (९१२), यान, वाहन तथा यातायातके लिए सुन्दर मार्ग (३१२), वन-सम्पदा आदि तत्कालीन आर्थिक स्थितिपर अच्छा प्रकाश डालते हैं। किवने सोने-चाँदी, ताँवे तथा लाहेके बरतनों, तेल, धास व गुड़के ज्यापारकी भी चर्चा की है। ज्यापारियोंको विणक् तथा सार्थवाहकी संजाएँ प्राप्त थीं।

## (४) राजनैतिक भूगोल

राजनैतिक भूगोलके अन्तर्गत द्वीप, क्षेत्र, देश एवं जनपद, नगर, ग्राम तथा खेटकी चर्चा रहती है। किविने प्रस्तुत ग्रन्थमें उक्त सामग्रीका पर्याप्त उल्लेख किया है। द्वीपोंमें जम्बूद्वीप (१०१३।९), धातकी-खण्ड द्वीप (७।१११), वार्षण द्वीप (१०।९१६), क्षीरवर द्वीप (१०।९१६), घृतमुख द्वीप (१०।९१६), मुजगवर द्वीप (१०।९१६), नन्दीक्वर द्वीप (१०।९१६), अरुणवर द्वीप (१०।९१६), कुण्डल द्वीप (१०।९१७), करणामास द्वीप (१०।९१७), शंखद्वीप (१०।९१७) एवं रुचकवर द्वीप (१०।९१७) के उल्लेख मिलते हैं। ये सभी द्वीप पौराणिक हैं। कुछ शोध-प्रज्ञोंने जम्बूद्वीपकी अवस्थित एशिया अथवा एशियाम्माइनरमें मानी है, किन्तु अभी तक सर्व-सम्मत शोध तथ्य सम्मुख नहीं वा पाये हैं। श्रमण-कवियोंने जम्बूद्वीपका प्रमाण १ लाख योजन माना है। इसी प्रकार अन्य द्वीपोंका भी उन्होंने सभी दृष्टिकोणोंसे विस्तृत वर्णन किया है।

क्षेत्रों में — किवने भरत (११३१५), ऐरावत (१०११३), विदेह (२।१०११), पूर्वविदेह (८।१११), हैमवत (१०।१४१३), हैरण्यवत (१०।१४१४), हिर (१०।१४७) एवं रम्यक (१०।१४७) नामक क्षेत्रों की चर्चा की है। इनमें से प्रायः सभी क्षेत्र पौराणिक हैं।

देश वर्णनोंमें — कविने पूर्वदेश (१।५।६), पुष्कलावती (२।१०।२), मगध (२।२२।६), सुरदेश (३।२१।२), कच्छ (३।३०।२,८।१।२), वत्सा (७।१।४), अवन्ति (७।९।४) एवं विदेह (९।१।३) नामक देशोंकी चर्चा की है।

नगरियोंमें—सितछत्रा (१।४।१), पुण्डरीकिणी (२।१०।४), विनीता (२।११।५), कोसला (२।१६।६), मन्दिरपुर (२।१८।८), शक्तिवन्तपुर (२।१९।५), राजगृह्व (२।२२।६), मथुरा (३।१७।२), अलकापुरी (३।१८।८,४।४।१४), पोदनपुर (३।२१।८), रखनूपुर (३।१९।१२), कनकपुर (७।१।६६), उज्जयिनी (७।९।१२), क्षेमापुरी (८।१।४), कुण्डपुर (९।१।६६) एवं कूलपुर (९।२०।१२) के उल्लेख मिलते हैं। शोध-प्रज्ञोंने इनकी अवस्थितिपर कुछ प्रकाश डाला है किन्तु स्थाना-भावके कारण, यहाँ तुलनात्मक पद्धतिसे प्रत्येक नगरकी स्थितिपर विचार कर पाना सम्भव नहीं है।

## २३. कुछ ऐतिहासिक तथ्य

विचुध श्रीधर साहित्यकार होनेके साथ-साथ इतिहासवेत्ता भी प्रतीत होते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत किये हैं, जो गम्भीर रूपसे विचारणीय हैं। उनमें-से कुछ तथ्य निम्न प्रकार हैं—

- (१) इल गोत्र एवं मुनिराज श्रुतसागर।
- (२) त्रिपृष्ठ एवं हयग्रीवके युद्ध-प्रसंगोंमें मृतक योद्धाओंकी बन्दीजनों (चारण-भाटों) द्वारा सूचियों-का निर्माण।
- (३) दिल्ली के प्राचीन नाम—"दिल्ली" का उल्लेख।
- (४) तोमरवंशी राजा अनंगपाल एवं हम्मीर वीरका उल्लेख।
- (१) किव श्रीधरने राजा नन्दनके मुखसे मुनिराज श्रुतसागरको सम्बोधित कराते हुए उन्हें इल-परमेश्वर कहलवाया है । यह इल अथवा इल-गोत्र क्या था, और इस परम्परामें कौन-कौन-से महापुरूष हुए हैं, किवने इसकी कोई सूचना नहीं दो। किन्तु हमारा अनुमान है कि किवका संकेत उस वंश-परम्पराकी ओर है, जिसमें किलग-सम्राट् खारबेल (ई. पू. प्रथम सदी) हुआ था। खारबेलने हाथीगुम्फा-शिलालेखमें अपनेको ऐर अथवा ऐल वंशका कहा है । यह वंश शौर्य-वीर्य एवं पराक्रममें अद्वितीय माना जाता रहा है। राजस्थानको परमार-वंशाविलयोंमें भी किलग-वंशका उल्लेख मिलता है । प्रतीत होता है कि परिस्थिति-विशेषके कारण आगे-पीछे कभी खारबेलका वंश पर्याप्त विस्तृत होता रहा तथा उसका ऐर अथवा ऐल गोत्र भी देश, काल एवं परिस्थितिवश परिवर्तित होता गया। गोइल्ल, बांदिल्ल, गोहिल्य, गोविल, गोयल, गृहिल्लोत, भारिल्ल, कासिल, वासल, मित्तल, जिन्दल, तायल, बुन्देल, बांधेल, रुहेल, खेर आदि गोत्रों अथवा जातियोंमें प्रयुक्त इल्ल, इल, यल, अल, एल तथा एर या ऐर उक्त इल अथवा एलके ही विविध रूपान्तर प्रतीत होते हैं। सम्भवतः यह गोत्र प्रारम्भमें व्यक्तिके नामके साथ संयुक्त करनेकी परम्परा रही होगी, जैसा कि सारबेल—[ खार + व + एल ] इस नामसे भी विदित होता है। जो कुछ भी हो, यह निश्चत है कि इल अथवा एल वंश पर्याप्त प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली रहा है। ११वीं १२वीं सदीमें भी वह पर्याप्त प्रसिद्धि-प्राप्त रहा होगा, इसीलिए किवने सम्भवतः उसी वंशके मुनिराज श्रुतसागरके 'इल' गोत्रका विशेष रूपसे उल्लेख किया है।
- (२) विबुध श्रीधर उस प्रदेशका निवासी था, जो सदैव ही वीरोंकी भूमि बनी रही और उसके आसपास निरन्तर युद्ध चलते रहे। कोई असम्भव नहीं, यदि उसने अपनी आँखोंसे कुछ युद्धोंको देखा भी हो, क्योंकि 'वड्डमाणचरिन्न' में त्रिपृष्ठ एवं ह्यग्रीवके बीच हुए युद्धें, उनमें प्रयुक्त विविध प्रकारके शस्त्रास्त्र', मन्त्रि-मण्डलके बीचमें साम, दाम, दण्ड और भेद-नीतियोंके समर्थन एवं विरोधमें प्रस्तुत किये गये विभिन्न प्रकारके तर्क, 'रणनीति, संव्यूह-रचना' आदिसे यह स्पष्ट विदित होता है। 'वड्डमाण-चरिन्न' में किव ने लिखा है कि—''चिरकाल तक रणकी धुरीको धारण करनेवाले मृतक हुए तेजस्वी नरनाथोंकी सूची तैयार करने हेतु बन्दीजनों (चारण-भाटों) ने उनका संक्षेपमें कुल एवं नाम पूछना प्रारम्भ कर दियां रां

१. बङ्दमाण. १।६।१०1

२, नमो अराह'तान' नमो सबसिधानं ऐरेन (संस्कृत-ऐलेन) महाराजेन माहामेघवाहनेन----- [ दे नागरी प्र. प. ८।३।१२ ] ।

३. मुहणोत नेणसीकी ख्यात भाग-१. पृ. २३२।

४. वड्ढमाण. - १११०-२३।

दे. इसो प्रस्तावनाका शस्त्रास्त्र-प्रकरण।

दं बहुद्धमाण.--४।१३-१४; ४।१४।१-७।

७-८. बही --४।१६।८-१२; ४।१६-१७।

ह. बङ्दमाण.—४।२-४. राजा प्रजापतिने विद्याधरों में फूट डालनेकेलिए ही विद्याधर राजा ज्यलनजटीकी पुत्री स्वयंप्रभाको अपनी पुत्रवधू बनाया।

१०. पाँचवीं सन्धि द्रष्टव्य ।

११. वड्दमाण---- ६११०, १६।

कित की यह उक्ति उसकी मानसिक कल्पनाकी उपज नहीं है। उसने प्रचित्रत परम्पराको ध्यानमें रखकर ही उसका कथन किया है। वन्दीजनों अथवा चारण-भाटोंके कर्तव्योंमें-से एक कर्तव्य यह भी था कि वे वीर पुरुपों (मृतक अथवा जीवित) की वंश-परम्परा तथा उनके कार्योंका विवरण रखा करें। राजस्थानमें यह परम्परा अभी भी प्रचित्रत है। वहाँके चारण-भाटोंके यहाँ वीर पुरुपोंकी वंशावित्याँ, उनके प्रमुख कार्य तथा तत्कालीन महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्रियाँ भरी पड़ी हैं। मुहणोत नैणसी (वि. सं. १६६७-१७२७) नामक एक जैन इतिहासकारने उक्त कुछ सामग्रीका संकलन-सम्पादन किया था जो 'मुहणोत नैणसीकी ख्यात' के नामसे प्रसिद्ध एवं प्रकाशित है। राजस्थान तथा उत्तर एवं मध्यभारतके इतिहासकी दृष्टिसे यह संकलन अद्वितीय है। कर्नल टांडने इस सामग्रीका अच्छा सदुपयोग किया और राजस्थानका इतिहास लिखा। किन्तु उक्त ख्यातोंमें जितनी सामग्री संकलित है, उसकी सहस्रगुनी सामग्री अभी अप्रकाशित हो है। उसके प्रकाशनसे अनेक नवीन ऐतिहासिक तथ्य उभरेंगे। इतिहासलेखनके क्षेत्रमें इन चारण-भाटोंका अमूल्य योगदान विस्मृत करना समाजकी सबसे बड़ी कृतघनता होगी। विवृध श्रीधरने समकालीन चारण-भाटोंके उक्त कार्य का विशेष रूपसे उल्लेख कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है।

(३) विबुध श्रीघरने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि वह यमुना नदी पार करके हरयाणासे 'ढिल्ली' आया था। 'दिल्ली' नाम पढ़ते-पढ़ते अब 'ढिल्ली' यह नाम अटपटा-जैसा लगने लगा है। किन्तु यथार्थमें ही दिल्लीका पुराना नाम ढिल्ली एवं उसके पूर्व उसका नाम किल्ली था। 'पृथ्वीराजरासी के अनुसार पृथ्वीराज चौहानकी मां तथा तोमरवंशी राजा अनंगपालको पुत्रीने पृथ्वीराजको किल्ली—ढिल्लीका हितहास इस प्रकार सुनाया है—''मेरे पिता अनंगपालके पुरखा राजा कल्हण (अपरनाम अनंगपाल ), जो कि हिस्तनापुरमें राज्य करते थे, एक समय अपने शूर-सामन्तोंके साथ शिकार खेलने निकले। वे जब एक विशेष स्थानपर पहुँचे, (जहाँ कि अब दिल्ली नगर बसा है) तो वहाँ देखते हैं कि एक खरगोश उनके शिकारो कुत्तेपर आक्रमण कर रहा है। राजा कल्हण (अनंगपाल) ने आश्चर्यचिकत होकर तथा उस भूमिको वीरभूमि समझकर वहाँ लोहेको एक कीलो गाड़ दी तथा उस स्थानका नाम किल्ली अथवा कल्हणपुर रखा। इसी कल्हन अथवा अनंगकी अनेक पीढ़ियोंके बाद मेरे पिता अनंगपाल (तोमर) हुए। उनकी इच्छा एक गढ़ बनवाने की हुई। अतः ज्यासने मुहूर्त शोधन कर वास्तु-शास्त्रके अनुसार उसका शिलान्यास किया और कहा कि हे राजन, यह जो कोली गाड़ी जा रही है उसे पाँच घड़ी तक कोई भी न छुए, यह कहकर व्यासने ६० अंगुल की एक कील वहाँ गाड़ दी और बताया कि वह कील शेषनागके मस्तकसे सट गयी है। उसे न उखाड़नेसे आपके तोमर-वंशका राज्य संसारमें अचल रहेगा। व्यासके चले जाने पर अनंगपालने जिज्ञासावश वह कोल उखड़वा डाली। उसके उखड़ते ही इधिरकी धारा निकल पड़ी और कीलका कुछ अंश भी कियरसे सना था। यह देख व्यास बड़ा दुली हुआ तथा उसने अनंगपालसे कहा—

अनंगपाल छक्क वै बुद्धि जोइसी उक्किल्लिय।
भयौ तुंअर मतिहीन करी किल्ली तैं ढिल्लिय।।
कहै व्यास जगज्योति निगम-आगम हों जानो।
तुंवर ते चौहान अन्त ह्वं है तुरकानौ।।
हूँ गड्डि गयौ किल्ली सज्जीव हल्लाय करी ढिल्ली सईव।
फिरि व्यास कहै सुनि अनंगराइ भवितव्य बात मेटी न जाईं।।

<sup>.</sup> श. गौरीशंकर हीराजन्द आमा द्वारा सम्पादित तथा काशी नागरी प्रवारिणी सभा द्वारा १६२६ ई. में प्रकाशित ।

२. पासणाह, - १।२।१६।

३. पृथ्वीराज रासो -(ना. प्र. स.), प्र. भा., भूमिका-पृ. २१-२६।

४. समाद् पृथ्वीराज, कतकता (१६६०), पृ. ३०-३१।

उक्त कथनसे निम्न तथ्य सम्मुख आते हैं-

- १. अनंगपाल प्रथम (कल्हन ) ने जिस स्थानपर किल्ली गाड़ी थी, उसका नाम किल्ली अथवा कल्हनपुर पड़ा ।
- २. अनंगपाल द्वितीय (तोमर) के व्यासने जिस स्थानपर किल्ली गाड़ी थी, उसे अनंगपालने ढीला कर निकलवा दिया। अतः तभीसे उस स्थानका नाम दिल्ली पड़ गया।

जिस स्थानपर किल्ली ढीली होनेके कारण इस नगरका नाम ढिल्ली पड़ा, उसी स्थानपर पृथिवी-राजका राजमहल बना था । 'पृथिवीराजरासो' में इस ढिल्ली शब्दका प्रयोग अनेक स्थलोंपर हुआ है। प्राचीन हस्तिलिखित ग्रन्थोंमें भी उसका यही नामोल्लेख मिलता है। विबुध श्रीधरने भी उसका प्रयोग तत्कालीन प्रचलित परम्पराके अनुसार किया है । अतः इसमें सन्देह नहीं कि दिल्लीका प्राचीन नाम 'ढिल्ली' था। श्रीधरके उल्लेखानुसार उक्त ढिल्ली नगर 'हरयाणा' प्रदेशमें था ।

(४) भारतीय इतिहासमें दो अनंगपालोंके उल्लेख मिलते हैं। एक पाण्डववंशी अनंगपाल (अपरनाम कल्हन) और दूसरा, तोमरवंशी अनंगपाल। इन दोनोंकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। 'पासणाह-चरिउ' में दूसरे अनंगपालकी कची है, जो अपने दौहित्र पृथिवीराज चौहानको राज्य सौंपकर बदरिकाश्रम चला गया था । उसके वंशज मालवाकी ओर आ गये थे तथा उन्होंने गोपाचलको अपनी राजधानी बनाया था जो तोमरवंशकी गोपाचल-शाखाके नामसे प्रसिद्ध है ।

'ढिल्ली-नरेश अनंगपाल तोमरके पराक्रमके विषयमें किन कहा है कि उसने हम्मीर-वीरको भी दल-बल विहीन अर्थात् पराजित कर दिया था। यह हम्मीर-वीर कौन था और कहाँका था, किन इसका कोई उल्लेख नहीं किया, किन्तु ऐसा विदित होता है कि वह कांगड़ाका नरेश हाहुलिराव हम्मीर रहा होगा, जो 'हाँ' कहकर अरिदलमें घुस पड़ता था और उसे मथ डालता था, इसीलिए उसे 'हाहुलिराव' हम्मीर कहा जाता था। यथा—

हाँ कहते ढीलन करिय हलकारिय अरि मथ्य । तार्थे विरद हमीर को हाहलिराव सुकथ्य ॥

अनंगपालके बदिरकाश्रम चले जानेके बाद यह हम्मीर पृथिवीराज चौहानका सामन्त बन गया था, किन्तु गोरीने उसे पंजाबका आधा राज्य देनेका प्रलोभन देकर अपनी और मिला लिया। इसी कारण वह चालीस सहस्र पैदल सेना और पाँच सहस्र अश्वारोही सेना लेकर गोरीसे जा मिला। हम्मीरको समझा-बुझाकर दिल्ली लानेके लिए किव चन्द वरदाई पृथिवीराजकी आज्ञासे कांगड़ा गये थे। चन्द वरदाईने उसे भली-भाँति समझाया और बहुत कुछ ऊँच-नीच सुनाया किन्तु वह दुष्ट पंजाबका आधा राज्य पानेके लोभसे गोरीके साथ ही रह गया। इतना ही नहीं, जाते समय वह चन्द वरदाई को जालन्धरी देवीके मन्दिरमें बन्द कर गया। जिसका फल यह हुआ कि वह गोरी एवं चौहानकी अन्तिम लड़ाईके समय दिल्लीमें उपस्थित न रह सका। चौहान तो हार ही गया, किन्तु हम्मीरको भी प्राणोंसे हाथ घोना पड़ा। गोरीने उसे लालची एवं विश्वास-घाती समझकर पंजाबका आधा राज्य देनेके स्थानपर उसकी गरदन ही काट डाली है।

१. सम्राट् पृथिवीराज-प्, ४०।

२. पासणाहचरिउ (अप्रकाशित) शशार्द; १८।१।३।

३. वही, श२।१४।

प्ट. बही, शशशा

पथिवीराजरासी—१मा२; हदं तथा ११।२६-२७।

ξ-9 Murry Northern India, Vol. I, page 375.

८ पासणाह, शक्षार ।

६. सम्राट् पृथिबीराज, प. ५।

## २४. कुछ उद्देगजनक स्थल

कितिकी सरस एवं मार्मिक कल्पनाएँ, सूक्ष्मान्वीक्षण-वृत्ति, चित्रोपमता तथा बहुज्ञता उसकी कृतिको लोकित्रिय एवं उपादेय बनानेमें सक्षम होती है। किन्तु रचनामें भाव-सौन्दर्य होनेपर भी यदि तथ्य-निरूपणमें असन्तुलन तथा घटना-क्रमोंके चित्रणमें क्षिप्रता हो तो काव्य-चमत्कारमें पूर्ण निखार नहीं आ पाता। विबुध श्रीधरने 'वड्ढमाणचरिउ' को यद्यपि सर्वगुण-सम्पन्न बनानेका पूर्ण प्रयास किया है, किन्तु अपने क्षिप्र-स्वभावके कारण वे कहीं-कहों घटना-क्रमोंको सन्तुलित बनानेमें जितने समय एवं शक्तिकी अपेक्षा थी, उसका उन्होंने बहुत ही कम अंश व्यय किया है। अतः हमें यह माननेमें संकोच नहीं है कि श्रीधरमें प्रतिभाका अपूर्व मण्डार रहनेपर भी अपने क्षिप्र-स्वभावके कारण वे कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार रम नहीं सके हैं। उदाहरणार्थ—

- (१) त्रिपृष्ठ एवं हयग्रीवके भयानक-युद्धका वर्णन तो किवने लगभग २५ कडवकोंमें किया, किन्तु हयग्रीवके वध (उद्देश-प्राप्ति) के बाद त्रिपृष्ठकी विजयके उपलक्ष्यमें सर्वत्र हर्पोन्मादका विस्तृत वर्णन अवश्य होना चाहिए था, जबिक किवने उसका सामान्य उल्लेख मात्र भी नहीं किया (५।२३)।
- (२) स्वयंप्रभाके स्वयंवरके वर्णन-प्रसंगमें विविध देशोंके नरेशोंकी उपस्थिति, उनके हाव-भाव, उनके मानसिक उद्देग, उनकी साज-सज्जा एवं वेशभूषा आदिके खुलकर वर्णन करनेका कविके लिए पर्याप्त अवसर था, किन्तु उसने उसमें अपनी शक्ति न लगाकर स्वयंवर-मण्डपकी रचना तथा विवाह-वर्णन गिनी-चुनी पंक्तियों में करके ही सारा प्रकरण समाप्त कर दिया (६।९)।
- (३) त्रिपृष्टकी मृत्युके बाद किन स्वजनों एवं परिजनोंके शोक-वर्णनके साथ-साथ सारी सृष्टिके शोकाकुल रहनेकी विविध कल्पनाएँ कर करुण रसकी सर्जना कर सकता था, किन्तु कविने विजयसे मात्र दी पंक्तियोंमें रुदन कराकर ही विश्राम ले लिया (६।१०।१-२)।

इसी प्रकार द्युतिप्रभा-अमिततेज तथा सुतारा-श्रीविजयके विवाहके साथ त्रिपृष्ठकी मृत्युरूप शुभ एवं अशुभ घटनाओंका क्रमिक वर्णन कविने एक ही कडवकमें एक ही साथ कर दिया, जो घटना-संगठनकी वृष्टिसे अनुचित एवं सदीष है (६।९)।

इसी प्रकार अष्ट-द्रव्योंमें-से मात्र सात-द्रव्योंके उल्लेख (७११३३), हरिषेणके जन्मके बाद एकाएक ही उसकी युवावस्थाका वर्णन (७१११), एक ही कडवकमें द्वीप, देश, नगर, राजा, रानी, स्वप्नावली एवं पुत्रोत्पत्तिके वर्णन (८११) आदि प्रसंगोंमें कविने अपने क्षिप्र-स्वभावका परिचय दिया है।

इनके अतिरिक्त ६।५,६।९,८।११,९।१९ एवं ९।२२ के वर्णन-प्रसंगोंमें भी कविका वही दोष दृष्टि-गोचर होता है। कविका यह स्वभाव उसकी रचना पर काव्य-दोषकी एक कृष्ण-छाया डालनेका प्रयास करता-सा प्रतीत होता है।

इसके अतिरिक्त किवने तर प्रत्ययान्त शब्दोंका अनेक स्थलोंपर प्रयोग किया है। जैसे—वरयर (१११९), चंबलयक (१११३११०), चलयक (११४४१३), पंजलयर (२१८८), णिम्मलयर (८१२४,१०१९७११), प्रविमलयर (८१४४१,८११४६,८११६१६,८११७११), दुल्लह्यर (९१८११०,९११५१४), विमलयर (९११५४), सुंदरयर (१६१२,१०११८१७), दूसहयर (११९१७), गुरुयर (११९७१६), थिरयर (२१२१६) एवं असुह्यर (१०१२५) आदि। यद्यपि किवने अधिकांश स्थलोंपर अनावश्यक होनेपर भी मात्रा-पूर्वर्ष ही उनका प्रयोग किया है, किन्तु उसमें अस्वाभाविकता भी अधिक आ गयी है, जो काव्यका एक दीव है।

उक्त उपलब्धियों एवं अनुपलब्धियों अथवा गुण-दोषोंके आलोकमें कोई भी निष्पक्ष आलोचक विद्युध श्रीधरका सहज ही मूल्यांकन कर सकता है। कविने विविध विषयक ६ स्वतन्त्र एवं विशाल ग्रन्थ लिखकर अपन्नेश-साहित्यको गौरवान्वित किया है। निस्सन्देह ही वे भाषा एवं साहित्यकी दृष्टिसे महाकवियोंकी उच्च श्रेणीमें अपना प्रमुख स्थान रखते हैं।

## ६५. हस्तिलिखित ग्रन्थोंके सम्पादनकी कठिनाइयाँ तथा भारतीय ज्ञानपीठके स्तुत्य-कार्य

हस्तिलिखित अप्रकाशित ग्रन्थोंका सम्पादन-कार्य बड़ा ही कष्टसाघ्य, समयसाघ्य एवं धैर्यसाघ्य होंता है। मूल प्रतियोंके उपलब्ध करनेकी भी बड़ी समस्या रहती है, फिर उनका प्रतिलिपि-कार्य, पाठ-संशोधन, पाठान्तर-लेखन तथा हिन्दी अनुवाद आदिके करनेमें जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, उन्हें भुक्तभोगी ही अनुभन कर सकता है। मूल प्रतिका प्रतिलिपि-कार्य तो इतना दुल्ह है कि उसमें चाहकर भी सामान्य जन किसी भी प्रकारकी सहायता नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि भारतमें अभी हस्तिलिखित ग्रन्थोंके सम्पादन-कार्यमें न तो लोगोंकी अभिश्च जागृत करायी गयी है और न ही वह कार्य श्रेण्य-कोटि में गण्य हो पाया है। यही कारण है कि हस्तिलिखित ग्रन्थोंके रूपमें हमारा प्राचीन-गौरव शास्त्र-भण्डारोंमें बन्द रहकर अपने दुर्भाग्यको कोसता रहता है। क्या ही अच्छा होता कि विश्वविद्यालयों के प्राच्य-विद्या विभागोंमें प्राचीन हस्तिलिखित ग्रन्थोंके सम्पादनकी कलाका अध्ययन-अध्यापन भी कराया जाये। इससे इस क्षेत्रमें कुछ विद्यान् भी प्रशिक्षित हो सकेंगे तथा देशके कोने-कोनेमें जो अगणित गौरव-ग्रन्थ उपेक्षित रहकर नष्ट-भ्रष्ट होते जा रहे हैं, उनके प्रकाशनादि होनेके कारण उनकी सुरक्षाकी स्थायी व्यवस्था भी हो सकेगी। भारतीय ज्ञानपीठने इस दिशामें कुछ अनुकरणीय कार्य किये हैं, किन्तु अकेली एक ही संस्था यह महद् कार्य पूर्ण नहीं कर सकती। यह कार्य तो सामूहिक रूपमें राष्ट्रीय-स्तर पर होना चाहिए। अस्तु!

#### २६. कृतज्ञता-ज्ञापन

प्रस्तुत ग्रन्थके सम्पादन-कार्यमें मुझे जिन सज्जनोंकी सहायताएँ प्राप्त हुई हैं, उनमें मैं सर्वप्रथम भारतीय ज्ञानपीठके महामन्त्री श्रद्धेय बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी जैनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने इस ग्रन्थके सम्पादनका कार्य मुझे सौंपा तथा उसकी हस्तिलिखित मूलप्रतियोंको उपलब्ध करानेमें सतत प्रयत्नशील रहे। जीर्ण-शीर्ण अप्रकाशित हस्तिलिखित ग्रन्थोंके उद्धार एवं उनके शीघ्र प्रकाशनके प्रति गहरी चिन्ता साहित्य-जगत्के लिए वरदान है। उनके निरन्तर उत्साह-वर्धन एवं खोज-खबर लेते रहनेके कारण ही यह ग्रन्थ तैयार हो सका है अतः उनके सहज स्नेह एवं सौजन्यका स्मरण करते हुए मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

प्राकृत, अपभ्रंश एवं संस्कृत-साहित्यके क्षेत्रमें प्रो. डॉ. ए. एन. उपाध्ये अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्होंने अपनी दैवी-प्रतिभासे विविध शोधकार्यों एवं हस्तिलिखित ग्रन्थोंकी सम्पादन-कलामें कई मौलिक परम्पराएँ स्थापित कर साहित्य-जगत्को चमत्कृत किया है। इस ग्रन्थके सम्पादनमें मुझे उनसे समय-समयपर निर्देश मिलते रहे हैं। उनके लिए मैं आदरणीय डॉ. साहबके प्रति अपनी सात्त्विक श्रद्धा व्यक्त करता हूँ।

श्रद्धेय अगरचन्दजी नाहटा, बीकानेर तथा पं. हीरालालजी शास्त्री (अध्यक्ष, ऐलक प. दि. जैन सरस्वती भवन) ब्यावरके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी सत्कृपा एवं सौजन्यसे मुझे पूर्वोक्त मूल प्रतियाँ अध्ययन हेतु उपलब्ध हो सकीं।

मूलप्रतिकी प्रतिलिपि, उसके पाठान्तर-लेखन तथा शब्दानुक्रमणिका तैयार करनेमें हमारी सहधर्मिणी श्रीमती विद्यावती जैन एम. ए. ने गृहस्थीके बोझिल दायित्वोंका निर्वाह करते हुए भी अथक परिश्रम किया है। इसी प्रकार अनुवाद आदिकों प्रेस-कॉपी तैयार करनेमें चि. शारदा जैन बी. ए. ( आंनर्स ), चि. राजीव एवं बेटी रिमने पर्याप्त सहायताएँ की हैं। ये सभी तो मेरे इतने अपने हैं कि इन्हें धन्यवाद देना अपनेको ही

घन्यवाद देना होगा। यह सब उनकी निष्ठा, लगन एवं परिश्रमका ही फल है जिससे कि यह ग्रन्थ यथाशोध सम्पन्न होकर प्रेसमें जा सका है।

अपने अनन्य मित्रोंमें मैं श्री श्रो. दिनेन्द्रचन्दजी जैन, आरा, श्रो श्रो. हाँ. रामनाथ पाठक 'प्रणयी' तथा श्रो. पुण्डरीक राव बागरे, मैसूरके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने समय-समयपर मुझे यथेच्छ सहायताएँ एवं अनेक उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। परिशिष्ट सं. २ (क-ख) तो श्रो. जैन साहबकी ही जिज्ञासा एवं प्रेरणाका परिणाम है। उनके आग्रहवश ही १०वीं सदीसे १७वीं सदीके मध्यमें लिखित प्रमुख महावीर-चरितोंके पारस्परिक वैशिष्ट्य-प्रदर्शन-हेतु दो तुलनात्मक मानचित्र तैयार किये गये हैं। सामान्य पाठकों एवं शोधार्थियोंके अध्ययन-कार्योंने उनसे अवश्य ही सहायता मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं इन सभी मित्रोंके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

सुविषा एवं मुद्रणकी शीद्यताको व्यानमें रखते हुए प्रूफ-संशोधनकी, आदिसे अन्त तक सारी व्यवस्था मारतीय ज्ञानपीठने स्वयं करके मुझे उसकी चिन्तासे मुक्त रखा है। इस कृपाके लिए मैं ज्ञानपीठका सदा आभारो रहूँगा।

सन्मति मुद्रणालयके वर्तमान व्यवस्थापक श्री सन्तशरण शर्मा एवं पं. महादेवजी चतुर्वेदी तथा अन्य कार्यकर्ताओं के सहयोगको भी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि उन्होंकी तत्परतासे यह ग्रन्थ नयनाभिराम बन सका है। अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्थोंके सर्वप्रथम सम्पादनमें सावधानी रखनेपर भी कई त्रुटियोंका रह जाना बिलकुल सम्भव है। यह निःसंकोच स्वीकार करते हुए विद्वान् पाठकोंसे इस ग्रन्थकी त्रुटियोंके लिए क्षमा-याचना कर उनसे सुझावोंकी आकांक्षा करता हूँ। प्राप्त सुझावोंका सदुपयोग आगामी संस्करणमें अवस्य किया जायेगा। अन्तमें मैं हॉन कार्लोजकी निम्न पंक्तियोंका स्मरण कर अपने इस कार्यसे विश्राम लेता हैं:—

Nothing would ever be written, if a man waited till he could write it so well that no reviewer could find fault with it.

महाजन टोली नं. २ आरा ( मिहार ) १०. ७. ७५

—राजाराम जैन

# विषयानुक्रम

## [ सन्धि एवं कडवकोंके अनुक्रमसे ]

## सन्धि १

| <b>म्ह</b> वक | सं.                                                                        | मुष्ट       | 3      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|               |                                                                            | मूल/हिन्दी  |        |
| 9.            | मंगल स्तुति.                                                               | ₹_          | Ę      |
| ₹.            | ग्रन्थ प्रणयन प्रतिज्ञा.                                                   | ₹–          |        |
| ₹.            | ग्रन्थरचना प्रारम्भ. पूर्व-देशको समृद्धिका वर्णन.                          | ×-          |        |
| 8.            | सितछत्रा नगरका वर्णन.                                                      | <b>8</b> –  |        |
| ч,            | सितछत्राके राजा निन्दिवर्धन एवं पट्टरानी वीरमतीका वर्णन.                   |             | و      |
| <b>ξ</b> .    | रानी वीरवतीका वर्णन. उसे पुत्र-प्राप्ति.                                   | ·<br>-      | ९      |
| <b>७.</b>     | राजकुमार नन्दनका जन्मोत्सव. एक नैमित्तिक द्वारा उसके असाधारण भविष्यकी घोषण | Г. С—       | ٠<br>ج |
| ۷.            | राजकुमार नन्दनका वन-क्रीड़ा हेतु गमन. नन्दन-वनका सौन्दर्य-वर्णन.           | 80-         | -      |
| ۹.            | राजकुमार नन्दनकी मुनि श्रुतसागरसे भेंट.                                    | १०-         |        |
| 90.           | राजकुमार नन्दनकी युवराज-पदपर नियुक्ति.                                     | १२-         |        |
| 99.           | युवराज नन्दनका प्रियंकराके साथ पाणिग्रहण.                                  | १२—         |        |
| 12.           | युवराज नन्दनका राज्याभिषेक.                                                | <b>१</b> ४- |        |
| १३.           | राजा निन्दिवर्धन द्वारा आकाशमें मेघकूटको विलीन होते देखना.                 | १४-         | १५     |
| <b>3</b> 8.   | राजा निन्दवर्धनकी अनित्यानुप्रेक्षा.                                       | <b>१</b> ६— | १७     |
| g ч.          | राजा निन्दवर्धनका जिनदीक्षा लेनेका निश्चय तथा पुत्रको उपदेश.               | १६          | १७     |
| १६.           | नन्दन भी पितानित्विधनिके साथ तपस्या-हेतु वनमें जाना चाहता है.              | १८-         | १९     |
| 90.           | निन्दवर्धन द्वारा मुनिराज पिहिताश्रवसे दीक्षा.                             | १८-         | १९     |
|               | प्रथम सन्धिकी समाप्ति.                                                     | २०-         | २१     |
|               | भाश्रयदाताके लिए भाशीर्वाद.                                                | ₹0-         | २१     |
|               | सम्धि २                                                                    |             |        |
| 9.            | राजा नन्दन पितृ-वियोगमें किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है.                      | २२-         | २३     |
| ₹.            | राजा नन्दनकी 'नृपश्री' का विस्तार.                                         | २२-         |        |
| ₹.            | राजा नन्दनको नन्द नामक पुत्रकी प्राप्ति : वसन्त ऋतुका आगमेन.               | २४          | २५     |
| 8.            | वनपाल द्वारा राजाको वनमें मुनि प्रोष्ठिलके आगमनकी सूचना.                   | <b>२४</b> - |        |
| ч.            | राजा नन्दनका सदल-बल मुनिके दर्शनार्थ प्रयाण.                               | ₹ €         |        |
| ₹,            | राजा नन्दन मुनिराज प्रोष्ठिलसे अपनी भवाविल पूछता है.                       | 7६-         |        |
|               |                                                                            |             |        |

| कडवक        |                                                                                            | प्रष्ठ         |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
|             |                                                                                            | मूल/हिन्दी अनु |    |
| . ७.        | राजा नन्दनके भवान्तर वर्णन—नौर्वा भव—सिंहयोनि वर्णन.                                       | २८- २९         |    |
| ۷.          | चारणमुनि अमितकीर्ति और अमृतप्रभ द्वारा सिंहको प्रबोधन.                                     | २८- २९         |    |
| ۹.          | सिंहको सम्बोधन.                                                                            | ३०- ३१         |    |
| 10.         | भवान्तर वर्णन—(१) पुण्डरीकिणीपुरका पुरुरवा-शबर.                                            | ३२- ३३         |    |
| 99.         | पुरुरवा-शबर मरकर सुरौरव नामक देव हुआ. विनीता-नगरीका वर्णन.                                 | ३२- ३३         |    |
| 12.         | ऋषभदेव तथा उनके पुत्र भरत चक्रवर्तीका वर्णन.                                               | 38- 34         |    |
| 13.         | चक्रवर्ती भरतका दिग्विजय वर्णन.                                                            | ३४- ३५         |    |
| 18.         | चक्रवर्ती-भरतको पट्टरानी घारिणीको मरीचि नामक पुत्रकी प्राप्ति.                             | ३६ ३७          | 3  |
| <b>3</b> 4. | मरीचि द्वारा सांख्यमतकी स्थापना.                                                           | ३६- ३७         | •  |
| १६.         | मरीचिका भवान्तर वर्णन. कोशलपुरीमें कपिल भूदेव ब्राह्मणके यहाँ जटिल नामक विद्वा             | Ţ              |    |
|             | पुत्र तथा वहाँसे मरकर सौधर्मदेवके रूपमें उत्पन्न.                                          | ३८- ३९         | \$ |
| 30.         | वह सौधर्मदेव भारद्वाजके पुत्र पुष्यमित्र तथा उसके बाद ईशानदेव तथा वहाँसे चय क              | र              |    |
|             | व्वेता-नगरीमें अग्निभूति ब्राह्मणके यहाँ उत्पन्न हुआ.                                      | ३८ ३९          |    |
| 96.         | वह 'अग्निशिख' नामसे प्रसिद्ध हुआ. वह पुनः मरकर सानत्कुमारदेव हुआ तथा वहाँ                  | ते             |    |
|             | चय कर मन्दिरपुरके निवासी वित्र गौतमका अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ.                           | 80- 8          | Ì  |
| 99.         | मरीचिका भवान्तर-वह अन्तिमित्र मरकर माहेन्द्रदेव तथा वहाँसे पुनः चय कर व                    | £              |    |
|             | शक्तिवन्तपुरके वित्र संलंकायन का भारद्वाज नामक पुत्र हुआ. पुनः भरकर वह माहेन्द्रदे         | व              |    |
|             | हुआ.                                                                                       | 80- R          |    |
| ₹0,         | माहेन्द्र-स्वर्गमें उस देवकी विविध क्रीड़ाएँ.                                              | 85- R          | ţ  |
| ₹\$.        | माहेन्द्रदेवका मृत्यु-पूर्वका विलाप.                                                       | 85- RS         | ŧ  |
| २२.         | माहेन्द्रदेवका वह जीव राजगृहके शाण्डिल्यायन विप्रके यहाँ स्थावर नामक पुत्रके रूप           | र्में          |    |
|             | उत्पन्न हुआ.                                                                               | 88- 80         | -  |
|             | दूसरो सन्धिकी समाप्ति.                                                                     | 88- 8r         | -  |
|             | आश्रमदाता नेमिचन्द्रके लिए कविका आझीर्वादः                                                 | 88- 84         | Ĺ  |
|             | सन्धि ३                                                                                    |                |    |
| ۹.          | मगघ देशके प्राकृतिक-सौन्दर्यका वर्णन.                                                      | * & * V        | 9  |
| ₹,          | राजगृह नगर का वैभव-वर्णन. वहाँ राजा विश्वभूति राज्य करता था।                               | 84- 84         | ,  |
| ۹.          | राजा विश्वभूति और उसके कनिष्ठ भाई विशाखभूतिका वर्णन । मरीचिका जी                           | व              |    |
|             | ब्रह्मदेव विश्वभूतिके यहाँ पुत्र-रूपमें जन्म लेता है.                                      | 85- 8d         | ζ  |
| 8.          | विश्वभूतिको विश्वनिन्द एवं विशाखभूतिको विशाखनिन्द नामक पुत्रोंकी प्राप्ति तय               | π              |    |
|             | प्रतिहारीकी वृद्धावस्या देखकर राजा विश्वभूतिके मनमें वैराग्योदय.                           | 8C- 89         | *  |
| ч,          | राजा विश्वभूतिने अपने अनुस्र विश्वासभूतिको राज्य देकर तथा पुत्र विश्वनन्दिको गुवरा         | T              |    |
|             | बनाकर दीक्षा ले ली.                                                                        | ५०- ५१         | )  |
| ₹.          | युचराज विश्वनित्व द्वारा स्वनिर्मित नन्दन-वनमें विविध क्रीडाएँ. विश्वासन्तिन्दका ईर्ष्णांच | व              |    |
| *           | उस नन्दन-वनको हड्पनेका विचार.                                                              | 40- 48         | )  |

| कडचक       |                                                                                        | प्रष्ट      |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|            | · ·                                                                                    | ल/हिन्दी    |    |
| ٠.         | विशाखनिन्दसे नन्दन-वनको छीन लेने हेतु विशाखभूतिका अपने मन्त्रियोसे विचार-विमर्श.       |             |    |
| ٤.         | मन्त्रि-वर्गं मूढ़बुद्धि विशाखभूतिको समझाता है.                                        | 48-         |    |
| ۶.         | राजा विशाखभूतिको महामन्त्री कीर्तिकी सलाह रुचिकर नहीं लग सकी.                          | 48-         | ५५ |
| 30.        | विशाखभूतिने छलपूर्वक युवराज विश्वनिन्दिको कामरूप नामक शत्रुसे युद्ध करने हेतु          |             |    |
|            | रणक्षेत्रमें भेज दिया.                                                                 | ५६–         |    |
| 11.        | विशाखनन्दि द्वारा नन्दन-वनपर अधिकार,                                                   | ५६          | ५७ |
| ٩٦.        | कामरूप-रात्रुपर विजय प्राप्त कर युवराज विश्वनिन्द स्वदेश लौटता है, तो प्रजाजनोंको      |             |    |
|            | आतुर-मन हो पलायन करते देखकर निरुद्ध नामक अपने महामन्त्रीसे उसका कारण                   |             |    |
|            | पूछता है.                                                                              | 46-         | ५९ |
| 93.        | उपवनके अपहरणके बदलेमें विश्वनन्दिकी प्रतिक्रिया तथा अपने मन्त्रीसे उसका परामर्श.       | ५८-         | ५९ |
| 18.        | विश्वनन्दिका अपने शत्रु विशाखनन्दिसे युद्ध हेतु प्रयाण.                                | ६०-         | ६१ |
| 34.        | विशाखनन्दि अपनी पराजय स्वीकार कर विश्वनन्दिकी शरणमें आता है.                           | ६०-         | ६१ |
| 14.        | विश्वनन्दि और विशाखभूति द्वारा मुनि-दीक्षा तथा विशाखनन्दिकी राज्यलक्ष्मीका अन्त.       | ६२-         | ६३ |
| 19.        | मथुरा नगरीमें एक गाय द्वारा विश्वनन्दिके शरीरको घायल देखकर विशाखनन्दि द्वारा           |             |    |
|            | उपहास, विश्वनन्दिका निदान बाँघना.                                                      | ६२-         | ६३ |
| 96.        | अलका नगरीके विद्याधर राजा मोरकण्ठका वर्णन.                                             | ६४–         | ६५ |
| 19.        | विशाखनिन्दिका जीव चयकर कनकमालाकी कुक्षिसे अश्वग्रीव नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न        |             |    |
|            | हुआ.                                                                                   | ६४—         |    |
| २०.        | कुमार अश्वग्रीवको देवों द्वारा पाँच रत्न प्राप्त हुए.                                  | ६४–         |    |
| २१.        | सुरदेश स्थित पोदनपुर नामक नगरका वर्णन.                                                 | ६६          |    |
| २२.        | विशाखभूतिका जीव (वह देव) राजा प्रजापितके यहाँ विजय नामक पुत्रके रूपमें जन्मा.          | ६६–         | ६७ |
| २३.        | विश्वनन्दिका जीव—देव, राजा प्रजापितकी द्वितीय रानी मृगावतीकी कोखसे त्रिपृष्ठ           |             |    |
|            | नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न होता है.                                                   | ६८-         | ६९ |
| ₹४.        | एक नागरिक द्वारा राजा प्रजापतिके सम्मुख नगरमें उत्पात मचानेवाले पंचानन—                |             |    |
|            | सिंहकी सूचना                                                                           | <b>६८</b> — |    |
| ₹⁴.        | राजकुमार त्रिपृष्ठ अपने पिताको सिंह मारने हेतु जानेसे रोकता है.                        | <b>90-</b>  | -  |
| २६.        | त्रिपृष्ठ उस भयानक पंचानन—सिंहके सम्मुख जाकर अकेला ही खड़ा हो गया.                     | <b>90-</b>  | ७१ |
| २७.        | त्रिपृष्ठ द्वारा पंचानन—सिंहका वघ.                                                     | <b>७</b> २– | ७३ |
| २८.        | त्रिपृष्ठ 'कोटिशिला' नामक पर्वतको सहजमें ही उठा लेता है.                               | <b>68</b> - | ७५ |
| २९.        | विद्याधर राजा ज्वलनजटी अपने चरको प्रजापित नरेशके दरबारमें भेजता है.                    | <b>98-</b>  | ૭५ |
| ३०.        | ज्वलनजटीके दूतने राजा प्रजापतिका कुलक्रम बताकर उसे ज्वलनजटीका पारिवारिक                |             |    |
|            | परिचय दिया.                                                                            | ७६–         | ७७ |
| <b>₹1.</b> | ज्वलनजटीके इन्दु नामक दूत द्वारा प्रस्तुत 'स्वयंप्रभाके साथ त्रिपृष्ठका विवाह सम्बन्धी |             |    |
|            | प्रस्ताव' स्वीकृत कर राजा प्रजापति उसे अपने यहाँ आनेका निमन्त्रण देता है.              | ७६-         | છછ |
|            | तीसरी-सन्धिकी समाप्तिः                                                                 | <b>9</b> ८- | ७९ |
|            | भाश्रयदाता नेमिचन्द्रके लिए कविका आसीर्वाद.                                            | <b>9</b> ८- | ७९ |

| कडवक        | सं.                                                                                      | पृष्ठ                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|             | _                                                                                        | मूल/हिन्दी अनु.         |
|             | सन्धि ४                                                                                  |                         |
| 9.          | ज्वलनजटी राजा प्रजापतिके यहाँ जाकर उनसे भेंट करता है.                                    | ८०- ८१                  |
| ₹.          | प्रजापित नरेश द्वारा ज्वलनजटीका भावभीना स्वागत.                                          | ८०- ८१                  |
| ₹.          | ज्वलनजटो द्वारा प्रजापतिके प्रति आभार-प्रदर्शन व वैवाहिक तैयारियाँ.                      | ८२- ८३                  |
| 8.          | ज्वलनजटोको पुत्री स्वयंत्रभाका त्रिपृष्ठके साथ विवाह.                                    | ८४- ८५                  |
| ч.          | ह्यग्रीवने ज्वलनजटी और त्रिपृष्ठके विरुद्ध युद्ध छेड़नेके लिए अपने योद्धाओंको ललकार      |                         |
| ₹.          | नीलकण्ठ, अश्वग्रीव, ईश्वर, वज्रदाढ, अकम्पन और धूम्रालय नामक विद्याघर योद्धाओं            | <b>না</b>               |
|             | ज्वलनजटी तथा त्रिपृष्ठके प्रति रोष प्रदर्शन.                                             | ८६- ८७                  |
| <b>9</b> .  | हयग्रीवका मन्त्री उसे युद्ध न करनेकी सलाह देता है.                                       | ८६- ८७                  |
| ٥.          | विद्याधर राजा हयग्रीवको उसका मन्त्री अकारण ही क्रोध करनेके दुष्प्रभावको समझात            | ा <del>है</del> .८८− ८९ |
| ٩.          | ह्यग्रीवके मन्त्री द्वारा ह्यग्रीवको ज्वलनजटीके साथ युद्ध न करनेकी सलाह.                 | ९०- ९१                  |
| 90.         | अश्वग्रीव अपने मन्त्रीकी सलाह न मानकर युद्ध-हेतु ससैन्य निकल पड़ता है.                   | ९०- ९१                  |
| 99.         | राजा प्रजापित अपने गुप्तचर द्वारा हयग्रीवकी युद्धकी तैयारीका वृत्तान्त जानकर अप          | ने                      |
|             | सामन्त-वर्गसे गूढ़ मन्त्रणा करता है.                                                     | ९२ <b>- ९</b> ३         |
| <b>६२</b> . | राजा प्रजापतिकी अपने सामन्त-वर्गसे युद्ध-विषयक गूढ़ मन्त्रणा.                            | ९२- ९३                  |
| 12.         | मन्त्रिवर सुश्रुत द्वारा राजा प्रजापितके लिए सामनीति धारण करनेकी सलाह.                   | ९४- ९५                  |
| 38.         | सामनीतिका प्रभाव-                                                                        | ९६- ९७                  |
| 94.         | सामनीतिके प्रयोग एवं प्रभाव.                                                             | <b>९६- ९</b> ७          |
| 94.         | सामनीतिके प्रयोग एवं प्रभाव.                                                             | 96- 99                  |
| 30.         | राजकुमार विजय सामनीतिको अनुपयोगी सिद्ध करता है.                                          | ९८- ९९                  |
| 16.         | गुणसागर नामक मन्त्री द्वारा युद्धमें जानेके पूर्व पूर्ण-विद्या सिद्ध कर छेनेकी मन्त्रणा. | 800-808                 |
| 99.         | त्रिपृष्ठ और विजयके लिए हरिवाहिनी, वेगवती आदि पाँच सौ विद्याओंकी मात्र एक                |                         |
| ,           | सप्ताहमें सिद्धि.                                                                        | १००-१०१                 |
| २०.         | त्रिपुष्ठका सदल-बल युद्ध-मूमिकी ओर प्रयाण.                                               | <b>१</b> ०२−१०३         |
| ₹9.         | विद्याधर तथा नर-सेनाओंका युद्ध-हेतु प्रयाण.                                              | 808-804                 |
| २२.         | नागरिकों द्वारा युद्धमें प्रयाण करती हुई सेना तथा राजा प्रजापतिका अभिनन्दन तथा           |                         |
|             | आवश्यक वस्तुओंका भेंट-स्वरूप दान.                                                        |                         |
| <b>२</b> ३. | त्रिपृष्ठ अपनी सेनाके साथ रथावर्त शैल पर पहुँचता है.                                     | १०६-१०७                 |
| ₹8.         | रथावर्त पर्वतके अंचलमें राजा ससैन्य विश्राम करता है.                                     | १०६-१०७                 |
|             | चतुर्थं सन्धिकी समाप्ति.                                                                 | 806-808                 |
|             | आश्रयदाताके लिए कविका आशीर्वाद.                                                          | 206-209                 |
| -           | सन्धि ५                                                                                  |                         |
| . 3.        | ( विद्याघर-चक्रवर्ती ) हयग्रीवका दूत सन्धि-प्रस्ताव लेकर त्रिपृष्ठके पास आता है.         | ११०१११                  |
| ₹.          | ( हयग्रीवका ) दूत त्रिपुष्टको हयग्रीवके पराक्रम तथा त्रिपुष्टके प्रति अतीतकी परोक्ष      | 11- 111                 |
| * 5         | सहायताओंका स्मरण दिलाता है.                                                              | ११०-१११                 |

|           | 3                                                                                         | ·                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| कडवक      | सं.                                                                                       | पृष्ठ                     |
|           |                                                                                           | मृत/हिन्दी अनु.           |
| ₹.        | विजय हयग्रीवके दूतको डाँटता है.                                                           | ११२-११३                   |
| 8.        | विजय हयग्रीवके असंगत सिद्धान्तोंकी तीव्र भर्त्सना करता है.                                | ११४-११५                   |
| ч.        | हयग्रीवका दूत त्रिपृष्ठको समझाता है.                                                      | ११४–११५                   |
| €.        | हयग्रीवके पराक्रमकी चुनौती स्वीकार कर त्रिपृष्ठ अपनी सेनाको युद्ध करनेका आदे              | য                         |
|           | देता है.                                                                                  | ११६–११७                   |
| <b>9.</b> | सैन्य-समुदाय अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित होकर अपने स्वामी त्रिपृष्ठके सम्मुख उपस्थित हो गर | ो. ११८–११९                |
| ٤.        | राजा प्रजापति, ज्वलनजटी, अर्ककीर्ति और विजय युद्धक्षेत्रमें पहुँचनेके लिए तैयारी करते है  |                           |
| ۹.        | त्रिपृष्ठ अपनी अवलोकिनी विद्या द्वारा शत्रु-सैन्यकी शक्तिका निरीक्षण एवं परीक्ष           | ण                         |
|           | करता है.                                                                                  | १२०-१२१                   |
| 90.       | त्रिपृष्ठ और हयग्रीवकी सेनाओंका युद्ध आरम्भ.                                              | १२२–१२३                   |
| 99.       | दोनों सेनाओंका घमासान युद्ध-वन्दीजनोंने मृतक नरनाथोंकी सूची तैयार करने हेतु उन            | कि                        |
|           | कुल और नामोंका पता लगाना प्रारम्भ किया.                                                   | १२२-१२३                   |
| 12.       | तुमुल युद्ध—अपने सेनापितकी आज्ञाके बिना घायल योद्धा मरनेको भी तैयार न थे.                 | १२४-१२५                   |
| 33.       | तुमुल युद्ध- घायल योद्धाओंके मुखसे हुआ रक्तवमन ऐन्द्रजालिक विद्याके समान प्रती            | ोत                        |
|           | होता था.                                                                                  | १ <i>२४</i> – <b>१</b> २५ |
| 38.       | तुमुल युद्ध-आपित्त भी उपकारका कारण बन जाती है.                                            | १२६ <b>-१</b> २७          |
| ٩٧.       | तुमुल युद्धराक्षसगण रुचिरासव पान कर कबन्घोंके साथ नादने लगते हैं.                         | १२८-१२९                   |
| १६.       | तुमुल युद्ध-अश्वग्रीवके मन्त्री हरिविश्वके शर-सन्धानके चमत्कार. वे त्रिपृष्ठको            | <b>गेर</b>                |
|           | लेते हैं.                                                                                 | १२८–१२९                   |
| 90.       | तुमुल युद्ध—हरिविश्व और भीमकी भिड़न्त.                                                    | १३०-१३१                   |
| 96.       | तुमुल युद्ध —अर्ककोर्तिने हयग्रीवको बुरी तरह घायल कर दिया.                                | <b>१३२-१३३</b>            |
| १९.       | तुमुल युद्ध—हरिविश्व और भीमकी भिड़न्त.                                                    | १३२-१३३                   |
| २०.       | तुमुल युद्ध-ज्वलनजटी, विजय और त्रिपृष्ठका अपने प्रतिपक्षी शशिशेखर, चित्रांग               | `द,                       |
|           | नीलरथ और हयग्रीवके साथ भीषण युद्ध.                                                        | १३४–१३५                   |
| ₹9.       | तुमुल युद्ध-युद्धक्षेत्रमें हयग्रीव त्रिपृष्ठके सम्मुख आता है.                            | १३६ <b>–१</b> ३७          |
| २२.       | तुमुल युद्ध—त्रिपृष्ठ एवं हयग्रीवकी शक्ति-परीक्षा.                                        | <b>१३६-</b> १३७           |
| २३. ़     | तुमुल युद्ध—त्रिपृष्ठ द्वारा हयग्रीवका वध.                                                | १३८-१३९                   |
|           | पाँचवीं सन्धि समाप्त.                                                                     | १३८-१३९                   |
|           | आशीर्वचन.                                                                                 | १३८-१३९                   |
|           | सन्घ ६                                                                                    |                           |
| 9.        | मगघदेव, वरतनु व प्रभासदेवको सिद्ध कर त्रिपृष्ठ तीनों खण्डोंको वशमें करके पोदन             | पुर                       |
|           | लौट आता है.                                                                               | १४०–१४१                   |
| ₹.        | पोदनपुर नरेश प्रजापित द्वारा विद्याघर राजा ज्वलनजटी आदि की भावभीनी वि                     | दाई                       |
|           | तथा त्रिपृष्ठका राज्याभिषेक कर उसकी स्वयं ही धर्मपालनमें प्रवृत्ति                        | १४०-१४१                   |
| ₹.        | त्रिपृष्ठ व स्वयंप्रभाको सन्तान-प्राप्ति.                                                 | १४२-१४३                   |
|           |                                                                                           |                           |

| क डव         | क सं.                                                                           | <b>पृष्ठ</b><br>मृज/हिम्दी अनू. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 8,           | उक्त सन्तानका नाम क्रमशः श्रीविजय, विजय और द्युतिप्रभा रखा गया.                 | <b>१४२-१४३</b>                  |
| ч,           | राजा प्रजापति मुनिराज पिहिताश्रवसे दीक्षित होकर तप करता है और मोक्ष             | प्राप्त                         |
|              | करता है.                                                                        | <b>१४४-१</b> ४५                 |
| ₹.           | त्रिपृष्ठको अपनी युवती कन्याके विवाह हेतु योग्य वर खोजनेकी चिन्ता.              | 622-624                         |
| <b>9.</b>    | अर्ककीर्ति अपने पुत्र अमिततेज और पुत्री मुताराके साथ द्युतिप्रभाके स्वय         | वरमें                           |
|              | पहुँचता है.                                                                     | 884-880                         |
| ٤.           | श्रीविजय <b>औ</b> र सुतारामें प्रेम- <del>र</del> फुरण.                         | <b>१</b> ४६— <b>१</b> ४७        |
| ۹.           | चुतिप्रभा-अमिततेज एवं सुतारा-श्रीविजयके साथ विवाह सम्पन्न तथा त्रिपृष्ठनार      | ाय <b>ण-</b>                    |
|              | की मृत्यु.                                                                      | <b>१४८-</b> १४९                 |
| 90.          | त्रिपृष्ठ—नारायणकी मृत्यु और हलघरको मोक्ष-प्राप्ति.                             | <b>१४८-१४</b> ९                 |
| 99.          | त्रिपृष्ठ-नारायण नरकसे निकलकर सिंहयोनिमें, तत्पश्चात् पुनः प्रथम नरकमें उर      | पन्न.                           |
|              | नरक-दुख-वर्णन.                                                                  | १५०-१५१                         |
| ५२.          | नरक-दुंख-वर्णन.                                                                 | १५०-१५१                         |
| <b>9</b> ₹.  | नरक-दुख-वर्णन.                                                                  | <b>१</b> ५२-१५ <b>१</b>         |
| 98,          | अमिततेष-मुनि द्वारा मृगराजको सम्बोधन. सांसारिक सुल दुलद ही होते हैं.            | <b>१</b> ५२१५३                  |
| ş <b>4</b> , | मुगराजको सम्बोधन.                                                               | <b>१५</b> ४१५५                  |
| 3 Ę.         | सिंहको सम्बोधन-कश्णासे पवित्र धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है.                           | 848-844                         |
| 10.          | सिंहको प्रबोधित कर मुनिराज गगन-मार्गसे प्रस्थान कर जाते हैं.                    | <b>१</b> ५६१५७                  |
| <b>\$</b> 6. | सिंह कठिन तपश्चयिक फलस्वरूप सौधमदिव हुआ.                                        | <b>१</b> ५६-१५७                 |
| ١٩.          | वह सौधर्मदेव चारण-मुनियोंके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु उनकी सेवामें पहुँचा. | १५८-१५९                         |
|              | कठी सन्त्रिकी समाप्तिः                                                          | 846-844                         |
|              | <del>श</del> ाशीर्वाद.                                                          | १५८-१५९                         |
|              | सन्घि ७                                                                         |                                 |
| ۹.           | धातकीखण्ड, वत्सादेश तथा कनकपुर-नगरका वर्णन.                                     | १६०-१६१                         |
| ₹.           | हरिष्वज देव कनकपुरके विद्याघर-नरेश कनकप्रभके यहाँ कनकष्वज नामक पुत्रके          | कपर्मे                          |
|              | उत्पन्न होता है.                                                                | १६०-१६१                         |
| Ą.           | राजकुमार कनकष्वजका सौन्दर्य-वर्णन, उसका विवाह राजकुमारी कनकप्रभाके              | साय                             |
|              | सम्पन्न हो जाता है.                                                             | १६२-१६३                         |
| 8.           | कनकष्वजको हेमरथ नामक पुत्रकी प्राप्ति.                                          | <b>१६२१</b> ६ <b>१</b>          |
| ч.           | कनकष्यज अपनी प्रिया सहित सुदर्शन मेरुपर जाता है और वहाँ सुन्नत मुनिके           | दर्शन                           |
|              | करता है.                                                                        | 848-844                         |
| ₹.           | सुव्रत मुनि द्वारा कनकष्वजके लिए द्विविध-धर्म एवं सम्यग्दर्शनका उपदेश.          | <b>१६४१</b> ६५                  |
| ૭.           |                                                                                 | <b>१</b> ६६— <b>१६</b> ७        |
| ۵.           | कनकष्वजका वैराग्य एवं दुर्दर तप. वह मरकर कापिष्ठ स्वर्गमें देव हुआ.             | <b>?</b> द द — <b>?</b> द ७     |
| ۹,           | अवन्ति-देश एवं उज्जयिनी-नगरीका वर्णेन.                                          | . १६८१६९                        |

| कटवक         | <b>ਜਂ</b> .                                                                           | <b>দূষ</b>                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                       | <b>८८</b><br>मूल/हिन्दी अनु. |
| 30.          | उज्जियनीकी समृद्धिका वर्णन । वहाँ राजा वज्रसेन राज्य करता था.                         | १६८–१६९                      |
| 19.          | पूर्वोक्त कापिष्ठ स्वर्गदेव चय कर राजा वज्रसेनके यहाँ हरिषेण नामक पुत्रके             |                              |
|              | उत्पन्न हुआ.                                                                          | <b>१</b> ७०–१७१              |
| <b>1 ?</b> . | हरिषेण द्वारा निस्पृह भावसे राज्य-संचालन.                                             | १७०-१७१                      |
| 33.          | राजा हरिषेण द्वारा अनेक जिन-मन्दिरोंका निर्माण.                                       | १७२–१७३                      |
| 18.          | सूर्य, दिवस एवं सन्दया-वर्णन.                                                         | <b>१</b> ७२–१ <b>७</b> ३     |
| 14.          | सन्घ्या, रात्रि, अन्घकार एवं चन्द्रोदय-वर्णन.                                         | १७४–१७५                      |
| 94.          | चन्द्रोदय, रात्रि-अवसान तथा वन्दीजनोंके प्रभातसूचक पाठोंसे राजाका जागरण.              | १७४–१७५                      |
| 10.          | सुप्रतिष्ठ मुनिसे दीक्षा लेकर राजा हरिषेण महाशुक्र-स्वर्गमें प्रीतिकर देव हुआ.        | १७६–१७७                      |
|              | सातवीं सनिधकी समाप्ति.                                                                | १७६–१७७                      |
|              | भाशीर्वाद.                                                                            | <b>१</b> ७६ <b>–</b> १७७     |
|              | •                                                                                     |                              |
|              | ं सन्धि ८                                                                             |                              |
| ٦.           | महाशुक्रदेव [हरिषेणका जीव] क्षेमापुरीके राजा धनंजयके यहाँ पुत्ररूपमें                 | जन्म                         |
|              | केता है.                                                                              | १७८–१७९                      |
| ₹.           | नवोत्पन्न बालकका नाम प्रियदत्त रखा गया उसके युवावस्थाके प्राप्त होते ही               | राजा                         |
|              | भनंजयको वैराग्य उत्पन्न हो गया.                                                       | १७८–१७९                      |
| Ą,           | राजा प्रियदत्तको चक्रवर्ती रत्नोंकी प्राप्ति.                                         | १८०-१८१                      |
| 8.           | राजा प्रियदत्तको चक्रवर्ती रत्नोंके साथ नव-निधियोंकी प्राप्ति.                        | १८०—१८१                      |
| ч.           | चक्रवर्ती प्रियदत्तकी नव-निधियाँ.                                                     | १८२–१८३                      |
| ٩.           | चक्रवर्ती प्रियदत्तको नव-निधियोके चमत्कार.                                            | १८२-१८३                      |
| ۵,           | चक्रवर्ती प्रियदत्त दर्पणमें अपना पिलत-केश देखता है.                                  | १८४–१८५                      |
| ε,           | चक्रवर्ती प्रियदत्तको वैराग्य-भावना                                                   | १८६–१८७                      |
| ٩,           | चक्रवर्ती प्रियदत्तका वैराग्य.                                                        | १८६–१८७                      |
| 10,          | व्यक्रवर्ती प्रियदत्तने अपने पुत्र अरिजयको राज्य सौंपकर मुनि-पद घारण कर लिया.         |                              |
| 99.          | चक्रवर्ती प्रियदत्त घोर तपदवर्याके फलस्वरूप सहस्रार-स्वर्गमें सूर्यप्रम देव हुआ, तत्प | श्वात्                       |
|              | नन्दन नामक राजा.                                                                      | १८८–१८९                      |
| 99.          | [२।६ से प्रारम्भ होनेवाली] राजा नन्दनकी भवावली समाप्त.                                | १९०-१९१                      |
| 11.          | राजा नम्दनने मी पूर्वभव सुनकर प्रोष्ठिल मुनिसे दीक्षा ग्रहण कर ली.                    | १९०—१९१                      |
| 18,          | मुनिराज नन्दनके द्वादशविघ तप.                                                         | <b>१९२–१९</b> ३              |
| 14.          | घोर तपश्चर्या द्वारा नन्दनने कषायों, मदों एवं भयोंका चात किया.                        | १९२–१९३                      |
| 19.          | मुनिराज नन्दन्की घोर तपश्चर्या.                                                       | <b>१९</b> ४-१९५              |
| 10.          |                                                                                       | <b>१</b> ९४ <b>–१</b> ९५     |
| i            | आठवीं सन्धिकी समासि.                                                                  | १ ९६-१९७                     |
| ,            | आश्रयदाताके लिए आशीवंचन.                                                              | १९६-१९७                      |
|              | <b>११</b>                                                                             |                              |
|              |                                                                                       |                              |

AB

| <b>T</b>        | TT  |
|-----------------|-----|
| <b>कास पाना</b> | ₹4. |

|            |                                                                                    | मूल/हिन्दी अनु  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            | सन्धि ९                                                                            |                 |
| 9.         | विदेह-देश एवं कुण्डपुर-नगरका वर्णन.                                                | <b>१९८-</b> १९९ |
| ₹.         | कुण्डपुर-वैभव वर्णन.                                                               | २००-२०१         |
| ₹.         | कुण्डपुरके राजा सिद्धार्थके शौर्य-पराक्रम एवं वैभवका वर्णन.                        | २००-२०१         |
| 8.         | राजा सिद्धार्थकी पट्टरानी प्रियकारिणीका सौन्दर्य-वर्णन.                            | २०२-२०३         |
| ч,         | इन्द्रकी आज्ञासे आठ दिक्कुमारियाँ रानी प्रियकारिणीकी सेवाके निमित्त आ पहुँचती हैं. | २०२–२०३         |
| ٤.         | रानी प्रियकारिणी द्वारा रात्रिके अन्तिम प्रहरमें सोलह स्वप्नोंका दर्शन.            | २०४-२०५         |
| <b>9</b> . | श्वावण शुक्ल षष्ठीको प्रियकारिणीका गर्भ-कल्याणक.                                   | २०४-२०५         |
| €.         | प्रियकारिणीके गर्भ घारण करते ही घनपति - कुबेर नौ मास तक कुण्डपुरमें रत्नवृष्टि     | દ               |
|            | करता रहा.                                                                          | 204-704         |
| ۹.         | माता प्रियकारिणीकी गर्भकालमें शारीरिक स्थितिका वर्णन, चैत्र शुक्ल त्रयोदशीव        | ते              |
|            | बालकका जन्म.                                                                       | २०८-२०९         |
| 10.        | सहस्रलोचन—इन्द्र ऐरावत हाथोपर सवार होकर सदल-बल कुण्डपुरकी ओर चला.                  | २०८-२०९         |
| 99.        | कल्पवासी-देव विविध क्रीड़ा-विलास करते हुए गगन-मार्गसे कुण्डपुरकी ओर गमन            |                 |
|            | करते हैं.                                                                          | २१०२११          |
| 97.        | इन्द्राणीने माता प्रियकारिणीके पास (प्रच्छन्न रूपसे ) एक मायामयी बालक रखक          | ₹               |
|            | नवजात शिशुको (चुपचाप) उठाया और अभिषेक हेतु इन्द्रको अपित कर दिया.                  | २१०२११          |
| 93.        |                                                                                    | <b>হ</b>        |
|            | पर्वतपर ले जाता है.                                                                | ्२१२२१३         |
| 18,        | १००८ स्वर्ण-कलशोंसे अभिषेक कर इन्द्रने उस नवजात शिशुका नाम राशि एवं लग्न           | -               |
|            | अनुसार 'वीर' घोषित किया.                                                           | २१२२१३          |
| g 4.       | इन्द्र द्वारा जिनेन्द्र-स्तुति.                                                    | 788-786         |
| 34.        | अभिषेकके बाद इन्द्रने उस पुत्रका 'वीर' नामकरण कर उसे अपने माता-पिताको सौ           | <b>प</b>        |
|            | दिया. पिता सिद्धार्थने दसवें दिन उसका नाम वर्धमान रखा।                             | 288-286         |
| 10.        | वर्षमान शोध्र ही 'सन्मति' एवं 'महावीर' हो गये.                                     | 785-786         |
| 14.        | तीस वर्षके भरे यौवनमें महावीरको वैराग्य हो गया. लौकान्तिक देवोंने उन्हें           |                 |
|            | प्रतिबोधित किया.                                                                   | 284-284         |
| 99.        | लौकान्तिक देवों द्वारा प्रतिबोध पाते ही महावीरने गृहत्याग कर दिया.                 | ₹१८-२१          |
| ₹0,        | महावीरने नागलण्डमें वठोपवास-विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की. वे अपनी प्रथम पारणा-      |                 |
| •          | के निमित्त कुलपुर नरेश कुलके यहाँ पश्चारे.                                         | <b>२१८-२</b> १  |
| ₹ 1.       | राजा कूलके यहाँ पारणा लेकर वे अतिमुक्तक नामक स्मञ्जान-भूमिमें पहुँचे, जहाँ भव      | 14-5 14         |
|            | नामक रुद्रने उत्तपर घोर उपसर्ग किया.                                               | <b>२२०-२२</b>   |
|            | महावीरको ऋजुकूला नदीके तीरपर केवलज्ञानकी उत्पत्ति हुई. तत्पश्चात् ही इन्द्रके      |                 |
| 7.7        |                                                                                    |                 |
| ₹₹.        | ं आदेशसे यक्ष द्वारा समवशरणकी रचना की नयी.                                         | २२०२२           |

२५४-२५५

२५४-२५५

#### कडवक सं. पृष्ठ नूल/हिन्दी अनु. नौवीं सन्धिकी समाप्ति. २२२-२२३ आशीर्वाद. **२**२२–२२३ सन्धि १० भगवान्की दिव्यघ्विन झेलनेके लिए गणधरकी खोज. इन्द्र अपना वेश बदलकर ٤. गौतमके यहां पहुँचता है. २२४-२२५ गौतम ऋषिने महावीरका शिष्यत्व स्वीकार किया तथा वही उनके प्रथम गणधर बने. ₹. उन्होंने तत्काल ही द्वादशांग श्रुतिपदोंकी रचना की. २२४-२२५ समवशरणमें विराजमान सन्मति महावीरकी इन्द्र द्वारा संस्तुति तथा सप्ततत्त्व ₹. सम्बन्धी प्रश्न. २२६–२२७ जीव-भेद, जीवोंकी योनियों और कुलक्रमोंपर महावीरका प्रवचन. ٧. २२६-२२७ जीवोंके भेद, उनकी पर्याप्तियाँ और आयु-स्थिति. ٧. २२८-२२९ जीवोंके शरीर-भेद. €. २३०--२३१ स्थावर जीवोंका वर्णन 9. २३२--२३३ विकलत्रय और पंचेन्द्रिय तियंचोंका वर्णन. ሪ 737-733 प्राणियोंके निवास-स्थान, द्वीपोंके नाम तथा एकेन्द्रिय और विकलत्रयके शरीरोंके ٩. २३४--२३५ समुद्री जलचरों एवं अन्य जीवोंकी शारीरिक स्थिति. 90. २३६-२३७ जीव की विविध इन्द्रियों और योनियोंका भेद-वर्णन. 19. 735-730 विविध जीव-योनियोंका वर्णन. 92. **२३८-२३**९ सर्प आदिकी उत्कृष्ट आयु. भरत, ऐरावत क्षेत्रों एवं विजयार्घ पर्वतका वर्णन. 93. 280-288 विविध क्षेत्रों और पर्वतोंका प्रमाण. 98. **२४०-२४१** प्राचीन जैन भूगोल-पर्वतों एवं सरोवरोंका वर्णन. 94. 282-283 भरतक्षेत्रका प्राचीन भौगोलिक वर्णन--निदयां, पर्वत, समुद्र और नगरोंकी संख्या. 98. **२४२-२४३** प्राचीन भौगोलिक वर्णन— द्वीप, समुद्र और उनके निवासी. 90. 288-284 प्राचीन भौगोलिक वर्णन-भोगभूमियोंके विविधमुखी मनुष्योंकी आयु. वर्ण एवं वहाँ-96. की वनस्पतियोंके चमत्कार. 288-284 प्राचीन भौगोलिक वर्णन-भोगभूमियों का काल-वर्णन तथा कर्मभूमियोंके आर्य-अनार्य. २४६-२४७ 99. प्राचीन भौगौलिक वर्णन-कर्मभूमियोंके मनुष्योंकी आयु, शरीरकी ऊँचाई तथा अगले ₹0. जन्ममें नवीन योनि प्राप्ति करनेकी क्षमता. २४८-२४९ किस कोटिका जीव मरकर कहाँ जन्म लेता है. 29. **२४८-२४९** तिर्यग्लोक और नरक लोकमें प्राणियोंकी उत्पत्ति-क्षमता तथा भूमियोंका विस्तार. ₹₹. 240-248 प्रमुख नरकभूमियां और वहाँके निवासी नारकी-जीवोंकी दिनचर्या एवं जीवन.. ं ₹₹. 242-243

₹8.

24.

नरकके दुःखोंका वर्णन.

नरक-भूमिके दुःख वर्णन.

68

## वहुमाणचरिउ

| कडवक सं.     |                                                                             | <b>पृष्ठ</b><br>मृत/हिन्दी अनु. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| २६.          | नरकोंके घोर दुःखोंका वर्णन.                                                 | २५६–२५७                         |
| ₹७.          | नारकी जीवोंके दुःखोंका वर्णन.                                               | २५८–२५९                         |
| २८.          | नारिकयोंके शरीरकी ऊँचाई तथा उत्कृष्ट एवं जघन्य आयुका प्रमाण.                | २५८-२५९                         |
| २९.          | देवोंके भेद एवं उनके निवासोंकी संख्या.                                      | २६०२६१                          |
| ३०.          | स्वर्गमें देव-विमानोंकी संख्या.                                             | २६२–२६३                         |
| <b>31.</b>   | देव विमानोंकी ऊँचाई.                                                        | २६२–२६३                         |
| ३२.          | देवोंको शारीरिक स्थिति.                                                     | २६४–२६५                         |
| ३३.          | देवोंमें प्रवीचार ( मैयुन ) भावना.                                          | २६६–२६७                         |
| ३४.          | ज्योतिषो तथा कल्पदेवों और देवियोंकी आयु, उनके अवधिज्ञान                     |                                 |
|              | द्वारा जानकारीके क्षेत्र.                                                   | २६६२६७                          |
| રૂ જ.        | आहारकी अपेक्षा संसारी प्राणियोंके भेद.                                      | २६८ <b>–२६९</b>                 |
| ३६.          | जीवोंके गुणस्थानोंका वर्णन.                                                 | २७ <b>०२७</b> १                 |
| ₹w.          | गुणस्थानारोहण क्रम.                                                         | २७२–२७३                         |
| <b>\$</b> 6. | सिद्ध जीवोंका वर्णनः                                                        | २७२–२७३                         |
| <b>३९.</b>   | अजीव, पुद्गल, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्त्वोंपर प्रवचन.               | २७४–२७५                         |
| 80.          | भगवान् महावीरका कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीकी रात्रिके अस्तिम पहरमें पावापुरीमें |                                 |
|              | परिनिर्वाण.                                                                 | <b>२</b> ७६–२७ <b>७</b>         |
| 83.          | कवि और आश्रयदाताका परिचय एवं भरत-वाक्य.                                     | २७६–२७७                         |
|              | दसर्वी सन्धिकी समाप्ति.                                                     | २७८-२०९                         |

विबुह-सिरि सुकड सिरिहर-विरइउ

वड्रुमाणचरिउ

### सन्धि १

8

परमेट्टिहें पैविमल-दिट्टिहें चलण नवेष्पिणु वीरहो। तमु णासमि चरिड समासमि जिय-दुङ्जैय-सर-वीरहो॥

जय सुह्य सुह्य रिड विसहणाह जय संभव संभव-हर पहाण जय सुमई सुमई परिवत्त-हास जय परम-पर मणुहर सुपास जय सुविहि सुविहियर अविहि चुक्क जय समय-समय सेयंस पुंजा जय विमल विमलगुण-रयण-कंत जय धम्म सुधम्म सुमग्ग-जाण जय सिद्ध-पसिद्ध-पबुद्ध कुंथु जय विसय विसयहर्र मिक्षदेव जय विगय-विगय णिम णिरह सामि जय पास अपास अणंगदाह

5

10

15

5

जय अजिय अजिय सासण सणाह ।
जय णंदण णंदण पत्त-णाण ।
जय पउमप्पह पउमप्पहास ।
जय चंदप्पह चंदप्पहास ।
जय सीयल सीयल-भाव मुक्क ।
जय सीयल सीयल-भाव मुक्क ।
जय सुमण-सुमण थुव वासुपुँज ।
जय वर्य वर्यर अणंत संत ।
जय संतिय संति अणंत-णाण
जय अहिय अहिययर कहिय कुंथु ।
जय सुन्वय सुन्वयवंत सेव ।
जय णीरय-णीरय णयण णेमि ।
जय विणय-विणय-सुर वीरणाह ।

धत्ता-ए जिणवर णिज्जिय-रइवर विणिवारिय-चडविह-गइ। जय-सासण विग्घ-विणासण महु पयडंतु महामइ॥१॥

२

इक्किह दिणि नरवर-नंदणेण जिण-चरण-कमल-इंदिंदिरेण जायस -कुल-कमल-दिवायरेण णामेण णेमिचंदेण वुत्तु जिह विरइउ चरिड दुहोहवारि चंदप्पह-संति-जिणेसराह सोमा-जणणी आणंदणेण।
णिम्मल्यर-गुण-मणि-मंदिरेण।
जिण-भेणियागम-विहिणायरेण।
भो कइ सिरिहर सहत्य-जुत्तु।
संसारुङभव-संताव-हारि।
भव्वयण-सरोय-दिणेसराहँ।

१. १. V. विमल। २. J. दुजय। ३. J. V. इं। ४. J. V. इं। ५. V. ले। ६-७. J. पूज। ८. D. हिरि।

२. १. D. J. V. जायम । २. J. त । ३. D. सचंदप्पह ।

#### सन्धि १

## 8

## मङ्गल स्तुति

घत्ता—विमल दृष्टि वाले एवं दुर्जेय कामबाणों के विजेता वीर-परमेष्टियोंके चरणोंमें नमस्कार कर उनके चरितका संक्षेप में वर्णन कर अपने अज्ञानरूपी अन्धकारको नष्ट करता हूँ।

सुभग-सुन्दर तनुवाले तथा कर्मरिपुको सुहत-सर्वथा नष्ट कर देनेवाले वृषभनाथ की जय हो। अजित-अखण्ड शासनके नाथ अजितनाथ की जय हो। संसार-बाधा के नाश करने में प्रधान सम्भवनाथको जय हो। आनन्ददायक ज्ञान प्राप्त करानेवाले अभिनन्दननाथको जय हो। ५ जिनका सुमतिरूपी हास्य व्यक्त है, ऐसे सुमतिनाथकी जय हो। भव्यरूपी पद्मोंको प्रहर्ष-विकसित करनेवाले पद्मनाथकी जय हो । परम्पर—प्रधानोंमें प्रधान तथा जिनके शरीरके पार्वभाग मनोहर हैं, उन सुपारवंनाथकी जय हो। चन्द्रमाकी प्रभाके समान चन्द्रप्रभ भगवान की जय हो। अन्याय-से दूर तथा न्यायका विस्तार करनेवाले सुविधिनाथ (पूष्पदन्त) की जय हो। कषायविहीन, कृष्णभावोंसे मुक्त शीतलनाथकी जय हो। स्वमतके कल्याणोंको पूर्णं करनेवाले श्रेयांसनाथ की १० जय हो । सुमन—देव तथा सुमन—ज्ञानीजनों द्वारा स्तृत वासुपूज्यकी जय हो । निर्मेल गुणरूपी 🔧 रत्नोंसे कान्त ( द्युतिवन्त ) विमलनाथकी जय हो। वर—श्रेष्ठोंमें श्रेष्ठतर अनन्तनाथकी जय हो। सत्यधर्म एवं सुमार्गंके ज्ञाता धर्मनाथकी जय हो। अनन्तज्ञानवाले शान्तिनाथकी जय हो। ( सर्वगुणोंमें --- ) सिद्ध, जगप्रसिद्ध, एवं प्रबुद्ध कुन्थुनाथकी जय हो। जो कुन्थु आदि जीव कहे गये हैं, उनका भी अधिक हित करनेवाले अरहनाथकी जय हो। विषयरूपी विषको हरनेवाले १५ मल्लिदेवकी जय हो। महान् व्रतधारी जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे मुनिसुव्रतनाथकी जय हो। विविध गतियोंसे विगत-रिहत, अन्तराय आदि घातिया कर्मोंसे रिहत निमनाथकी जय हो। नीरज-कमलके समान नेत्रवाले तथा नीरज-कर्मरजसे रहित नेमिनाथकी जय हो। अनङ्गकी दाहसे अस्पृष्ट पार्श्वनाथकी जय हो । विनीत देवों द्वारा सादर नमस्कृत वीरनाथकी जय हो ।

घत्ता—उक्त समस्त जिनवर रितवर—कामदेवको जीतनेवाले हैं, चतुर्विध गितयोंका २० निवारण करनेवाले हैं, तथा जिनका शासन जयवन्त है और जो विघ्न-विनाशक हैं, वे (जिनवर) मेरी महामितको प्रकट करें ॥१॥

#### २

## ग्रन्थ-प्रणयन-प्रतिज्ञा

एक दिन (अपनी) सोमा (नामक) माताको आनिन्दतं करने वाले, जिनेन्द्रके चरण-कमलोंके लिए भ्रमरके समान, श्रेष्ठ एवं निर्मेल गुणरूपी रत्नोंके निवासस्थल, जैसवाल-कुल रूपी कमलके लिए सूर्यंके समान, जिनेन्द्र द्वारा कथित आगमविधिका आदर करनेवाले तथा नरवर (सेठ) के सुपुत्र नेमिचन्द्रने कहा—"हे कवि श्रीधर, जिस प्रकार आपने दुःख-समूह रूपी जलसे परिपूर्ण संसारमें उत्पन्न भव-सन्तापका हरण करनेवाले, भव्यरूपी कमलोंके लिए 10

5

10

15

तिह जइ विरयहि वीरहो जिणासु अंतिम-तित्थयरहो थिरयरासु ता पुष्जहि मज्झु मणोहराईँ तं निसुणवि भासिड सिरिहरेण सँम-णयण दिट्ट कंचण-तिणासु।
गंभीरिम जियरयणायरासु।
विणु भंतिए निरु प्यणिय-सुहाईँ।
कड्णा बुह्यण-माणसैंहरेण।

घत्ता—जं वृत्तव तुम्हिहि जुत्तव तं अइरेण समाणिम । णिय सत्तिष्ट जिण-पय-भत्तिष्ट तिह-जिह तं पि वियाणिम ॥ २ ॥

3

इय भणि सरसइ मणि संभरेइ बन्जरियर्ड गोल्ह तण्रुहेण भो बीवा-कंत मणोहिराम इह जंबूदीवइ दीवराइ सुरगिरि-दाहिण-दिसि भरहखेले तत्थिय पसिद्धल पुन्वदेसु देवा वि समीहिह जित्थु जम्मु जो भूसिल णयण-सुहावणेहिं कूलामल-जल-परिप्रिएहिं जो णायवेल्लि-प्यहुमेहि जहिं वहहि सुहाससु रसु णईल गोहण-वंतहि पामरयणेहिं जहिं सहिं गाम-णिग्गम समेय पुंडुच्छु वाड मंडिय-दिसासु संकण-वियण हैं परिहरेइ।
संबोहिय-भव्बंभोरुहेण।
सुणु णेमिचंद पायिडय-नाम।
परिभिमर-मिहिर-णक्षत्त राह्।
बहु वीहि विहूसिय विविहर्सेत्तं
णियगुणहि विनि ज्ञिय-सयल-देसु।
दूरुज्झिवि तियसा वासरम्मु।
अगणिय-रयणायर गयवणेहिँ।
विश्थिणण-सालि-केयारएहिँ।
पणइणु रमणो रामारमेहि।
अंवुयवासिउ मंथर गईउ।
अवगह-विमुक्क सासहि घणेहिँ।
णं नियवइ चिंतामणि अमेय।
जो सोभा उव उविमयइ कासु।

घत्ता-पिह विण्णच पहिउ निसण्णच जिह सरेहिं सिरज्जह। दिय-सहिं सिळेलु सहहिं णं करणहें पाइज्जह।। ३।।

8

तहिं णिवसइ घरणीयले स-णाम सुरपुरिव पुण्णवंतहि समिद्ध जहिँ जल्लयंतरगयणीलभाणु णयरी सियछत्तायार णाम । णाणा-मणि-गण-किरणिहिँ समिद्ध । सेंडजाणुभएण व निन्व माणु ।

४. J. V. समयण । ५. V. णि०। ६. V. माणसरेण ।

३. १. D. वज्जरिय । २. D. गुणणिज्जिय । ३. D. V. विच्छिण्ण । ४. V. पंडु० । ५. D. J. V. वड । ६. D. J. V. सहै ।

४. १. D. J. V. सन्भाणुभएणव निच्च भाणु ।

<sup>1.</sup> D. प्रवनितसुखानि ।

सूर्यके समान चन्द्रप्रभ एवं शान्तिनाथके चरित-काव्य रचे हैं, उसी प्रकार कांचन एवं तृणमें समदृष्टिवाले, स्थितप्रज्ञ तथा अपने ज्ञानकी गम्भीरतासे समुद्रको जीत लेनेवाले अन्तिम तीर्थंकर (वीर) के चरित-काव्यका भी यदि प्रणयन कर दें, तो आप भ्रान्तिरहित, निरुपम एवं मनोहर मेरे अपने सुखोंको परिपूर्ण कर देंगे।" नेमिचन्द्रकी उस प्रार्थनाको सुनकर बुधजन रूपी हंसोंके लिए मानसरोवरके समान किव श्रीधरने उत्तर दिया—

घत्ता—''आपने जो कुछ कहा है, वह युक्तियुक्त है। मैं जिस प्रकार जानता हूँ, उसी प्रकार उसे भी अपनी शक्तिके अनुसार तथा जिनेन्द्रके चरणोंकी भक्ति पूर्वक शीघ्र ही लिखकर समाप्त करूंगा।''॥२॥

# ३ ग्रन्थ-रचना प्रारम्भ । पूर्व-देश की समृद्धि का वर्णन

उसने इस प्रकार कहकर सरस्वतीका मनमें स्मरण किया तथा संकल्प-विकल्पोंको त्यागकर भव्य-कमलोंको सम्बोधित करनेवाले गोल्हके पुत्र [किव श्रीधर] ने कहा—''हे बीवा (नामकी) पत्नीसे अपने मनको रमानेवाले तथा 'नेमिचन्द्र' इस नाम से प्रसिद्ध तुम (अब मेरा कथन—बङ्गमाणचरिउ नामक काव्य) सुनो।''

विश्वके समस्त द्वीपोंमें श्रेष्ठ जम्बू-द्वीप नामका एक द्वीप है, जिसमें मिहिर (सूर्य) एवं नक्षत्र राज (चन्द्रमा) परिभ्रमण करते रहते हैं। उसी जम्बूद्वीपमें एक सुमेरु पर्वत है, जिसकी दिक्षण दिशामें भरतक्षेत्र स्थित है, जो अनेक प्रकारके धान्य वाले खेतोंसे विभूषित है।

उसी भरतक्षेत्रमें सुप्रसिद्ध पूर्वदेश है, जिसने अपने गुणोंसे समस्त देशोंको जीत लिया है, तया जहाँ देवगण भी अपने रम्य त्रिदशावासको दूरसे ही छोड़कर जन्म लेना चाहते हैं, जो नयनोंको सुन्दर लगनेवाले गजयुक्त वनोंसे सुशोभित है, जो अगणित रत्नोंकी खानि है, जहाँ १० निर्द्योंके किनारे निर्मल जलोंसे परिपूर्ण रहते हैं, जहाँ दूर-दूर तक शालिकी क्यारियाँ फैली हुई हैं, जो नागरवेल (ताम्बूल) और पूगद्रम (सुपाड़ी) के वृक्षों से भूषित है, जहाँ प्रणयीजनोंके रमण करनेके लिए रम्य-वाटिकाएँ बनी हुई हैं, जहाँ सुधाके समान रसवाली एवं कमलोंसे सुवासित निदयाँ प्रवहमान रहती हैं, जहाँके पामरजन (कृषकवर्गं) गोधनसे युक्त हैं, जो देश अवग्रह (वर्षा-प्रतिबन्ध) से रहित एवं घनसमूहसे सुशोभित है, जहाँके ग्राम मार्गोंसे शोभायमान १५ हैं, मानों अमेय चिन्तामणि-रत्नके समान वे सभीकी मनोकामनाको पूर्ण करनेवाले हों, जहाँकी दिशाएँ पौंड़ा एवं ईखकी वाटिकाओंसे मण्डित रहा करती हैं। उनकी शोभाकी उपमा किससे दी जाय?

घत्ताः—जहाँ पथमें (थकानके कारण) खिन्न बैठे हुए पथिकको हंसोंकी बोलीके बहाने ही मानो ऊँचे स्वरोंसे बुलाया जाता है तथा धैर्ययुक्त शब्दोंसे उन्हें करुणापूर्वक जलपान कराया २० जाता है।। ३।।

# सितछत्रा नगर का वर्णन

वहाँ उस पूर्व-देशकी भूमिपर स्वर्गपुरीके समान, पुण्यवान् जनोंसे सुशोभित, नाना प्रकारकी मणि-किरणोंसे समृद्ध एवं सार्थक नामवाली सितछत्राकार नाम की नगरी है। जहाँ जलदों के मध्य में छिपा हुआ सूर्य ऐसा प्रतीत होता था, मानो सज्जनोंके ज्ञानरूपी सूर्यसे भयभीत

दस सय किरणहि कलिउ विसाले जिहें जल-खाइयहि तरंग-पंति 5 णव-णिळणि-समुब्भव-पत्त णील जिह गयणंगण-गय-गोउराईँ पेखेवि नहि जंतु सुहासिवग्गु जिहेँ निवसइ विणयण गय-पमाय सद्दश्य-वियक्षण दाण-सील 10 जहिं मंदिर-भित्ति विलंबमाण माऊर इंति गिह्नण-कएण् जहिँ फलिह-बद्ध-मि्यले मुहेसु अलि पडइ कमल-लालेसवेड जहिँ फलिह-भित्ति-पडिविविवाई 15 स-सवत्ति-संक गय-रय-खमाहँ

णारोहर्-मणि-मंडिय विसाले । सोहर् पवणाह्य गयणि जंति । णं जंगम-महिह्र माल लील । रयणमय-कवाडहिं सुंद्राइँ । सिरु धुणइँ मउड-मंडिय णह्ग्गु । परदार-विरय परिमुक्क-माय । जिण-धम्मासत्त विसुद्ध-सील । णील-मणि करोहर् धावमाण । कसणोरयालि भक्खण-रएण । णारीयणाहँ पडिविंविएसु । अहवा महु वह ण हवर् विवेड । णिय रूवर्डं णयणिहं भावियार्डं । जुज्झांति तियड निय-पिययमाहँ ।

घत्ता —तिह णरवइ णावइ सुरवइ करइ रज्ज निर्च्चितछ । सहु रमणिहिं सुर-मण-दमणिहि सुर-सोक्खइ माणंतछ ॥ ४ ॥

G

णामेण णंदिवद्धणु सुतेड णिय-मणि-णिड्झाइय-अम्ब्ह-देड मिह्वल्ड पयासिय-वर-विवेड डवयिह पवाय-दिवायरासु णव-कुसुमुग्गमु विणयम्मासु छण-इंदु समग्ग-कलायरासु जं पाइवि मणि विज्जा-मणोज्ज णिग्घणे गय दिणे तारा समाणे जस भूसिय समहीहर रसेण जं किड रिड-वहु मुहु कुसण-भाड मणि चितिय करुणय-केप्परुक्खु परिविद्धिहेमइ-जल-सिंचणेण हुण्णय-पण्णय-गण-वेणतेड ।
णं वीयड हुड जगे कामदेड ।
अरि-वंस-वंस-वण-जायवेड ।
मंभीसणु रणमहि कायरासु ।
रयणायर गंभीरिम-गुणासु ।
पंचाणणु पर-वल-णर-मयासु ।
मइवंतह मणे पविरहय चोडज ।
रेहंति णहंगणि भासमाणे ।
अवि पुल्ल-कुंद्रज्जई-सम-जसेण ।
तं निएवि ण कहो अच्छरिड जाड ।
अणु जणवयहो विलुत्त-दुक्खु ।
णिंड्जेण विरसु को होइ तेण ।

5

10

<sup>🥄</sup> १, D, ज्जुइ। २. D. J. V. बप्प०। ३. V. णिजेण।

I, D, अग्नि

होकर ही वहाँ (भागकर) छिप गया हो अथवा सहस्रों किरणोंसे युक्त तथा तेजस्वी रहनेपर भी सूर्य मणि-किरणोंसे दीप्त विशाल एवं उन्नत भवनोवाली उस नगरीके ऊपर (गितरोधके भयसे ) नहीं चढ़ता। जहाँ जल-खातिकाकी तरंग-पंक्तियाँ पवनसे आहत होकर आकाशमें जाती हई-सी प्रतीत होती हैं। वे तरंगें नव-कमिलिनयोंसे उत्पन्न नील-वर्णको प्राप्त थीं, अतः ऐसा प्रतीत होता था, मानो उस (जल-खातिका) ने जंगम-पर्वंतमालाको ही लील लिया हो। जहाँ रत्नमय कपाटोंसे युक्त गगनचुम्बी सुन्दर गोपूरोंको देखकर आकाश-मार्ग में जाते हुए मुक्टधारी सुधाशी (देव) वर्ग (अपने निवासको हीन मानकर) आकाशमें ही अपना सिर १० धनते रहते हैं। जहाँ प्रमादरहित, परदार-विरत एवं मायाचारसे रहित, शब्द एवं अर्थ प्रयोगमें विचक्षण, दानशील, जिन-धर्ममें आसक्त एवं विश् द्वशीलवाले विणक्जन निवास करते हैं। जहाँ मन्दिरोंकी भित्तिपर पड़ती हुई नील-मणिकी लम्बी किरणोंको कृष्णवर्णके लम्बे सर्प समझकर उन्हें खानेकी अभिलाषासे मयुरी बार-बार उन्हें पकड़नेके लिए आती है। जहाँ स्फटिकमणिसे निर्मित महीतल (फर्शं) पर नारीजनोंके मुखोंके प्रतिबिम्बित रहनेसे भ्रमर उन्हें भ्रमसे कमल १५ जानकर उसके रसपानकी लालसासे उनपर वेगपूर्वक आ पडता है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मध्पायियोंके लिए कोई विवेक ही नहीं रहता। जहाँ स्फटिकमणियोंसे निर्मित भित्तियों में तथा नयनों को चकचौं धिया देनेवाले अपने ही सौन्दर्यको देखकर कामिनियाँ सौतों की शंकासे रति-क्रियाओं में समर्थ अपने प्रियतमों से भी जझ जाती हैं।

घत्ता—उस सितछत्रा नगरीमें सु-रमण करनेवाली सुन्दर रमणियोंके साथ देवोंके समान सुखों- २० का अनुभव करता हुआ एक नरपित सुरपितके समान ही निश्चिन्त मनसे राज्य कर रहा था।।४॥

५

## सितछत्राके राजा नन्दिवर्धन एवं पट्टरानी वीरमतीका वर्णन

उस तेजस्वी राजाका नाम निन्दवर्धन था, जो दुर्नीति रूपी पन्नगों (सर्पों ) के लिए मानो गरुड ही था। वह अपने मनमें (निरन्तर ही) अरहन्तदेवका ध्यान किया करता था। सौन्दर्यमें ऐसा प्रतीत होता था, मानो संसारमें वह दूसरा कामदेव ही उत्पन्न हुआ हो। जिसका विवेक पथिवी-तल पर विख्यात था, जो शत्रुओंके वंशरूपी वेणुवनके लिए अग्निके समान था, जो प्रतापरूपी सूर्यंके लिए उदयाचलके समान था, रणक्षेत्रमें कायरोंके लिए जो अभयदान देता था। जो नवीन पूष्पोंके उद्गमके भारसे विनीत द्रुमके समान था, जो रत्नाकरके समान गुण-गम्भीर था, पूर्णंमासीके चन्द्रमाके समान जो समस्त कलाओंसे युक्त था। शत्रुसेनाके मनुष्यरूपी मृगोंके लिए जो सिंहके समान था. जिसने विद्यारूपी मनोज्ञमणि प्राप्त कर विद्वानोंके मनमें आश्चर्य उत्पन्न कर दिया था। ग्रीष्मकालीन दिवसके अस्त हो जाने पर नभांगणमें सूत्रोभित उज्ज्वल तारेके समान तथा अविकलरूपसे प्रफूल्लित कुन्द जातिके पुष्पोंके समान सरस एवं धवल वर्ण वाले यशसे जो १० स्शोभित था, जिसने रिप्-वधुओंके मुखोंको काला बना दिया था, किन्त्र वह देखकर कोई आइचर्य-चिकत नहीं था (क्योंकि यह तो निन्दवर्धनके लिए सामान्य बात हो गयी थी)। वह मनमें चिन्तित चिन्तामणि (रतन) के समान तथा दीन-अनाथोंके लिए कल्पवृक्ष और (अपने जनपदके लोगोंके साथ-साथ) अन्य जनपदके लोगोंके भी दुःखोंको दूर करनेवाला था। ठीक ही है, हेमन्त ऋतु की जल-वर्षा अनाज-वृद्धि करती ही है, क्या उससे कोई विरसताको भी १५ प्राप्त होता है ? ( उसी प्रकार राजा निन्दवर्धनके दानरूपी जलसे सिचित होकर कौन-सा व्यक्ति विरस-द:खी बच रहा था ? अर्थात् दान देकर उसने सभीको प्रसन्न बना दिया था।

10

5

10

# घत्ता—तहो रायहो अइ पियवायहो पिय वीरवइ वि सिद्धी। अणुराएँ नाइविहाएँ मणवावारेँ सिद्धी॥ ५॥

६

वेल-व लावण्ण-णईसरासु
करुणा इव प्रम मुणीसरासु
पडमरयणु जिह कर-मंजरीष्ट्र
अहिणव-जलहरू जिह तडिलेयाष्ट्र
जा सहु पिएण जंपइ सवील
णं मयणहो वाणह तिणय पंति
जा जण-मण-हर सुर-सुंदरीव
जासि थण घम्मालिगियंग
जा सहय सहासिणि अइ सुरूव
संतेहि वि आहरणेहिँ जाहे

जयसिरि-व समुत्ति रईसरासु । सुंदरयर सइ व सुरेसरासु । चूव-दुमु जिह नव मंजरीष्ट । निय पिययमु तिह भूसियड ताष्ट्र । सुंदरि सिय णं मयणं सलील । णं तासु ज केरी पयड-सत्ति । जिण-पय-पंकय-रय-चंचरीव । मंथर-गइ-णिज्ञिय वण-मयंग । विण्णाण-विणइ-गुण सार-भूव । परभूसणु निम्मलु सीलु ताहे ।

घत्ता—महिराएँ विरङ्घ राएँ तणुरुहु समयण काएँ । अरुणच्छवि उप्पाउ रवि णं सुर-दिसिहिं पहाएँ ॥६॥

9

तहो जम्म काले णहु स-दिसु जाउ पबहद सुअंधु गंधवहु मंदु जिणनाह-पूज विरद्दि सुवासु सन्वंग-हरिसु णंद्गु गणेवि जो बालु वि विज्ञालंकियंगु हल-कलसालंकिय करयलग्गु अरि-तिय-विद्वत्तणु-करण-धीर वर जोन्वण सिरि भूसिय सरीर लावण्ण-वारि-वारिह सिसालु अण्णेहिं नरिंद-सुवेहिं जुत्तु णिम्मलु महिवीदु वि साणुराउ।
गुत्तिहे पिवमुक्त बंदिवंदु।
दहमइ दिणिराएँ दढमुवासु।
आवोहिउ णंदणु इय भणेवि।
निय-काय-कंति-णिजिय-पयंगु।
सुइ-जस-धविलय-धरणियलग्गु।
पर-वल-णिहणण एक्क्ष वीरु।
अवराह-वारिहर खय-समीरु।
सरणागय-जण-रक्खणे विसालु।
सहयरिहिँ समर पवियरणे धुतु।

चत्ता—उइयइ इणि सो वरिह दिणे ज्णणहो आण रहेविणु। गउ णंदणे णयणाणंदणे रमणहो किज णवेष्पिणु।।७।

६. १. J. D. V. जह। २. D. कि। ३. D. J. V. यव।

घत्ता—अतिप्रिय वाणी बोलनेवाले उस राजा निन्दिवर्धंनकी सिद्धि (मुक्ति ) के समान वीरवती नामकी प्रिया थो। जिस प्रकार मनके व्यापारसे सिद्धि प्राप्त होती है, उसी प्रकार मानो २० उस वीरवती के अनुराग से उसे भी समस्त सिद्धियाँ प्राप्त थीं।। ५।।

Ę

## रानी वीरवतीका वर्णन । उसे पुत्र-प्राप्ति

महासमुद्रकी लावण्यमयी तरंगके समान, अथवा कामदेवकी मूर्तिमित विजयश्रीके समान, मुनीश्वरोंको श्रेष्ठ करुणाके समान अथवा सुरेश्वरकी सुन्दरतर इन्द्राणीके समान सुन्दर उस रानी वीरवतीसे राजा निन्दवर्धन उसी प्रकार सुशोभित था, जिसप्रकार करमंजरी (प्रभासमूह) से पद्मरागमणि, नवमंजरीसे आम्रवृक्ष तथा विद्युल्लतासे अभिनव मेघ सुशोभित होते हैं। जो अपने प्रियतमसे भी लज्जाशील होकर बोलती थी, सौन्दर्यंकी श्रीके समान वह वीरवती ऐसी ५ प्रतीत होती थी, मानो कामदेवकी लीलाओंसे परिपूर्ण पत्नी—रित ही हो। अथवा ऐसा प्रतीत होता था मानो वह कामदेवके बाणोंकी पंक्ति ही हो अथवा कामदेवकी प्रकटरूपमें शिक्त ही हो। जो प्रेमी जनोंके मनको हरण करनेके लिए सुर-सुन्दरी के समान थी, जो जिनेन्द्रके चरण-कमलोंमें रत रहनेवाली भ्रमरी थी, जिसका अंग स्तनोंके पसीनेसे आलिगित रहता था, अपनी मन्थरगितसे जिसने वन-मतंगको जीत लिया था, जो सुभग थी, सुहासिनी तथा अत्यन्त स्वरूप- १० वती थी, जो विज्ञान एवं विनय आदि सद्गुणोंकी सारभूमि थी, जिसके पास अनेक आभरण थे, फिर भी जिसका परमश्रेष्ठ आभरण निर्मल शील ही था।

घत्ता—राजा निन्दवर्धनके मनमें अनुराग उत्पन्न करनेवाला तथा कामदेवके समान सुन्दर शरीरवाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रभातके समय पूर्व-दिशामें अरुण छविवाला सूर्य ही उदित हुआ हो॥ ६॥

१५

#### છ

#### राजकुमार नन्दनका जन्मोत्सव । एक नैमितिक द्वारा उसके असाधारण भविष्यकी घोषणा

उस पुत्रके जन्मके समयसे हो आकाश स्वच्छ एवं दिशाएँ निर्मंल हो गयीं। पृथिवीमण्डल प्रमुदित हो उठा। मन्द एवं सुगन्धित वायु बहने लगी। कारागारोंसे बन्दीजनोंको मुक्त कर दिया गया। दृढ़ भुजाओंवाल उस पुत्रके निमित्त राजा निन्दवर्धंनने (जन्मकालके) दशवें दिन जिनेन्द्रकी पूजा-अर्चा रचाई तथा 'यह पुत्र सर्वाङ्गीण एवं हर्ष प्रदान करनेवाला है', यह जानकर राजा (निन्दवर्धन) ने यह कहकर उसका 'नन्दन' नामकरण किया कि—"यह बालक विद्याक्ला रूपी अंगोंसे अलंकृत है, अपने शरीरकी कान्तिसे भी सूर्यंको जीतनेवाला है, इसकी हथेलियाँ हल, कलश आदि चिह्नों से अलंकृत हैं। अपने शुभ्र यशसे वह धरणीतलको धवलित करेगा। यह धीर शत्रु-पित्नयोंको वैधव्य प्रदान करनेमें समर्थं रहेगा तथा अकेले ही यह वीर शत्रु-सैन्यका विध्वंस करेगा। उत्तम यौवन-श्रीसे इसका शरीर भूषित रहेगा, अपराधरूपी मेघोंके क्षय करनेके लिए यह पवनके समान होगा। यह शिशु लावण्यरूपी जलका समुद्र होगा। शरणागतोंकी रक्षा करनेमें वह विशाल-हृदय होगा।'' समरभूमिमें विचरण करनेमें कुशल वह राजकुमार नन्दन दूसरे राजकुमारों तथा अपने सहचरोंके साथ—

घत्ता—अन्य दूसरे दिन अपने पिताकी आज्ञा लेकर तथा उन्हें नमस्कार कर सूर्योदय होते ही नेत्रोंको आनन्दित करनेवाले नन्दनवनमें क्रीडा हेतु गया ॥७॥

10

5

10

ሪ

जिहें असोय कुसुमोह-मालिया सहइ णाईँ वण-सिरिहें मेहला जिहें विसाल वाविड पओहरा कीलमाण तिय तरुणि ह्य-भया जिहें रमंति दंपइ लयाहरे जिहें सुरंगणा-गीय-मोहिया णड सुणित संधिय सरम्मया जिहें गहीर पाणिय सरोवरे हंसिणीए हंसो णुमिन्जए पुज्जिहें पढंत-कीरालि-संकुले कीलमाण निरु णायरा णरा कुसुम-वास-वासिय-दियंतरे रुणु-झुणंति भमरालि कालिया।
पउम-णील-मणि-मय-विणिम्मला।
असि-लय व्व णिम्मल मणोहरा।
सुर-नर-णाय विरइय विभया।
साणुराय अमुणिय-तमीहरे।
लिहिय नाइँ भित्तीहि साहिया।
के मुणंति वा विसय संगया।
सिलिल-कील-संठिय वहूबरे।
जणेवि पेम्मु रइ-विसइ णिज्जए।
कलयलंत-कोइल-रवाउले।
णाउ सरंति णिय-णिलउ खेयरा।
विविह-भूरहावलि-निरंतरे।

घत्ता—तिहें सुंदरे रिमय पुरंदरे मलयाणिल हय तरुवरे। विहरेविणु कील करेविणु फल-पीणिय खेयरवरे।।८॥

9

तिहं फलिइ-सिलायिल सण्णिसण्णु कंकेल्लि-मिह्र्ह्इ-तिल्रमुणीसु सुवसायर नामें निमय-भव्नु गंगा-पवाह्-सम दिन्व वाणि तहो पणवेष्पणु पय-पयरहाई अंचिव कंचण कुसुमेहिं जोडि डबबिसिवि समीवे मुणीसरासु तें पुन्छिड भो भयवंत संत डल्लंचिय भीव भवंबुरासि किह जाइ जीड णिव्वाणु ठाणु

णं णिय-जस-पुंजोवरि णिसण्णु ।
णंदेण णिहाल्डि वर-झुणीसु ।
भव-भाव विडिझ्झ गलिय-गव्तु ।
तियरण-परिरिक्खय-दुविह पाणि ।
णह-मणि-विविय णेय णर मुहाईँ ।
कर-जमलु चिंरिंडिजड पांड तोडि ।
दूसह्यर-तव-सिरि-भासुरासु ।
संसारोरय-विस-हरण-मंत ।
वसु-भेय-भिण्ण-कम्मईं विणासि ।
इल्ल-परमेसर महु पुरंड भाणु ।

घत्ता —तहो वयणहँ निहणिय मयणहँ सुणिवि सुणीसु समासइ। सह स्रोयहँ विद्वणिय सोयहँ मणि आणंदु प्यासइ॥९॥

८. १. V विरहेबिण । २. D वि V वि ।

९, १. D. णुय। २. J. V. 🚧 🎁

#### राजकुमार नन्दनका वन-क्रीडा हेत् गमन । नन्दनवनका सौन्दर्य-वर्णन

जिस नन्दन-वनमें अशोक आदि पुष्पोंकी पंक्तियाँ रुणझुण-रुणझुण करते हुए भ्रमर-समूहोंसे काली दिखाई दे रही थीं। वे ऐसी प्रतीत हो रही थीं, मानो पद्मनील मणियों द्वारा विशेषरूपसे निर्मित निर्मंल वनश्रीकी मेखला ही हों। जहाँ पयस्विनी विशाल वापिकाएँ थीं, जो (देखनेमें) निर्मल एवं मनोहर तथा असि-लताके समान लगती थीं। जहाँ देवों, मनुष्यों एवं नागोंको भी आश्चर्यचिकत कर देनेवाली तरुणी महिलाएँ निर्भय होकर क्रीड़ाशील थीं, जहाँ लतागृहोंमें ५ अन्धकारकी परवाह किये बिना ही दम्पति अनुरागसे भरकर रमण कर रहे थे। जहाँ देवांगनाओं-के गीतोंसे मोहित होकर देव इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो भित्तिपर लिखे गये चित्र ही हों। उसे (नन्दनको) यह भी ध्यान न रहा कि कामदेवने (उसपर) मोहबाण साध लिया है। ठीक ही है, विषय-वासनाकी संगतिमें पड़कर उसका ध्यान ही किसे रहता है ?

जहाँ गहरे तथा जलसे परिपूर्ण सरोवर थे, जिनके पानीमें युवती-वधुएँ क्रीड़ा-शील थीं। १० जहाँ हंस हंसनी से अनुनय करता रहता है और प्रेम उत्पन्नकर रित-विषयमें विजय प्राप्त करता है। जो ( नन्दनवन ) पूजा पढ़ते हुए शुकोंसे व्याप्त तथा कोकिलोंकी कल-कल ध्वनिसे आकूल था। जहाँ नागरजन प्रभूत क्रीड़ाएँ किया करते हैं तथा विद्याधर अपने घर (वापस लौटकर) नहीं जाना चाहते । जहाँ विविध वृक्षाविष्योंके पुष्पोंसे दिग्-दिगन्तर निरन्तर सुवासित

घत्ता—जहाँ मलयानिल वृक्षोंसे टकराती रहती है, उस वनमें सुन्दरियाँ अपने पति इन्द्रके साथ रमण करती रहती हैं एवं जहाँ खेचरेन्द्र भी उत्तम फलोंका सेवन कर क्रीड़ाएँ करता हुआ विचरण करता है।। ८॥

## राजकुमार नन्दनकी मुनि श्रुतसागरसे भेंट

उस नन्दन-वनमें राजकुमार नन्दनने कंकेल्ली (अशोक ) वृक्षके नीचे स्फटिक-शिला-पर ध्यानमें लीन बैठे हुए श्रुतसागर नामके एक मुनिश्रेष्ठको देखा। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे, मानो वहाँ अपने यशोपुंजपर ही विराजमान हों। वे भव्यों द्वारा नमस्कृत, भव-भावोंसे रहित एवं निरहंकारी थे। उनकी वाणी गंगाके प्रवाहके समान दिव्य तथा रत्नत्रयसे परिरक्षित थी। कुमार नन्दनने दोनों हाथोंसे मुनिराजके उन चरण-कमलोंमें नमस्कार किया, जिनके नखरूपी ५ मणियोंमें नम्रीभूत भव्यजनोंके मुख प्रतिबिम्बित होते रहते थे। उसने अपने कर-कमलोंमें कंचन कुसुमोंकी जोड़ी लेकर अर्चना-पूजा की और इस प्रकार चिरसंचित पापोंको तोड़ डाला। दुःसह तपश्रोसे भास्वर उन मुनिश्रेष्ठके समीपमें बैठकर नन्दनने पूछा—"संसाररूपी सपंके विषको दूर करनेमें मन्त्रके समान हे सन्त भगवन्, आपने अष्टविध कर्मोंको नष्ट करके भीषण संसाररूपी समुद्रको पार कर लिया है। हे एलापत्य गोत्रके आदि परमेश्वर, (अब कृपाकर) १० मुझे यह बतलाइए कि यह जीव निर्वाण-स्थलमें किस प्रकार जाता है ?"

घत्ता—राजकुमार नन्दनके मदनको नष्ट करनेवाले वचनोंको सुनकर मुनिराजने समस्त लोकोंके शोकको नष्ट कर उनके हृदयमें आनन्दको प्रकाशित करनेवाला उत्तर (इस प्रकार) दिया-॥९॥

10

5

10

१०

हड मेरड इय जिड भणइ जाम इय भाव-विमुक्कड अप्प-भाड तहो मुणि तणु वयणु मुणेवि तेहिँ जाणेवि तच्चु पविमलु मणेण मुणि दिण्ण वयाहरणेहिँ रामु मुणि-पयईँ नवेप्पिणु णिवइ-पुत्तु सुह-दिणि परवल-अवराइएण विरएवि अहिसेड नराहिवेण जुयरायहो पड पविइण्णु तासु तिइल्लु वि जुयराय-पड पावि अइ-तेयवंतु हुड गुण-णिहाणु जर-जम्मण-मरणई लह्इ ताम ।
पाविवि जिउ गच्छइ मोक्ख-ठाउ ।
णिरसिय मिच्छत्त-तमोहएहिं ।
वियसिउ कमलायर जिह खणेण ।
मिच्छत्त-भाव विरइय विरामु ।
नियगेहहो गउ सम्मत्त-जुत्तु ।
सामंत-मंति-पविराइएण ।
गंभीर-तूर-भेरी-रवेण ।
संतासिय-पर-चक्कहो सुवासु ।
अप्पाणउ पुण्णाचेरिउ दावि ।
जह सरय-समागमु लहेवि भाणु ।

घता—अइ भत्तहे सेवा-सत्तहे मूलिय रायकुमारहँ। चिंतामणि दुविजिय दिणमणि सो हुउ माणिणि मारहँ॥१०॥

88

जइविहु णव-जोव्वण-लिच्छवंतु
भउ जइवि णित्थ तहो मणि कयावि
परदारिहें वय चित्तु वि असेसु
पुज्जंतु जिणेसर-पाय-दंदु
चिर्या निसुणंतु जिणेसराहेँ
चूड़ामणि-भूसिय-विडल-भालु
ता जणणहो उवरोहेण तेण
णामेण पियंकर पियर-भत्त
सम्मत्त-पुरस्सर-वयहेँ पावि
धम्मामड अणुदिणु पियंहेँ हुंति

सो सुंदर तइवि मए-विवंतु ।
ता देइ तइवि वइरिहुँ सयावि ।
जसधवित्य-धरणीयल-पएसु ।
रइ-विसइ-भाड विरयंतु मंदु ।
पणवंतु पयाईँ मुणीसराहुँ ।
जो धम्मासत्तड णेइ कालु ।
परिणिय सराय-भावंगएण ।
णिय-सिरि-जिय-तियसंगण सुगत्त ।
पिययमहो पसाएँ पियईँ सावि ।
पिययम अणुकूल ण कावि भंति ।

घत्ता—लज्जहे सहे विणयहो महे<sup>२</sup> पिम्म-णईसहो ससि-कला। पिउ रंजइ सा सुद्दु मुंजइ परियाणइ परियण कला॥११॥

१०.१. D. हं। २. D पुष्णवेरिज V. पुष्णावरिज। १९.१. D. ह। २. V. हि।

# राजकुमार नन्दनकी युवराज-पदपर नियुक्ति

"जब यह जीव 'यह मेरा है, यह मेरा है' इस प्रकार कहता है, तभी वह जरा, जन्म एवं मृत्युको प्राप्त होता है और यही जीव जब भव-भावसे विमुक्त तथा आत्म-भावको प्राप्त कर लेता है तब वह मोक्षस्थलको चला जाता है।"

उन मुनिराजके इस प्रकार वचन सुनकर अन्य साथियोंके साथ उस राजकुमारने अपने मिथ्यात्वरूपी अन्धकार-समूहको नष्ट कर दिया तथा निर्मेल मनसे जिस क्षण तत्त्वको पहचाना, ५ उसी क्षण उसका हृदय-कमल विकसित हो उठा। मुनि द्वारा प्रदत व्रताभरणोंसे रम्य होकर तथा मिथ्यात्व-भावोंसे विराम लेकर (नष्ट कर) वह नृप-पुत्र सम्यक्त्वसे युक्त होकर अपने घर वापिस लौट गया।

अन्य किसी शुभ-दिवसपर शत्रु-सैन्य द्वारा अपराजित तथा सामन्त एवं मन्त्रियोंसे सुशोभित उस नराधिप नन्दिवर्धनने गम्भीर तूर्यं, भेरी आदि वाद्य-ध्विनयोंके साथ राजकुमार १० नन्दन का राज्याभिषेक कर उसे शत्रुजनों के लिए सन्त्रासकारी युवराज-पद प्रदान किया। त्रैलोक्य-के युवराज-पदको प्राप्त कर उस नन्दनने अपनी सेवा करनेवाले सम्पूर्णं सेवकोंको पर्याप्त दान दिये। गुणोंका निधान वह युवराज ऐसा तेजस्वी हुआ, जिस प्रकार शरद्-ऋतुका समागम पाकर सूर्यं तेजस्वी हो जाता है।

घत्ता—अति भक्त एवं सेवकोंमें आसक्त प्रमुख राजकुमारोंके लिए वह युवराज नन्दन १५ चिन्तामणि रत्नक़े समान था तथा सूर्यकी द्युतिको भी जीतनेवाला तथा कामदेवोंमें मानी सिद्ध हुआ।। १०।।

#### ११

## युवराज नन्दनका प्रियंकराके साथ पाणिग्रहण

युवराज नन्दन यद्यपि नवयौवनरूपी लक्ष्मीसे युक्त तथा सुन्दर था, तो भी वह मदसे रिहत था। यद्यपि उसके मनमें भय कदापि न था, तो भी वह बैरियोंको सदा भयभीत करता रहता था। यद्यपि उसका चित्त सम्पूर्ण रूपसे परदारा-व्रतसे युक्त था, तो भी उसने अपने यशसे धरणीरूपी महिलाके प्रदेशोंको धविलत कर दिया था। वह जिनेश्वरके पाद-द्वन्द्वोंको पूजा किया करता था, रित-विषयके भावोंको कृश करता रहता था, जिनेन्द्रके चिरतोंको सुना करता था, मुनीश्वरोंके पदोंमें प्रणाम किया करता था। उसका विपुल-भाल चूड़ामणिसे विभूषित था। इस प्रकार जब वह धर्म-कार्यमें आसक्त रहता हुआ अपना समय व्यतीत कर रहा था, तभी पिताके आग्रहसे ही उसने सराग-भावको प्राप्त होकर प्रियंकरा (नामकी एक राजकन्या) के साथ पाणिग्रहण कर लिया। पितभक्ता वह प्रयंकरा अपनी सौन्दर्यश्रीसे देवांगनाओंके सुगात्रोंको भी जीतनेवाली थी। प्रियतमके प्रसादसे उस प्रियंकराने भी सम्यक्तवपूर्वंक व्रतोंको प्राप्त कर लिया और इस प्रकार वह धर्मामृतका पान करने लगी, क्योंकि जो कुलांगनाएँ होती हैं, वे अपने प्रियतमके अनुकूल चलती ही हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं।

घत्ता—लज्जाकी सखी, विनयकी आधारभूमि एवं प्रेमरूपी समुद्रकी शशिकलाके समान वह प्रियंकरा जब अपने प्रियतमके रंजन तथा परिजनोंके मनोरंजनकी कलाको जानती हुई सुखानुभोग कर रही थी।। ११।।

10

5

10

१२

एत्थंतरे पिय परियरिय काउ णिउ णिचिंतिउ साणंद-वित्तु हरिणारि-वूढ-विट्ठरे णिविट्ठु संजाउ हरिसु मणि परियणासु इंच्छाहिय-दाणें कय-सुहाइ सो सुमणालंकिउ वइरि-भीसु सो कणय-कूड-कोडिहि वराई पोम-मणि करोहिहें आरुणाई अवर वि णर हुति महंत संत अणवरय चलिय सुवि चामरेहिं दाणंबु गंध-रय-छप्पएहिं भाउव संतोसु ण करहिँ कासु

रायहो धुर अप्पिवि सुअहो जाउ।
सुउ जणणहो हवइ हरिस मिन्तु।
सामंत-मंति सन्वेहिं दिट्ठ।
पंहु पेक्खण हरिसु ण होइ कासु।
वंदिहु पूरंतु मणोहराई।
जंगम-सुरतरू-समु हुउ महीसु।
कारावइ मणहर जिणहराई।
पल्ळवियंवर पविउळ-वणाई।
धम्माणुरत्त चितिय परत्त।
तुंगहि विभिय-खयरामरेहिं।
पाहुड-मय-मन्त-महागएहिं।
बहु-दाणवंत अवर वि जणासु।

घत्ता—उब्भिवि कर लेविणि असि फर संभासइ चिच्यय छलु । सो सुस्सर कुसल-पुरस्सर समिउ होइ सवच्छलु ॥१२॥

१३

रक्का-रज्जुष्ट णिमिमिब भरेण चड-जलहि-पओहर रयण-खीर जह कालि ललिय भू-सुंदरीष्ट्र देर-हासालंकरियाहराई इय तेण तिबगाई अणुक्रमेण णीयह अगणिये संखद सुहेण एत्थंतर एक्कहिं दिणि विसाल सहुँ तीए सुनयणिष्ट संठिएण फरणाहें लीलई पवल-सोह णह-सायरासु णं फेण-पुंजु निरुवम णएण लालिवि करेण।
गो दुहिवि लेइ सो गोड धीर।
कुसुमाउह-केसरि-कंदरीप्र।
सो रमइ निरारिड सह पियाईँ।
साइंते धरिय-कुलक्कमेण।
वच्छरईँ णदिवद्धण-निवेण।
उत्तुंग सडहयले सिरि-विसाले।
निय रमणिप्र रमणुक्कंठिएण।
दिष्टड विचित्त कूडुवरि मेहु।
चंचलयर पवण-वसेण मंजु।

घता—सो नरवइ णिहय णरावइ जाव सर्विभड थिरमणु । विणिहालइ निय [ य ] सिरु वाल्ड्रें ता विल्लीणु नहयले घणु ॥१३॥

१२.१. J V'एडु । २. D. करे सहि । १३.१, D. J. V. हर । २. D. J. V, अगणि ।

#### युवराज नन्दनका राज्याभिषेक

—िक इसी बीच प्रियजनों से परिचरित राजा निन्दवर्धन अपने सुपुत्र नन्दन को आनन्दिच्त पूर्वंक राज्य का भार सौंपकर निर्चन्त हो गया। यह ठीक ही है कि (जिस समय) वह नन्दन राज्यिसहासनपर आसीन हुआ तभी समस्त सामन्त एवं मन्त्रीगणोंने उसके दर्शंन किये। परिजनोंके मनमें बड़ा हर्ष हुआ। अपने प्रभुको देखकर किसे आनन्द नहीं होता? इच्छािक दान देकर सुखी किये गये बन्दीजनोंके मनोरथ पूर्ण हो गये। वह राजा नन्दन शत्रुओंके लिए भीषण अवश्य था, किन्तु देवताओं अथवा विद्वानों से अलंकृत वह (राजा) साक्षात् जंगम कल्पवृक्षके समान ही प्रतीत होता था। उसने श्रेष्ठ एवं मनोज्ञ जिनगृहों तथा उनपर करोड़ों स्वर्णंकृट बनवाये, जो पद्मराग-मणियों से अरुणाभ तथा नभस्तल तक पल्लवित विशाल वनके समान प्रतीत होते थे। और भी कि, जो व्यक्ति महान सन्त होते हैं, वे (मन्दिर बनवाने आदि) धमंमें अनुरक्त रहते हैं तथा परलोककी चिन्ता करते हैं। जिनके निरन्तर चलते हुए द्युतिपूर्णं चामरोंकी ऊँचाईसे खेचर एवं अमर भी आश्चर्यंचिकत थे, जिनके दानजलकी गन्धसे भौंरे राग-युक्त हो रहे हैं, ऐसे मदोन्मत्त महागज उसे भेंट स्वरूप प्राप्त हुए। इस प्रकार बहुत अधिक दान (भेंट) देनेवालोंके प्रति कौन सा व्यक्ति भाईके समान ही सन्तोष धारण न करेगा? उन्होंने:—

घत्ता—हाथ उठाकर असि फल लेकर छल-कपट का त्यागकर सम्भाषण किया (और कहा कि):—''मधुर-भाषी, कुशल एवं वात्सल्य गुणवाला यह नन्दन हमारा स्वामी (राजा) है।"॥ १२॥

## १३ राजा नन्दिवर्धन द्वारा आकाशमें मेघकूटको विलीन होते देखना

वह धीर-वीर नन्दन रूपी गोप, रक्षारूपी शक्तिशाली रस्सी द्वारा नियमन कर, निरुपम नयरूपी हाथोंसे लालन-पोषण कर, चार समुद्ररूपी पयोधरोंके रत्नरूपी दुग्धसे युक्त पृथिवीरूपी गायका दोहन करने लगा। (अर्थात् वह राजा नन्दन चारों समुद्रों तक व्याप्त अपने विशाल साम्राज्यको सुरक्षित एवं समृद्ध कर प्रजाजनोंका न्याय-नीतिपूर्वक लालन-पालन करने लगा)। जिस समय कामदेवरूपी सिंह की गुफाके समान तथा पृथिवी-मण्डलकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी उस प्रियंकराके अधर मन्द-मन्द हास्यसे अलंकृत होते थे, तब-तब वह नन्दन बिना विरामके ही उसके साथ रमण करता था।

और इधर, जब राजा निन्दवर्धनने कुलक्रमागत त्रिवर्गों का अनुक्रमपूर्वक साधन करते हुए सुखपूर्वक अगणित वर्षं व्यतीत कर दिये, उसी समय किसी एक दिन जब वह उन्नत, विशाल एवं श्रीसम्पन्न राजभवनपर रमणकार्यमें उत्कण्ठित सुनयनी अपनी रमणी (पट्टरानी) के साथ विराजमान था, तभी ऊपर आकाशमें लीलापूर्वक अत्यन्त शोभा-सम्पन्न मेघोंका एक विचित्र कूट (शिखर) देखा। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाशरूपी समुद्रका सुन्दर चंचल पवनके द्वारा एकत्रित फेनसमूह ही हो।

घत्ता—शत्रु-राजाओंका विध्वंस करनेवाला वह राजा निन्दिवर्धन आश्चर्यंचिकत होकर स्थिर मनसे जब अपने सिर का (पिलत ) केश देख रहा था, तभी आकाशमें वह मेघ विलीन हो गया ॥ १३॥

10

5

10

१४

तिह अवसरि राएँ निय-मणेण वड जीविड संपय रूड आड णिस्सेस वत्थु संतइ वियाणि णिय-रायलच्छि सुहि सो विरत्तु मणि चिंतइ सो विस-सण्णिहेसु जिड घर-घरिणी-मोहेण सुत्तु भव असि-पंजर अमणोरमाष्ट्र पेसिडजइ जिड अणवरड तेम जम्मंबुहि-मेडजंतहँ जणाहँ भव-कोडि-मडिझ दुल्लह भणंति सेसु वि मई हिययारिणि सयावि

झाइय अणिच्च अणुवेक्ख तेण ।
सब्बु वि णासइ जिह् संझ-राउ।
चलयर खणद्ध रमणीय माणि ।
वीरवइ-पियालंकरिय-गत्तु ।
रइ बंधइ संसारिय-सुहेसु ।
उवभोय-भोय तण्ह्ण णिहत्तु ।
दूसह-दुरंत-दुक्खिम ताण् ।
सूई-विवरंतर तंतु जेम ।
नर-जम्मु रम्मु चिंतिय-मणाह्ँ ।
कुल-यल-देसाइय तह हवंति ।
विसएहिं न जिष्पइ जा क्यावि ।

घत्ता-अवगण्णहेँ णउ अणुमण्णहेँ जिउ अणाइ-मिच्छत्तें। सहंसणु पाव-विहंसणु भवे-भवे ताविय-गत्तें।।१४॥

१५

अविरल-सिच्छत्तासत्तु जेण विसप्सु विरत्तु अदूर-भव्तु आविष्णय रयणत्त रएण इय जाणंतु वि णिच्छड सकब्जु एव हिंसमूल सा मइ महंत वल्लीव् खिवव्यी वारणेण इय मण मण्णेवि दिक्खाहिलासु मंदिर-सिह्रग्गहो उत्तरेवि खणु एक्कु कुलक्कम-णंदणासु तुहुँ पर असेस धरणीसराहुँ कि वासर-सिरि दिवसाहिवेण वित्थारंतहो जणयाणुराड हिंडइ भव-सायरं जीड तेण।
परिहरिवि परिग्गहु दुविहु सन्तु।
जिण-दिक्ख लेइ मोक्खहो कएण।
तण्हए मुंजाविड जाइ रज्जु।
उम्मूलिवि दुम मण-गय लहंत।
किं जंपिएण बहुणा अणेण।
दूरज्ज्ञेवि सीमंतिणि-विलासु
मणिमय सिंहासणि वहसरेवि।
वाहरइ पुरड णिय णंदणासु।
लच्छीमंडणु खंडिय-पराहुँ।
विणु सोहइ लद्ध-णवोदएण।
मेल्लंतहो रिड विस्सासभाड।

धता—मूल-बलहो जिय-वेरि-बलहो उण्णय-लच्छि करंतहो। किं महेँ तुह अवरु कमल-मुह उवएसिव्वड संतहो॥१५॥

१४. १. D. वज्जं । २. V. ° ई. । १५. १. D. J. V. तन्हए ।

## १४ राजा नन्दिवर्धनको अनित्यानुप्रेक्षा

मेघकूटको सहसा हो विलीन हुआ देखकर राजा निन्दवर्धनने उसी समय अपने मनमें अनित्यानुप्रेक्षाका (इस प्रकार) ध्यान किया—'वपु, जीवन, सम्पदा, रूप और आयु इन सभीका उसी प्रकार नाश हो जाता है, जिस प्रकार सन्ध्याकी लालिमा। समस्त वस्तु-सन्तित को नाशवान् समझो। वे सब तो आधे क्षणमात्र तक ही रमणीय प्रतीत होती हैं।' इस प्रकार अपनी प्रियतमा वीरवतीसे अलंकृत गात्रवाला वह विवेकी राजा अपनी राज्यलक्ष्मीसे विरक्त हो गया। ५ वह मनमें विचारने लगा कि—'विषके समान सांसारिक सुखोंमें कौन रित बाँधेगा? यह जीव उपयोग और भोगकी तृष्णामें लीन होकर मोह-पूर्वक गृह एवं गृहिणीमें निरन्तर आसक्त रहता है और इस प्रकार दु:सह एवं दुरन्त दु:खोंवाले संसार रूपी लौह-पिजरे में यह जीव निरन्तर उसी प्रकार डाल दिया जाता है, जिस प्रकार सुईके छिद्रमें तागा।' उसने पुनः अपने मनमें विचार किया कि—'जन्म-मरणरूपी समुद्रमें निरन्तर डूबते-उतराते हुए प्राणियों के लिए मात्र यह नर-जन्म ही १० रम्य (आलम्बन) है। इस नर-भव-कोटिमें भी उत्तम कुल, बल, देश आदि का मिलना कठिन है और (यदि वे मिल भी जायें तो) अन्तमें विषयवासनाओं से कभी भी न जीती जा सकनेवाली सदैव हितकारी रहनेवाली बुद्धिकी प्राप्ति दुर्लभ है।

घत्ता—'भव-भवमें सन्तप्त शरीरवाला यह जीव अनादि कालसे मिथ्यात्व द्वारा तिरस्कृत होता आया है, फिर भो पापोंका विध्वंस करनेवाला सम्यग्दर्शन उसे नहीं रुचता' ॥ १४॥

#### १५

# राजा नन्दिवर्धनका जिनदीक्षा लेनेका निश्चय तथा पुत्रको उपदेश

'जिस कारण यह जीव मिथ्यात्वमें अविरलख्पसे आसक्त रहता है उसी कारण यह भवख्पी सागरमें भटकता है। सभी निकट भव्य (जीव) विषय-वासनासे विरक्त होकर तथा अन्तर्बाह्य परिग्रहोंको छोड़कर एवं रत्नत्रयको आदरपूर्वक धारण कर मोक्षप्राप्तिके हेतु जिन-दीक्षा धारण करते हैं। उक्त रत्नत्रय एवं जिन-दीक्षासे ही आत्म-कल्याण है, यह मैं निश्चयपूर्वक जानता हूँ, तो भी तृष्णासे ग्रस्त होकर मैंने राज्यभोग किया। इस प्रकार मेरी वह बुद्धि महान् हिंसाकी मूल ५ कारण थी। मनोगत उस हिंसाख्पी द्रुमलताको अब उसी प्रकार समूल नष्ट कर डालूँगा, जिस प्रकार हाथी लताओंको समूल उखाड़कर फेंक देता है। अब इससे और अधिक कहनेसे क्या लाभ?' इस प्रकार अपने मनमें मानकर तथा दीक्षाकी अभिलाषा कर उसने सीमन्तिनियोंके साथ विलासको दूरसे ही छोड़कर, भवनके शिखराग्र (अट्टालिका) से उतरकर तथा मणिमय सिंहासनपर बैठकर कुछ क्षणोंमें ही कुल परम्पराको आनन्द प्रदान करनेवाले राजा नन्दनको १० अपने सम्मुख बुलाया और कहा—'समस्त राजाओंमें तू ही श्रेष्ठ है, तू ही लक्ष्मीका मण्डन है। तूने शत्रुओंको नष्ट कर दिया है। क्या नवोदित सूर्यके बिना दिनश्री शोभाको प्राप्त हो सकती है? तुम प्रजा-जनोंके प्रति अनुरागका विस्तार करो तथा शत्रुजनोंके प्रति विश्वासभावको छोड़ो।'

चत्ता —'तुम अपनी शक्तिशाली सेनासे शत्रुसेनापर विजय प्राप्त कर रहे हो । समृद्धिको भी उन्नत बना रहे हो । अतः हे कमलमुख, अब मैं तुम्हें क्या उपदेश दूँ' ? ॥ १५॥

१५

10

5

10

१६

तेण तुज्झु अप्पेति रज्जु
गच्छंतहो महो तववणो तण य
इय भूअ-मणिय-वाणी सुणेवि
विणयाणय-सिरु पणयारिवग्गु
अहिअप्पहो परियाणो वि मणेण
जास विरोहहो वित्थरणि ताय
किं पद्दे ण मुणिउ अच्छण असक्कु
णिय जम्महो कारणे वासरेसि
दय-धम्म-मग्ग-रइ करइ जेम
पद्दे एउ भणिउ किं हणिय सग्गु
पद्दे पणावे वि मग्गमि दाण-सीलु
पद्दे सहुँ णिक्सवण न अण्णु किंपि

साहंतहो णिरु परलोय कब्जु ।
पिडकूलु म होब्जिह् पणय-भूय ।
चितिव खणेक्कु णिय-सिरु धुणेवि
सुउ चवइ जणेरहो पायल्ग्गु
पइँ सुक्क रायलच्छी खणण ।
किहँ पिडवब्जिम गंभीरणाय ।
हउँ खणु वि तुब्झु सेवा-विसुक्कु ।
पिरगईँ किं अच्छइ दिणु सएसि ।
जणणेण भणिव्व तणाउ तेम ।
णरयंध-कूव-पिडवहण-मग्गु ।
तुहुँ पणय-पीड-हरु विमल-सीलु ।
ठिउ मउणु करेविणु एउ जंपि ।

धता—विसय-विरड णिक्खवण-णिरड सुड परियाणिवि राएँ। कल-सद्देँ सुक्क-विमद्दें आहासिड गयराएँ॥१६॥

१७

पहँ विणु इउ रज्जु कुलक्कमाउ
णिय-कुल-संतइ पर वर-सुएण
जणेरिउ साहु असाहु जं जि
इय जाणंतु वि णय-मग्गु जाउ
णिम्महिउ कुलक्कमु णरवरेण
इउ मज्झु दिंति अवजसु जणाई
एउ भणिवि तणय-भालयिल चारु
सई बद्धु पट्टु जणिं विसालु
भूवाल मंति-सामंत-वग्गु
तुम्हई संपइ बहु-सामि-सालु
पिययम-सुमित्त-बंधव-यणाई
णिगाउ गेहहो परिहरिवि दंदु
पणवेवि तेण वर लक्क्लणेण
सविणय पंच-सय-णरेसरेहिँ

गय पहु णासइ वित्थरिय राउ।
णिच्छउ उद्धरियइ णिववरेण'
तणएण करेठवउ अवसु तं जि।
किं संपइ अण्णोरिसु सहाउ।
सुउ छइ तब वणि जंतेण तेण।
धरि तेण अच्छु कइवय दिणाई 3।
विप्फुरिय-रयण-गण तिमिर-भार।
णं बद्धउ रिउ-णरवाहु-डालु।
महुर गिरई संभासिउ समग्गु।
पणविष्जहो णिव छच्छी विसालु।
पुच्छेविणु पणयहिय मणाई।
पिहियासव-सुणिवर-पाय दंदु।
ति-पयाहिण देविणु तक्खणेण।
सहुँ छेवि दिक्ख णिष्जिय-सरेहिं।

१७. १. J. V. D. जीवरेण । २. J. V. अण्णो । ३. J. विणाई ।

# नन्दन भी पिता--निदवर्धनके साथ तपस्या हेतु वनमें जाना चाहता है

'इसी कारण हे प्रणयभूत पुत्र, तुझे राज्य समर्पित कर परलोक साधनके लिए तपोवनमें जाते हुए मेरे प्रति तुम प्रतिकृल मत होना। इस प्रकार राजा ( निन्दिवर्धन ) द्वारा कथित वचन सुनकर क्षणेक विचारकर तथा अपना सिर धुनकर अनतों (विनय विहीन ) के सिर को विनत कर देने-वाले तथा अरिबर्गको झुका देनेवाले उस पुत्र (राजा नन्दन) ने पिताके चरणोंमें लगकर (झुककर) कहा- 'अपने मनमें आपने राज्यलक्ष्मी को सर्पके समान भयंकर जानकर क्षणभर में उसे छोड़ दिया। हे पिता, जिस विरोधसे आपने उस (राज्यलक्ष्मी) का विस्तार नहीं किया, हे गम्भीर न्यायके ज्ञाता, उसे ही मैं कैसे स्वीकार कर लूँ ? इसके अतिरिक्त क्या आपने यह नहीं सोचा कि आपकी सेवासे विमुक्त होकर मैं एक भी क्षण नहीं रह सकता। अपने जन्मदाता सूर्यके चले जानेपर क्या दिवस एक भी क्षण ठहर सकता है ? पिताके द्वारा पुत्रको इस प्रकारकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह दया एवं धर्म-मार्गमें प्रवृत्त हो, किन्तू नरकके अन्धक्पकी ओर ले जानेवाले एवं १० स्वर्गं का हनन करनेवाले मार्ग का उपदेश आपने मुझे कैसे दिया? हे विमलशील, आप प्रणाम करनेवालोंकी पीड़ाको दूर करते हैं। हे दानशील, आपको प्रणाम कर मैं आपसे यही आज्ञा माँगता हुँ कि मैं भी आपके साथ निष्क्रमण करूँ और मौनपूर्वक स्थित होकर तपस्या करूँ, अन्य कार्यं नहीं।'

घत्ता-वैराग्ययुक्त होकर राजाने पुत्र नन्दनको विषयोंसे विरत तथा निष्क्रमणमें दृढ्- १५ निश्चयी जानकर अहंकारविहीन मधरवाणीमें कहा-।। १६॥

# १७ निन्दवर्धन द्वारा मुनिराज पिहिताश्रव से दीक्षा

''तेरे जैसे संरक्षकके बिना कुलक्रमागत तथा राग-भावसे विस्तार किया गया यह राज्य नष्ट हो जायेगा। उत्तम नृप-पुत्रको चाहिए कि वह अपनी कुल सन्ततिकी परम्पराका निश्चयरूप से उद्धार करे। पिताके द्वारा कहे गये वचन चाहे साधु हों चाहे असाधु, पुत्रको उसका पालन अवश्य करना चाहिए। इस नीति-मार्गको जानते हुए भी तेरा स्वभाव इस समय अन्यथा क्यों हो गया है ? 'नपवर निन्दवर्धन तपोवनमें जाते समय अपने पूत्रको भी ले गया और इस प्रकार . ५ उसने अपने कुलक्रमको ही उन्मूलित कर दियां इस प्रकार कहकर लोग मुझे अपयश देंगे अतः त् कुछ दिनों तक घरमें ही रह।

इस प्रकार कहकर राजा निन्दिवर्धनने पुत्र नन्दनके माथेपर सुन्दर, तिमिर-भारका अपहरण करनेवाला तथा रत्नोंसे स्फूरायमान राज्यपट्ट स्वयं ही बाँध दिया। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो शत्रुजनोंकी बाहरूपी डाल ही बांध दी हो। इसके बाद भूपालने मन्त्री, एवं १० सामन्तोंके सम्मुख मधुर'वाणीमें कहा - हे नृप, इस समय अनेक नतमस्तक राजे-महाराजे एवं सारभूत विशाल लक्ष्मी तुम्हारे अधिकारमें है। सिर झुकाये खड़े हुए प्रियतम, सुमित्र एवं बन्धु-जनोंसे पूछकर तथा मनके सभी द्वन्द्वोंको छोड़कर वह घरसे निकल गया और उस उत्तम लक्षणों-वाले राजा नन्दिवर्धनने तत्क्षण ही मुनिवर पिहिताश्रवके पादमूलमें प्रणाम कर तीन प्रदक्षिणाएँ देकर विनयपूर्वक कामदेवपर विजय प्राप्त करनेवाले पाँच सौ नरेशोंके साथ दीक्षा ले ली।

धता—जिंणु झायड नियमणु छाइड णेमिचंदु रिव वंदिड । णिय-सत्तिए गुरुयर-भत्तिए तव-सिरिहर-मुणि णंदिड ॥१७॥

इय सिरि-वड्डमाण-नित्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-रयण-णियर-भरिए विद्यह-सिरि-सुकइ-सिरिहर विरहए साहु सिरि-णेभिचंद णामंकिए णंदिवड्डण-णरिंद-चह्राय-वण्णणो णाम पढमो परिच्छेओ समत्तो ॥ संधि ॥ १॥

> नन्दत्वत्र पवित्र - निर्मल - लसच्चारित्र-भूषाधरो धर्मध्यान-विधौ सदा-कृत-रितिवृद्वज्जनानां प्रियः । प्राप्तान्तःकरणेष्सिताखिलजगद्वस्तुत्रजो दुर्जय-स्तत्त्वार्थ-प्रविचारणोद्यतमनाः श्रीनेमिचन्द्रश्चिरम् ॥

घत्ता—हे नेमिचन्द्र, चन्द्र एवं सूर्य द्वारा विन्दित जिनेन्द्रका नियमपूर्वक ध्यान करो तथा उसीमें अपना मन लगाओ और अपनी शक्तिपूर्वक तथा गुरुतर भिक्तिपूर्वक तपश्रीके गृहस्वरूप श्रीधर मुनि द्वारा निन्दित बने रहो ॥१७॥

#### प्रथम सन्धिकी समाप्रि

इस प्रकार प्रवर गुण रूपी रत्न-समूहोंसे भरपूर विविध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित साधु-स्वभावी श्री नेमिचन्द्रके लिए नामांकित श्री वर्धमान तीर्थंकर देवके चरितमें नन्दिवर्धन नरेन्द्रका वैशग्य-वर्णन नामका प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ।।६।। सन्धि।। १।।

## आश्रयदाताके लिए आशीर्वाद

पित्र, निर्मं छ एवं शोभा-सम्पन्न चारित्ररूपी आभूषणोंके धारी, धर्म-ध्यान-विधिमें निरन्तर रित करनेवाले, विद्वजनोंके लिए प्रिय, अन्तः करणमें अभीष्सित अखिल-जगत्की वस्तु-समूहको प्राप्त करनेवाले, दुर्जेय, एवं तत्त्वार्थके विचारमें उद्यत मनवाले श्री नेमिचन्द्र चिरकाल तक इस लोकमें आनिन्दित रहें।

## सन्धि २

δ

धत्ता—तव-वर्ण गए स-जणणे अवणीरुह्-घणे तही विओय-सोयाहु । णरवइ तिह खेजाइ जिह मणि झिजाइ विंझ विउत्तु महागउ॥

सयल-मुवणयल-गइ जाणंतुवि
मइवंतु वि वित्थारिय-सोएँ
तहिँ अवसरि बुह्यण-सामंतईँ
जणण-विओय-विणिउ बुद्धावहि
को ण महंतहँ मणु अणुरंजइ
सामिय सोउ विसाउ मुक्षिणु
पहु परिहरिय सभासिहँ पिय-पय
हवइ सोय-वसु कुपुरिसु कायर
स-जणण-दिण-किरिया-सयलविकुर
पईँ सोयंबुरासि-ठिष्ट के वि व्र

5

10

5

करयल-रयणु व मणि माणंतु वि। अवसे तम्मइ जणण-विओएँ। मंति-पुरोहिय-सुहि-सामंत्रः। तं सुयत्थ-वयणिहि विभावहि। पुरउ पतिष्ठिउ सोउ पउंजइ। अम्हह् उविर दया विरएप्पणु। संभालिहें स-जणेरहो संपय। ण उ कयावि सुपुरिसु गुण-सायह। गुरु-भत्ति पणवहि सुदेउ-गुरु। होति सचेयण सुह-माणस णर।

घता—इय पहु आसासेवि सविणड भासेवि सयल वि सह गय गेहहो। भय-भाव-विविज्ञय तेण विसिज्जिय सिहरालिंगिय-मेहहो॥ १८॥

२

सुष्टिव सोड सजणेरसमुब्भड सयल मणिच्छिय किरिय समाणिय कइवय-वासरेहिँ विणु खेएँ विहिय गुणाणुरत्त मेइणि-वहु जं तहो कर पावेविणु चंचल तं अचरिड ण जं पुणु थिरयर अणुदिणु भमइ णिरारिड सुंदर तेण ण केवलु मच्छर रहिएँ सहिउ विसाएँ पत्रणिय-दुब्भ । णंदणेण जिह तेण वियाणिय। णियबुद्धिए वहरियण-अजेएँ । भय पणयारि तहैं वि छछए छहु। णरणाहहो छच्छी हुव णिबछ। कित्ति महीयछे निज्जिय ससिहर। तं जिविन्तु पूरिय-गिरि-कंदरेँ। कंति-कुछक्कम-विक्कम-सहिएँ।

१. १. .J. V.°रे।२. .सं।

२. १. D. V. वें। २. D. V. वें। ३. D. रा४. J. V. ह।

## सन्धि २

9

# राजा नन्दन पितृ-वियोगमें किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है।

घत्ता—अपने पिताके घने वृक्षवाले तपोवनमें चले जानेपर उनके वियोग-शोकसे आहत राजा नन्दन इस प्रकार खीजने और झीजने (झूरने) लगा, जिस प्रकार विनध्याचलमें वियोगी महागज ॥६॥

वह राजा नन्दन अपने मनमें संसारकी समस्त गितको जानता था तथा उसे हथेलीपर रखे हुए रत्नकी तरह मानता था। वह मितवान था, तो भी उसे पिताके वियोगका इतना शोक ५ बढ़ गया कि वह उसमें तिरोहित होकर किंकत्तंच्य विमूढ़ हो गया। उस अवसरपर बुधजन, सामन्त, मन्त्री, पुरोहित, एवं सिन्मित्रोंने मन्त्रणा की कि इस विणक्कों पिताके वियोगका दुःख है, अतः इसे (हम लोग) समझायें तथा श्रुतार्थके वचनोंसे इसे भावित (सम्बोधित) करें। (ठीक ही कहा गया है कि) महान् पुरुषोंके मनका अनुरंजन कौन नहीं करता? अतः वे उसके सम्मुख बाकर बोले—''हे स्वामिन्, हमारे ऊपर दया करें, हे प्रभु, विषादको शीघ्र ही छोड़ें तथा अब १ अपने पिताके प्रियपदको सम्हालें। जो सुपुरुष एवं गुणसागर हैं, वे कभी भी शोकाकुल नहीं होते। क्योंकि शोकके कारण व्यक्ति कुपुरुष एवं कायर बन जाता है। अत्यन्त भक्तिपूर्वक सुदेव एवं सुगुरुको प्रणाम कीजिए और अपने पिताके द्वारा प्रदत्त समस्त कार्योंको कीजिए। यदि आप शोकसागरमें डूबे रहेंगे तो ऐसे कौन से सचेतन व्यक्ति हैं, जो सुखी मन होकर रह सकेंगे।"

घत्ता—इस प्रकार अपने स्वामीको आश्वस्त कर एवं विनयपूर्वक समझाकर सभी जन १५ गगनचुम्बी शिखरोंवाले सभास्थलसे नन्दनके तपोवन जाने सम्बन्धी अपने भयकी भावनाको दूरकर तथा राजा (नन्दन) से आज्ञा प्राप्तकर अपने-अपने घर चले गये।।१८॥

## २ राजा नन्दनकी 'नृपश्ची' का विस्तार

'विषाद करने से दुर्गेति प्राप्त होती है' यह जानकर पितृ-वियोग सम्बन्धी उत्पन्न शोकको छोड़कर उस राजा नन्दनने, जिस प्रकार वह जानता था उसी प्रकार अपने मनमें इच्छित समस्त क्रियाओंको किया। कुछ ही दिनोंमें बिना किसी बाधाके, मात्र अपने बुद्धिबलसे ही उसने लालन-पालन कर पृथिवी रूपी वधूको शीघ्र ही अपने गुणोंमें अनुरक्त कर लिया तथा दुर्जेय शत्रुजनोंको भयभीत कर देने मात्रसे ही उन्हें नम्रीभूत बना लिया। जो लक्ष्मी चंचला थी, वह उस नरनाथका ५ सहारा पाकर निश्चल हो गयी, यह कोई आश्चर्यका विषय न था। तथा उसकी पूर्णमासीके चन्द्रमाको भी निर्जित कर देनेवाली स्थिरतर कीर्ति, पृथिवीतलपर निरन्तर भ्रमण करने लगी। अत्यन्त सून्दर उस राजाने गिरि-कन्दराओं तकको समृद्धियों से भर दिया। मात्सर्य-विहीन

[ 2. 2. 9-

10

5

10

15

5

ससियर-सरिस गुणेहिँ पसाहिउ इय सत्तित्तएण तह्ये जावहिं महिमंडलु अरिगणु वि महाहिउ। दिणि-दिणि णिव-सिरि वड्ढइ तावहिं।

घत्ता—धारिउ तहो मज्जप्र गब्सु सलज्जप्र हुत्र पंडुर गंडत्थल । पेट्टु वि परिवड्ढइ पयमंथरगइ कसणाण वि सिहिणत्थल ॥ १९ ॥

3

उत्तमिम वासरिम सामिणो पियं कराएँ णंदु णाम पुत्तु ताए पल्लवो, पलंब-बाहु कंतिवंतु णं णिसीसु वारिरासि णं अगाहु सो दिण दिणम्मि जाम पत्तु कामएव-बंधु दक्खिणाणिलं वहंतु कीर-कोविला-रवालु कोरयंकुरेहिँ जुत्तु पिंडिं पल्लवेहिं रम्मु कामुआण दिण्ण-सम्मु वल्लरीहि लंबमाणु ेपीयडंतु जामिणीहि जोण्हणाई काम कित्ति हंस-सेणिए हसंतु

उग्गयम्मि <sup>१</sup>नेसर्मि । सुंदरो पियंकराएँ। जाउ णं महालयाए । रूव धत्थ मार राहु। तेयवंतु णं दिणेसु। वेरिक्खरोह बाह वड्ढए सगेहि ताम। उच्छलंत-फुल्ल-गंधु । माणिणी-मणं उहंतु। हिंडमाण-भिंग-कालु। कंज केसरीहिं रत्। रुक्त-राइ-रुद्ध-धम्मु । चूवमंजरीहिं नम्मु। चबरीहिं गायमाणु। कीलमाण कामिणीहिँ। णं मुणीसराण वित्ति। कामि-माणिओ वसंतु।

घत्ता—इय फुल्लिय-विल्लिहिं, लिलिय-णविल्लिहिं, पिवराइय वर्णवालें। लीलइ विहरंतें, हरिसु करंतें विणे उण्णामिय भालें।। २०।।

8

तिह णिविह पोढिलु मुणि दिहल तहो पय-जुअलु णवेविणु भावें गड वणवालु तुरंतत्र तेत्तह पिडहारहो वयणें पहसेप्पिणु जाणावित मुणिणाह-समागमु दरिसिय कुसुमहिं कहित वसंतु वि

मइ-सुय-अवहि-ति-णाण-गरिद्वत । पित्रमुक्कत पुरुविज्ञय-पार्वे । अच्छइ णिवइ सहंतरे जेसहे । महिवइ पाय-जुयलु पणवेष्पणु । कय-भव्वयण-मणोरह-संगमु । सोसिय-विरहिणि मास वसंतु वि ।

५. J. V. गव्वु ।

इ. १. D. J. V. ते । २. J. D. इं। ३. D. इं। ४. V. डा ५. D. J. वा । ६. D. J. v. विश्वालें । ७. J. D. V. वणा

तेजस्विता एवं कुल-क्रमागत विक्रमसे युक्त उस राजाने चन्द्रमाके समान अपने सात्त्विक गुणोंसे न केवल पृथिवी-मण्डलको सिद्ध कर लिया था। अपितु दुर्जेय शत्रुगणोंको भी वशमें कर लिया था। इस प्रकार अपनी तोनों शक्तियों (कोषबल, सैन्यबल एवं मन्त्रबल) से उस राजाकी 'नृपश्री' दिन प्रतिदिन वृद्धिगत होने लगी।

घत्ता—उस राजाकी लज्जावती भार्या प्रियंकराने गर्भधारण किया, जिसके कारण उसके गण्डस्थल पाण्डुरवर्णके हो गये, पेट बड़ा होने लगा, पैरोंकी गति मन्थर हो गयी तथा स्तनोंके अग्रभाग कृष्ण वर्णके हो गये।।२०॥

## ३ राजा नन्दन को नन्दनामक पुत्रको प्राप्तिः वसन्त ऋतुका आगमन

उस रानी प्रियंकरा (की कोख) से शुभ दिवसमें, सूर्योदयके होनेपर स्वामी (राजा नन्दन) लिए प्रियकारी सुन्दर 'नन्द' नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो महालता-का पल्लव हो। वह लम्बी भुजाओंवाला था। सौन्दर्यमें कामदेवरूपी राहुको ध्वस्त करनेवाला था। कान्तिमें वह चन्द्रमा तथा तेजस्वितामें सूर्यंके समान था। गम्भीरतामें वह समुद्रके समान था। वह बैरी रूपी बाधाओंको रोकनेवाला था।

जब दिन प्रतिदिन वह अपने साथियोंके साथ वृद्धिगत हो रहा था कि उसी बीच फूलोंकी गन्ध लेकर उछल-कूद करते हुए वसन्तका आगमन हुआ। दक्षिण-वायु (मलयानिल) बहने लगी, मानिनियोंके मनमें दाह उत्पन्न होने लगी, तोते एवं कोयलें मधुर वाणी बोलने लगीं, काले-काले भौरे डोलने लगे, कोरक वृक्ष रक्ताभ अंकुरोंसे युक्त होने लगे। कमलपुष्प केशरोंसे युक्त हो गये। मदनक (दाडिम १) पल्लवोंसे रम्य हो गये, रूख (वृक्ष)-पंक्तियां घाम (धूप) को रोकने लगीं, १० वह ऋतुराज झुकी हुई आम्र-मंजिरयोंके बहानेसे मानो कामदेवकी आज्ञाको प्रदान करता हुआ, लता-वल्लिरयोंसे झूमती तथा संगीत करती हुई भ्रमिरयों तथा रितकीड़ामें संलग्न कामिनियोंको सिसकारियोंसे व्याप्त रात्रियोंसे युक्त था। वह कामरूपी कीर्तिके लिए ज्योत्स्नाके समान था। वह वसन्त ऋतु मुनीश्वरोंकी वृत्तिके समान तथा हंस-पंक्तियोंको हँसानेवाला और कामी एवं मानीजनोंको शान्त करनेवाला था।

धत्ता—इस प्रकार लिलत, नवेली एवं फूली हुई बेलोंसे सुशोभित उस वनमें हर्षित होकर उन्नत भाल किये हुए तथा लीलापूर्वक विहार करते हुए, वनपालने—॥२०॥

#### ४ बनपाल द्वारा राजाको वनमें मुनि प्रोधिलके आगमनकी सूचना

वहाँ ( उस वन में वनपालने ) बैठे हुए मित, श्रुत एवं अविध रूप तीन ज्ञानोंसे सुशोभित पोष्ठिल नामक एक मुनिराजको देखा। उनके चरण-कमलोंमें भावशुद्धिपूर्वक नमस्कार कर पूर्वीजित पापोंसे मुक्त हो गया। फिर वह ( वनपाल ) तुरन्त ही वहाँ पहुँचा, जहाँ सभाके मध्यमें वह नृप विराजमान था। वनपालने द्वारपालके आदेशसे ( सभाभवनमें ) प्रवेश कर महीपितके चरण-कमलोंमें नमस्कार कर उसे भव्यजनोंके मनोरथोंका संगम करानेवाले उन मुनिनाथका आगमन जताया तथा उसे वसन्त-मासके पुष्पोंको विखाकर विरहिणी-कामिनियोंका शोषण करनेवाले वसन्तऋतुके आगमनकी भी सूचना दी।

तं णिसुणेष्पिणु मुणि वणि संठिउ हरि-विद्वरहो समुद्विउ जाइवि मुणिपुंगवहो णविउ धरणीसर चूडामणि-पीडियं महि-मंड्लु वणवालहो मणु हरिसहि णेविणु रोमंचिय-सरीक उक्कंठिउ।
सत्त-पयहँ मुणि-सम्मुहु ठाइवि।
कंति-विणिज्ञिय-छण-रयणीसक।
णं जिणणाहहो सहँ आहंडलु।
सहुँ साहरणहिं बहु धणु देविणु।
सेसे वंदणत्थु मुणिणाहहो।

घत्ता—णिय-णयरे णरेसे भित्त विसेसे वंदणत्थु मुणिणाहहो । भेरी-रव-सदे वहरि विसदे काम मयह जोवाहहो ॥२१॥

Ğ

गंभीरुधीरयर भुवणयले पविमह जिण-धम्म सायरँ ई भन्वयण-सुह्यरई णिव-वयणु पावेवि 5 णरणाह्-रामाउ संजणिय-कामाउ सविलास-णयणाड सोमाल-गत्ताउ भूसणहि दिप्पंत 10 आरुहिय जाणेसु सहुँ अंग-रक्खेहिं करि-कलिय-असिवरहिं पर-चक्क-महिहरहिँ परियरि उ चंदिणहिँ 15 चितियहँ पूरंतु महीवीढु हरिवरहिं आरुहिबि णरणाहु तकाल-वेसेण

विंभ्विय-सुर्-खयर। निसुणेवि तहो सहु। सन्वत्थ णायर है। णिगगयई लहुयरई। णीसरिय धावेवि। जण-णयण रामाउ। मज्झिम्म खामाउ। द्र-हास-वयणाउ। जिणणाह-भत्ताउ। हरसेण-छिप्पंत। सुरहर-समाणेसु। सररुइ-दलक्खेहिं। णिव्यूढ-किंकरहिं। गय-संख-महिहरहिं। गुण-छच्छि-णंदिणहिं। दाणेण चूरंतु। उत्तुंग रहवरेहिं। करि पवर महिणाहु। णरवइ विसेसेण। पयद्तु जिणभत्ति ।

णं सरिज सहसत्ति पयखंतु जिणभत्ति । घत्ता—मुणि-बंदण-कारणे, सुह-वित्थारणे, मण अणुराएँ चोइउ । मंदिर-सिहरत्थिहेँ अइ-सुपसत्थिहिँ पजरंगणिहेँ पलोइउ ॥ २२ ॥

Ę

एत्थंतरे पावेविणु मणहरु णंदण-वण-सण्णिहु सुंदर-तणु दाहिण-पवण-विहंसिय-पह-समु विज्जाहर-विरइय-वल्लीहरू। मुणि-पय-रय-फंसण-वस-पावणु। णंदणु णरवइ सक्कंदण-समु।

९. १.D. दै।

20

ड. १. D. J. V. डि । २. V. हरिसही । ३. V. विंद ।

वनमें स्थित मुनिराजविषयक वृत्तान्त सुनकर वह राजा नन्दन रोमांचित शरीर होकर ( उनके दर्शनार्थ ) उत्किष्ठित हो गया। अपनी कान्तिसे रजनीश्वर—चन्द्रको जीत लेनेवाला वह धरणीश्वर सिंहासनसे उठकर मुनि-पुंगवको अपने सम्मुख करके सात पैर आगे गया और उन्हें १० नमस्कार किया। उसने पृथिवी-मण्डल पर अपना चूड़ामणि रगड़ा। उस समय वह राजा ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो जिनेन्द्रके समीप स्वयं इन्द्र हो आ गया हो। राजाने मनमें हिषत होकर उस वनपालके लिए अपने आभरणोंके साथ ही अनेक धन प्रदान किये।

घत्ता—राजा नन्दनने अपने नगरमें भक्ति-विशेषसे (भरकर) कर्म-शत्रुके विमर्दक एवं काममदको जीतनेवाले मुनिनाथकी वन्दना हेत् भेरी-रव करा दिया ॥२१॥

G

#### राजा नन्दनका सदल-बल मुनिके दर्शनार्थ प्रयाण

गम्भीर, धीर तथा सुरों एवं खेचरोंको विमिदित कर देनेवाले उस भेरीके शब्दको सुनकर, जिनधमंमें सागरके समान गम्भीर, शब्द एवं अर्थंके (ममंको समझनेमें) नागर (अग्रणी) और भव्यजनोंके लिए सुखकर उन मुनिराजके दर्शनोंके हेतु राजाका आदेश पाते ही लोग तत्काल ही निकल पड़े, निकल-निकलकर दौड़ने लगे। लोगोंके नेत्रोंको रम्य लगनेवाली, उत्पन्न मनोरथ वाली, कृशकिटभागवाली, विलासयुक्त नेत्रोंवाली, मन्द-मन्द हास्य युक्त मुखोंवाली, सुकुमार गात्रोंवाली, जिननाथकी भिक्त करनेवाली, आभूषणोंसे दीप्त तथा हर्षेसे प्रमुदित रामाएँ (रानियाँ) विमानोंके समान यानोंमें सवार हुईं।

कमलदलके समान नेत्रोंबाले अपने अंगरक्षकोंके साथ, हाथोंमें तलवार धारण किये हुए कुशल-सेवकोंके साथ, विजित शत्रु राजाओं एवं असंख्यात (अन्य) राजाओंके साथ, गुणोंख्पी लक्ष्मीका अभिनन्दन करनेवाले बन्दीजनों द्वारा सेवित, (याचकों की) मनोकामनाओंको पूणें १० करता हुआ तथा दान देकर दिद्रताको चूर-चूर करता हुआ, पृथिवी-मण्डलपर सिंहासनसे युक्त उत्तुंग रथोंके साथ वह पृथिवीनाथ नरनाथ राजा नन्दन भी नरपितके योग्य तथा अवसरोचित वेश-भूषा धारण कर अपनी जिन-भक्तिको प्रकट करता हुआ श्रेष्ठ हाथीपर सवार होकर सहसा ही इस प्रकार निकल पड़ा, जैसे (बरसाती) नदी ही निकल पड़ी हो।

घत्ता—सुखका विस्तार करनेवाली, मुनि-वन्दनाके कारण मनमें अनुरागसे प्रेरित हुए उस १५ राजाको भवनोंके शिखरोंपर स्थित अति-सुप्रशस्त पौरांगनाओंने देखा ॥२२॥

4

#### राजा नन्दन मुनिराज प्रोष्टिलसे अपनी भवावलि पूछता है

इसी बीचमें विद्याधरों द्वारा निर्मित नन्दनवनके सदृश मनोहर लतागृहमें पहुँचकर मुनिराजके चरणकमलोंके दर्शनोंके लिए उत्सुक तथा उसके चरणोंकी पावन-रजको स्पर्श करने

10

दूरहो मेल्लिब मत्त-महागड

5 भवियण-पुरड विणडणं दरिसिड
छत्ताइय-णिव-चिंधहिँ विज्ञिड
तेण वणंतर पद्संते मुणि
मूलहो बीढे असोय महीयहो
फल्टिहै-सिलायले णं णिय-धम्महो

कर जोडिबि ति-पयाहिण देविणु
तहो समीब महियले वदसेणिणु

उत्तरियत मुणि-पय-दंसण-रत । विणु विणएण कवणु पावद सित । दुष्जय-मिच्छत्तारि-अणिष्जित । विणिहालित गंभीर-महा-भुणि । सरणु असेस-जणहो भय-भीयहो । मत्थहे पयणिय-सिव-पय-सम्महो । मुणि वंदित णिय सिर णावेविणु । महिवइणा वहु-विणत करेविणु ।

घत्ता—संसिवि दिण्णत्तउ सो णय-जुत्तउ दिलय पंच-त्राणाविल । तव-सिरि-रमणीसर परम-मुणीसर भणु महु तिणय-भवाविल ॥२३॥

9

इय जंपेविणु मउणु करेविणु परिसंठिउ ता चवइ दियंवर एक्कमणेण णिसुणि कुल-दिणमणि इह दरिसिय मयरोहरक्व छव अस्थि गंग जल-पीणिय-सावय तह उत्तर-तह अइ-गरवंगड स पिहुलु णहु उल्लंघिव भावइ तहिं गिरिवरि तुहुँ हुंत्उ मयवइ एयहो भवहो णवम-भव भीसणु सिसु मियंफ सण्णिहु-इाढल्ड धुव-भंगुर-केसर कूराणणु

जा णरवइ सम्मुहुँ जाएविणु।
अणुदिणु-विरइय-तियरण-संबरः।
थिरु ठाइवि भवियण-चूडामणि।
भरह्वासि हिमवंत-समुद्भवः।
फेणालिष्ट हसइव अवरावयः।
अत्थि वराह णामु गिरि तुंगउ।
सग्ग-णिरिक्खणत्थु थिउ णावहः।
मयगल-इप्प-इलणु भो णरवहः।
भंगुर-भउ हालउ मह-णीसणु।
उण्णामिय-लंगूल-करालउ।
रत्त-णयणु सावय-मरणाणणु।

घत्ता—तहिँ तेण महीहरे तरराईहरि णिवसंते रण र-रिमयउँ। करि-दलण-कयंते विलिव णियंते मूरिकालु परिगमियउँ॥२॥।

ሬ

वण-गैयंद अण्णिहें दिणि मारिवि सम णिहियंगु गुहाणणे जाविहें तं दिक्खिवि निण्णासिय-रइवर सो मयघइ केसर वित्थारिवि । णिहार्लिगिड अच्छइ ताविहिँ । अमियकिति अमियप्पह मुणिवर ।

६. १. D. J. V. फलह।

७. १. D ° जा।

<sup>4. 2.</sup> Sil

<sup>्</sup>ष, Dंकारमाः ⇒क्काः।

हेतु, इन्द्रके समान सुन्दर गात्रवाला वह नरपित नन्दन दक्षिण-वायुसे पथके श्रमको शान्त कर दूरसे ही मदोन्मत्त महागजको छोड़कर नीचे उतर पड़ा तथा भव्यजनोंके सम्मुख ही उसने उन मुनिराजके प्रति विनय प्रदिश्ति की। (ठीक ही कहा गया है कि) 'विनयगुणके बिना कौन व्यक्ति ५ शिव (कल्याण) पा सकता है?' छत्र आदि नृप-चिह्नोंको छोड़कर तथा दुर्जेय मिथ्यात्वरूपी शत्रुसे अनिर्जित होकर उस राजाने वनके मध्यभागमें प्रविष्ट होकर गम्भीर एवं महाध्वनिवाले तथा पृथिवीके समस्त भयभीत प्राणियोंको शरण प्रदान करनेवाले मुनिराजको अशोक-वृक्षके मूलपीठमें एक स्फिटक शिलापर बैठे हुए देखा। वे ऐसे प्रतीत होते थे, मानो धर्मरूपी यानके माथेपर बैठकर शिवपदकी ओर ही जा रहे हों। हाथ जोड़कर तथा तीन प्रदक्षिणाएँ देकर उसने अपना सिर १० झुकाकर उनकी वन्दना की तथा पृथिवी तलपर उनके समीप बैठकर न्यायनीतिसे युक्त महीपितने अनेक प्रकारसे विनय —

घत्ता—तथा प्रशंसा कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना की कि पंचबाणाविलका दलन करनेवाले एवं तपश्रीके साथ रमण करनेवाले हे श्रेष्ठ मुनीश्वर, मेरी भवाविल कहें—॥२३॥

#### 9

# राजा नन्दनके भवान्तर वर्णन — नौवाँ भव — सिंहयोनि वर्णन

इस प्रकार कहकर तथा मौन धारण कर नरपित (नन्दन) जब वहाँ सम्मुख जाकर बैठा था, तभी प्रतिदिन त्रिकरण—मन, वचन एवं कायका संवर करनेवाले दिगम्बर मुनिराज बोले—'हे कुल-दिनमिण, हे भव्य-चूड़ामिण, स्थिर होकर एकाग्र मनसे सुनो—इसी भरतक्षेत्रमें हिमवन्त-पर्वतसे समुत्पन्न तथा समुद्र के समान दिखाई देनेवाली सुन्दर गंगानदी है, जिसका जल श्रावकों (अथवा श्वापदों) का भरण-पोषण करनेवाला है तथा जो (गंगाजल) अपने फेन-समूह के बहाने अन्य नदियों पर हँसता हुआ-सा रहता है।

उस गंगानदीके उत्तर तटमें अति गौरवांग वराह नामका उत्तुंग पर्वत है, जो ऐसा प्रतीत होता है, मानो पृथुल आकाशको लाँघकर स्वर्गका निरीक्षण करनेका ही विचार कर रहा है।

उस पर्वतपर हे नरपित, तू इसके पूर्व नौवें भवमें मदोन्मत्ते हाथियोंके दर्प का दलन करनेवाला एक भयानक सिंह था, जो कुटिल भौंहोंवाला, भीषण गर्जना करनेवाला, बालचन्द्रके १० समान दाढ़ोंवाला, पूँछरूपी हाथ ऊपर उठाये हुए, निश्चल एवं वक्र केशर (अयाल) वाला, क्रूर मुखवाला एवं रक्त वर्णके नेत्रवाला था तथा जो श्वापदों (वनचर जीवों) को मारने में समर्थ था।

घत्ता – वृक्षाविलके गृहके समान उस पर्वत पर निवास करते हुए, वनमें रमण करते हुए तथा वन्य-हस्तियोंका दलन करनेमें कृतान्तके समान ही उनका हठात् खींच-खींचकर दलन करते १५ हुए, उस सिंहने वहाँ बहुत समय व्यतीत कर दिया ॥२४॥

#### 1

## चारणमृति अमितकीति और अमृतप्रभ द्वारा सिंहको प्रबोधन

अन्य किसी एक दिन वह मृगपित वन्य हस्तियोंको मारकर श्रमातुर होनेके कारण जब अपने केश्वर-समूह को फैलाकर गुफा-द्वारपर सो रहा था, तभी काम-बग्णको नष्ट कर देनेवाले

10

5

10

15

20

लहु अविरिय णह्हो णह्-चारण सत्त-वण्ण-तरु-तले सुविसिट्ट्रं साणुकंप कलकंठ महासइ मत्त-महा-मयगल-पल-लुद्धड क्रूर-भाउ परिहरिवि पहूवड णीसरेवि गुह्-मुह्हो मयाहिड ताहुँ समीवेँ निविद्दु नयाणणु

सीह-पवोहणत्थु सुह-कारण ।
सुद्ध सिलायल वे वि निविट्ठ हैं ।
सत्थु पढंते पवर संजय-जइ ।
ताह सद्दु सुणि सीहु पबुद्ध ।
पंजलयर-मणु सोमु सह्व ।
अइ-पसमिय-भावेण पसाहिड ।
थिर-लंगूल्लु दुरय-संदाणगु ।

घत्ता—तं णिएवि निराउहु जियकुसुमाउहु अमियकित्ति संमास**इ।** सीलालंकारउ निरहंकारउ दिय-पंतिप्रणहु भासइ॥२५॥

6

भो सीह जिणिंदहो पणय-सुरिदंहो सासणयं। तिहुयण-भन्वयणहँ वियसिय वयणहँ सासणयं। बहु दुक्खु सहंतें पहेँ अलहंतें भव-गहणें। णाणा-तणुलिते णडुअ मुअते अइगहणे । सीहेणव विलसिंड मय-गल'-तासिंड एत्थ्र पर। पूरिय गयदंतिहिं मोत्तियपंतिहि सयलधर। णासाइ विविधिजेड परिणामिष्जिड दिदिठमेड। स**इँ** कत्तउ भुत्तउ विवहीं मित्तउ णाणमेउ। सहुँ रायहिँ सुंदर माणिय-कंदर परिहरहि । मिच्छत्तु दुरंतं धम्मु तुरंतं अणुसरहि। राई वंधइ जिउ ण मुणइ णिय-हिउ कम्म-कळं। गय-राउ ति मुच्चइ अण्णु न संचइ पवर-बलं। **उवएसु अणिंदहो एउ जिणिंदहो तुव क**हिउ। पयणिय-दुइ-सोक्खहो बंध-विमोक्खहो णड रहिउ। बंधाइय दोसहो णिरसिय तोसहो मूल मुणि। दोसहँ जड अक्खिड सुक्खु विवक्खिड पुणु वि सुणि। तहु विद्धिष्ट हम्मई हय अवगम्मई णितुलंड। सम्मन् सुणिम्मलु णिहणिय-भवमलु सुहणिल्ड।

घता—रायाइय-दोसिंहेँ पयणिय-रोसिंहें जा पहेँ भिमय भवाविल । सा सीह हियत्तें णिसुणि पयत्तें मणु थिरु करि जंतड विल ॥२६॥

<sup>ु</sup>र. . °ओ । ९. १. D. °वहु। २. J. V. दियचें ।

<sup>1.</sup> The saga who is gifted with the power of moving in the sky independently.

अमितकीर्ति एवं अमृतप्रभ नामके सभीके हितैषी दो नभचारण मुनि उस सिंहको देखकर (उसे) प्रबोधित करने हेतु वहाँ शीघ्र ही उतरे। वहाँ वे दोनों ही मुनि सप्तपर्णी वृक्षके नीचे एक विशेष निर्मल शिलापर बैठ गये। महान् आशय वाले वे संयत मुनिवर अनुकम्पा सिंहत मनोज्ञ-कण्ठसे प्रशास्त्र पढ़ने लगे। मदोन्मत्त गजराजोंके मांसका लालची वह सिंह मुनिराजके शास्त्र-पाठ को सुनकर प्रबुद्ध हुआ। क्रूरभावको छोड़कर उसका प्रांजलतर मन सौम्य-स्वरूपको प्राप्त हो गया (अर्थात् उस सिंहकी साहजिक क्रूरता समाप्त हो गयी और उसके परिणाम कोमल हो गये)। हाथियोंके लिए भयानक मुखवाला वह मृगाधिप अत्यन्त प्रशम-भावपूर्वक तथा प्रमाद-रिहत होकर गुफाद्वारसे बाहर निकला और पूँछको स्थिर किये हुए नतमुख होकर मुनिराजोंके १० समीप बैठ गया।

घत्ता—उसे देखकर निरायुध, काम-विजेता, शीलगुणसे अलंकृत, निरहंकारी तथा द्विज-पंक्तिके समान सुशोभित वे मुनिराज अमितकीर्ति (इस प्रकार) बोले—॥२५॥

#### ९

#### सिंहको सम्बोधन

"हे सिंह, तूने देवों द्वारा प्रणत, त्रिभुवनका शासन करनेवाले तथा भव्यजनोंके मुखोंको विकिसत करनेवाले जिनेन्द्रके शासन (उपदेश) को प्राप्त नहीं किया, अतः अतिगहन भवरूपी वनमें नाना प्रकारके शरीरोंको धारण करते हुए अनेकिवध दुख सह रहा है। कष्टोंमें भी प्रसन्नताका अनुभव करता हुआ, हे सिंह, यहाँ तूने मदोन्मत्त हाथियोंको त्रास दिया है तथा बड़े नये-नये विलास किये हैं। समस्त भूमिको मोतीके समान गजदन्तोंसे भर दिया है। फिर भी आशाओंको ५ न छोड़ा। (अशुभ-) परिणामोंसे कर्मों का अर्जन किया, दृष्टिमदसे युक्त रहा। (देख) यह जीव स्वयं ही (कर्मोंका) कर्ता एवं भोक्ता है। (तूने) ज्ञानमय बिम्ब (आत्मा) का (शरीरके साथ) भेद नहीं किया (नहीं पहचाना)। (अतः अब) रागादिक भावोंके कारण सुन्दर लगनेवाली इस मिथ्यात्व-पाप रूपी कन्दराको छोड़, तुरन्त ही धर्मका अनुसरण कर। यह जीव रागी होकर कर्मोंका बन्ध करता है; किन्तु अपने हितका विचार नहीं करता। अतः गतराग होकर इस कर्मको १० छोड़। अपने प्रबल्त बलसे अन्य कर्मोंका संचय न कर। अनिन्द्र जिनेन्द्रका यह उपदेश मैंने नय-विहोन तुझे सुनाया है, जो कि सुख, दुख, बन्ध एवं मोक्ष (को परिभाषा) को प्रकट करता है। (तू) बन्धादिक दोषोंका निरसन कर सन्तोषके मूल कारण (धर्म) का ध्यान कर। यहाँ तक (भव) दोषोंका वर्णन किया अतः अब सुखकी विवक्षा की जायेगी। उसे भी सुन।"

"धर्म-वृद्धिका हर्म्यं (प्रासाद) अवगमनों (दुर्गतियों) को नष्ट करनेवाला, अनुपम, १५ भवमलका घातक एवं सुखोंके निलयरूप सुनिर्मल सम्यक्त्व ही वह सुख है (तू उसे धारण कर)।"

घत्ता—"रागादिक दोषों एवं रोषोंको प्रकट करते रहने के कारण तू जो भवाविलयोंमें भटकता रहा है, हे सिंह, धैर्य-पूर्वक सावधान होकर तथा मनको स्थिर करके उस भ्रमणा-विलको सन"।।२६॥

10

15

5

10

80

एत्थिव जंबूदीव विदेह हैं
पुक्खलवइ-विसयम्मि विसाल प्रि
सीया-जलवाहिणि-उत्तरयले
विउल पुंडरिकिणि पुरि निवसइ
सत्थवाहु तिहें वसइ वणीस र
तहो सत्थेण तेण सहुँ चलियउ
हियय कमले-विणिहित्त जिणेस र
एक्कहिं दिणि चोरेहिं विलुंटिए।
सूरहिं जुझेवि पाण-विमुक्क हैं
एत्थंतर वण-मज्झे मुणिंदें
दिस-विहाय-मूढेण णिहालिउ
सूवर-इरिण-वियारिय-सूरउ
पुज्वज्ञिय-पावेण असुद्भ उ
भत्ति करेविणु सहुँ सम्मत्तें
कोडबसंतएण चुव-संगें

पंगणि वरिसिय विविह्ह मेह्हूँ।
णारि-दिण्ण-मंगल-रावालग्नः।
अगणिय-गोहण-मंडिय-महियले।
जहिँ मुणिगणु भव्वयणहुँ हरिसइ।
धम्म-सामि नामेण महुर-सह।
मंद्गामि तवलच्छी-कलियः।
णामेँ सायरसेणु मुणीसह।
तिम्म सिथ लवडोवल-कुट्टिए।
कायर-णर्इँ पलाइवि थक्क्इँ।
तव-पहाव-उवसिय-फणेदेँ।
सवह कालि-सवरी-भुव-लालिः।
क्व-रहिउँ नामेण पुरुरेड।
सो कूह वि मुणि-वयणहिं बुद्धः।
लइयईँ सावय-वयईँ पयत्तें।
णिण्णासिय-दुव्वार-निरंगें।

घत्ता—सहुँ मुणिणा जापृति कर स्वाइवि तेण मग्गि मुणि लाइउ। जिण-गुण-चितंतर मइ-णिटमंतर गर उवसम-सिरि राईउ॥ २७॥

88

सावय-वयहँ विहाणें पालिवि बहुकालें सो मरिष पुरुर्ड बे-रचणायराड सोहंतड इह पविडल-भारहं-वरिसंतर बसइ विणीया णयरि णिराडल परिहि रचण-गण-किरण-णिहय-तम चडिसु णंदण-चिक्हिं विह्नस्य णाणा-मणि-गण-णिम्मय-मंदिरे गज्जमाण दारें ठिय चंदिरे णव-तरु-पञ्चव-तोरण सुह्यर जीवहँ अप्प-समाणहँ लालिषि ।
पढम-सम्म सुरु जात्र सुरूरः ।
अणिमाइय-गुण-गणिहं महंतदः ।
सरि-सरवर-तरु-णियर-णिरंतरे ।
णं सुर-रायहो पुरि अइ-पविचेल ।
परिहा पाणिय-बल्य मणोरम ।
खल-दुज्जण-पिसुणेहिं अदुसिय ।
सुह-सेलिधणिलीणिदिंदिरे ।
स्वयरामर-णर-णयणाणिदिरे ।
घर-पंगण-कण-पीणिय-णहयर ।

क्ष्ण. १. J. V. मु । २. D. J. V. रामड । ११. १. D. मराह । २. D. वल । ३. D. दरे । ४. D. दरे ।

## भवान्तर वर्णन-(१) पुण्डरीकिणीपुरका पुरूरवा शबर

इस जम्बूद्वीप-स्थित विदेह क्षेत्रके प्रांगणमें विविध प्रकारके मेघोंकी वर्षा होती रहती है। वहींपर पुष्कलावती नामका एक विशाल देश है, जहाँ महिलाएँ मंगलगान गाती रहती हैं। उस देशमें जलवाहिनी सीतानदीके उत्तर-तटपर अगणित गोधनोंसे मण्डित महीतलपर विशाल पुण्डरीकिणी नामकी नगरी बसी है, जहाँके मुनिगण भव्यजनोंको हिषत करते रहते हैं। उस नगरीमें धर्मका रक्षक 'मधुस्वर' इस नामसे प्रसिद्ध एक विणक् श्रेष्ठ सार्थवाह निवास करता था।

उस सार्थवाहके साथ मन्दगामी तपोलक्ष्मीसे युक्त तथा हृदय-कमलमें जिनेश्वरको धारण किये हुए सागरसेन नामक मुनीश्वर चले। एक दिन वह सार्थवाह चोरोंके द्वारा लूट लिया गया तथा उसके साथी लकड़ी-पत्थरों से कूटे गये। जो शूरवीर थे, उन्होंने तो जूझते हुए प्राण छोड़ दिये और जो कायर व्यक्ति थे, वे भाग खड़े हुए। इसी बीचमें वनके मध्यमें मुनीन्द्र (सागरसेन)- के तपके प्रभावसे एक फणीन्द्रने स्थितिको शान्त किया। दिशाके विघातसे विमूढ़ (दिग्भ्रम हो जानेके कारण), सुन्दर भुजाओंवाले उन मुनीन्द्रने एक शबरको काली नामक अपनी शबरीके साथ देखा। शूकर एवं हरिणोंके विदारण (मारने) में शूर तथा अत्यन्त कुरूप उस शबरका नाम पुरूरवा था। पूर्वोपाजित पापोंके कारण कलुषित मनवाला वह कूर पुरूरवा भी मुनि-वचनोंसे प्रबुद्ध हो गया। उस शबरने उन मुनीन्द्रकी भिक्त करके उनके पास प्रमादरहित एवं सम्यक्त्वसिहत होकर श्रावक-व्रतोंको ले लिया तथा क्रोधको उपशम कर, परिग्रह छोड़कर दुनिवार काम-वासनाको नष्ट कर दिया।

घत्ता—मुनिके साथ जाकर, कर ऊँचा कर, उस शबरने उन्हें मार्गमें लगा दिया (पथ-निर्देश कर दिया)। इस प्रकार जिन-गुणोंका चिन्तन करता हुआ वह पुरूरवा अपनी मितको निर्भ्रान्त कर उपशमश्रीसे सुशोभित हुआ।।२७॥

#### 28

## पुरूरवा-शबर मरकर सुरौरव नामक देव हुआ। विनीतानगरीका वर्णन

विधि-विधानपूर्वंक श्रावक व्रतोंका दीर्घंकाल तक पालन कर तथा जीवोंका अपने समान ही लालन करता हुआ वह पुरूरवा नामक शबर मरा और प्रथम-स्वर्गमें दो सागरकी आयुसे सुशोभित तथा अणिमादिक ऋद्धि-समूहसे महान् सुरौरव नामक देव हुआ।

इस प्रविपुल (विशाल ) भारतवर्षमें नदी, सरोवर एवं सदाबहार वृक्ष-वनस्पितयोंसे युक्त विनीता नामकी नगरी है। वह ऐसी प्रतीत होती है, मानो सुरराज इन्द्रकी निराकुल एवं अति प्रविपुल (विशाल ) नगरी (—इन्द्रपुरी) ही हो। उस नगरीकी परिधि (कोट) में जड़े हुए रत्नोंकी किरणें अन्धकारका नाश करती थीं। वहाँ जलकी तरंगोंसे युक्त परिखा सुशोभित थीं। उस नगरीकी चारों दिशाएँ नन्दन-वनसे विभूषित थीं। दुष्टों, दुर्जनों एवं चुगलखोरोंसे वह नगरी अदूषित थी। वहाँ नाना मणि-गणोंसे निर्मित मन्दिर बने थे। सुखद छत्रक वृक्षोंके पृष्पों (के रसपान) में भ्रमर लीन रहते थे। विद्याधरों, देवों एवं मनुष्योंके नेत्रोंको आनन्दित करनेवाली रे॰ महिलाएँ गीत गाती हुई छतोंपर स्थित रहती थीं। वह नगरी नवीन वृक्ष-पल्लवोंके तोरणोंसे सुखकारी थी तथा जहाँके घरोंके आंगनोंमें पड़े हुए धान्यकणोंसे नभचर-पक्षी अपना भरण-पोषण किया करते थे।

10

5

10

घत्ता—तिहँ णरवइ होंतड मिह भुंजंतड रिसहणाहु परमेसरः। तित्थयरु पहिल्लड णाण-समिल्लड तिजयंभोय दिणेसरः॥ २८॥

#### १२

जसु गन्भावयारे संजायउ जसु जम्मण तिहुवणु आकंपिड जो उपण्ण-मेत्तु देवदिहिँ अवरुप्परु संविहिय-विमहिहि णेविणु मेरुह मत्थई न्हाविड मइ-सुइ-अवहि-तिणाण-समिल्लड जो सुरतस्वरेहि उच्छण्णहिँ अज्ञव लोयहो करुणावरियड तहो कुसुमालंकरिय-सिरोरुहु छक्खंडावणि मंडल-सामिड देवागमु गयणयिल न माइउ। जय-जय सहु सुरेहिं पर्यपिउ। आणंदें मडलिय-कर-दुदहिं। गंभीरारव-दुंदुहि-सहिहें। खीर-णीर-धारहिं मणि-भाविउ। जो सयंभु छक्कम्म-छइल्लउ। पुरिय-रयण-किरणेहिं रवण्णहिं। अहिणव-कप्पद्गु अवयरियउ। हुवड भरहु णामेण तण्रुहु। मइ मिलियालिवे गय-गइ-गामिउ।

गत्ता—चक्कालंकियकरु परिपालिय करु पढमु सयलचक्कहरहँ। चक्कवइ-पहाणउ, सुरैं-समाणउ, मणि-मंडिय-मउड-धरहँ॥ २९॥

#### १३

चडदह-रयण-समण्णिय णव-णिहि जसु दिग्विजइ महंत-मयंगहँ। भरुक्ष सहंति व धण-कण-दाइणि जसु भइ कंपिय सोहण-विग्गहु जं आयण्णिवि नरहिड वरतणु णिम्मलयरु जसु पयडंतहो जसु जो सुरसरि-सिंधुहि अहिसिंचिड वेयड्ढहो गुह-मुहु उग्घाडिड जेण फुरंताहरण-विराइड विज्ञाहरवइ णमि-विणमीसर जसु मंदिरे विलसहिं पयणिय-दिहि। संदण-भड-संदोह-तुरंगहँ। धूलिमिसेण चडइ णहें मेइणि। पत्तु तुरंतु थुणंतु व मागहु। सोवि करेवि गड देविणु सुह-धणु। सुक्कुवहासु पहासु हुवड वसु। डववण-धणयहिँ कुसुमहि अंचिड। मिच्छाहिड भिडंतु विन्माडिड। णट्टमालि सुरु पायहिँ लाइड। केरकराइय कुल रयणीसर।

यत्ता—तहो गेहिणि धारिणि गुण-गण-धारिणि ताहे गड्भे सबरामरः। सग्गहो अवयरियड रुइ-विफुरियड सुरतिय-चालिय चामरः॥ ३०॥

१२. १. D. जे 1 २. D. वलय गई । ३. . सुरवस समाणउ ।

घत्ता—उसी विनीता नगरीमें पृथिवीके भोक्ता, नरपित ऋषभनाथ हुए जो त्रिविधज्ञान-धारी, परमेश्वर, प्रथम तीर्थंकर तथा त्रिजगत्के जीवरूपी कमलोंके लिए सूर्य-समान थे ॥२८॥

#### १२

#### ऋषभदेव तथा उनके पुत्र भरत चक्रवर्तीका वर्णन

जिस (ऋषभदेव) के गर्भावतरणके समय इतने देवोंका आगमन हुआ कि वे गगनतलमें नहीं समाये, जिसके जन्म लेनेके समय त्रिभुवन कम्पायमान हो गया, सुरेन्द्रों द्वारा जय-जयकार किया गया, जिसके जन्म लेने मात्रसे ही देवेन्द्रोंने आनन्द-पूर्वक मुकुलित हस्त-युगलसे परस्परमें धक्का-मुक्की पूर्वक, गम्भीर शब्दवाले दुन्दुभिके शब्दों पूर्वक, हार्दिक भक्ति-भावसे युक्त होकर, मेरु शिखरपर ले जाकर, क्षीरसागरकी जलधारासे अभिषेक कराया ऐसे वे ऋषभदेव जन्मसे ही मित, श्रुत एवं अवधिज्ञानसे युक्त थे, जो षट्-कर्मोंके निरूपणमें निपुण एवं स्वयम्भू थे, जो मनोहारी रत्न-किरणोंके समान स्फुरायमान कल्पवृक्षोंके उच्छिन्न हो जानेपर व्याकुल-जनोंके लिए करुणावतार अथवा मानो अभिनव-कल्पद्रुमके रूपमें ही अवतरे थे।

उन ऋषभदेवके पुष्पोंके समान अलंकृत केशवाला भरत नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पृथ्वीके समस्त छह-खण्डोंका स्वामी था तथा जो मदसे आकर्षित होकर लिपटे हुए भ्रमरोंसे युक्त मदोन्मत्त हाथीकी गतिके समान गतिवाला था।

घत्ता—जिसके हाथ चक्रसे अलंकृत थे, जो पृथिवीका पालन करता था, जो समस्त चक्र-वर्तियोंमें प्रथम, प्रधान, देवोपम एवं मणियोंसे मण्डित मुक्टधारी चक्रवर्ती (सम्राट्) था ॥२९॥

#### १३

#### चक्रवर्ती भरतका दिग्विजय वर्णन

चौदह-रत्नोंसे समन्वित नविधियाँ जिसके राजभवनमें आकर धैयंपूर्वंक विलास करती थीं, जिसकी दिग्विजयमें महान् मतंगजोंवाले स्यन्दन (रथ), भट-समूह और घोड़ोंके भारको सहन न कर पानेसे ही मानो धन-धान्यदायिनी मेदिनी धूलिके बहाने आकाशमें चढ़ रही थी। जिसके भयसे कम्पित सुन्दर विग्रह करनेवाला मागध (देव) स्तुति करता हुआ वहाँ तुरन्त आ पहुँचा, जिसे सुनकर नराधिप वरतनु सेवा करके तथा शुभधन देकर वापस गया। जिसका निमंल यश प्रकट हुआ, जिसने उपहास करना छोड़ दिया, किन्तु जिसकी उत्तम हँसीसे सभी उसके वशमें हो गये, जिसका गंगा एवं सिन्धु निदयोंसे अभिषेक किया गया तथा जो धनदके उपवनसे लाये गये कुसुमोंसे अचित किया गया, जिसने वैताढ्यके गुहा-मुखको उधाड़ा, भिड़ते हुए म्लेच्छाधिपको वशमें किया, जिसने स्फुरायमान आभरणोंसे सुशोभित णट्टमालि देवको अपने पैरोंमें झुकाया तथा विद्याधराधिपति सम्राट् निम एवं विनमिके कुलरूपी चन्द्रमाको जिसने सुशोभित किया—

घत्ता—उस भरतकी गृहिणीका नाम धारिणी था, जो गुण-समूहको धारण करनेवाली थी। उसके गर्भमें शबरके जीववाला वह देव जो कि रुचिपूर्वंक देवांगनाओं द्वारा स्फुरायमान चैंवर दुराये जानेवाला था, स्वर्गसे अवतरा ॥ ३०॥

10

88

वरं वारं तीए सुओ जणिओ जणणे तहो णासु मरीइ कओ णडमाण-सुरिंद्-पिया-मरणं सईं पेक्खेवि जाणि जयं चवलं सहुँ मिल्लिवि जेम तिणं तुरिओ वइराय-गओ पुरुएव-जिणो णिरु देवरिसीहिँ पबोहिवड खयरोरय-देवहिँ लक्खियड सहुँ तेण जिणेण मरीइ पुणु दुह्यारि-परीसह-पीड-हओ जिणलिंगु धरेइ महंतु मणे पसुएवि पुराकय-पाव-खओ

घरे पंगणे तूर तुरं रणिओ।
पुणु सो परिपालिड विद्धिणिओ।
भव-भूव-महा-दुह-वित्थरणं।
सघरं सपुरं चडरंग-बलं।
वस्बोह-विहूसण-विष्फुरिओ।
सम भावहिँ भाविय-हेम-तिणु।
णरणाह-णिकायहिँ सोहियड।
सुमरेविणु सिद्ध हैं दिक्खियड।
सुड संजम-धारि गुणी णिडणो।
सहसत्ति मरीइ कुभाव-गओ।
भय-भोय-विरत्तुण भीक जणे।
जिण-णाह-समीरिड तेण तओ।

घत्ता—अण्णेक्कहि वासरि रिव-बोहिय-सरे पुणु मरीइ णामें पहु । कइलास-महीहरे तियस-मणोहिर पयिखय-सिवपुर-वर-पहु ॥३१॥

१५

तिजयाहिव-सामित आइ-जिणु अवलोइत जाप्रवि जावतओ परमेसर कित्तिय तित्थयरा भणु होसिंह णाहि-णरिंद-सुओ कैय-संजुव-वीस-जिणा पवरा पुणु पुन्छित चक्कहरेण जिणो तहो जीवह मजिझ मणोहरणे पुणु जंपइ देउ भवं खिवही चढवीसमु मिच्छतमेण चुओ किलाइय सीस-गुरूहिवही जिण बुत्तु सुणेवि मरीइ तओ जिण बुत्तु ण चल्लइ मण्णि मणे

सम भावण-भाविय हेमतिणु।
भरहेमें पुच्छिड धम्मधओ।
तह चक्कहराणय-वोमयरा।
परि जंपइ तासु पलंब-मुओ।
वसु-तिण्णि मुणिज्जिह चक्कहरा।
पणवेविणु मुक्क-दुहोह-रिणु।
हह अच्छइ को विण वासरण।
दुह पुत्तु मरीइ जिणो हिवही।
मरिही भविही भवे धम्मचुओ।
पयडेसइ लोय पुरो अविही।
लह निग्गड तत्थहो हरिसरओ।
हरिसेण पणच्चिव तित्थुखणे।

१४. १-३. D. वासरे ताए।

**१५.** रे. D. J.  $^{\circ}$ सर । २. J. तिय । ३. V. प्रति में इस प्रकार पाठ है—तुहु पत्तु हवे मरीइ जिणो हिन्ही D. तुह $^{\circ}$ ।

# चक्रवर्ती भरत की पट्टरानी धारिणीको मरीचि नामक पुत्रकी प्राप्ति

उत्तम दिनमें उस (धारिणी) ने पुत्रको जन्म दिया, जिस कारण घर-घरमें, प्रांगण-प्रांगणमें तूर एवं तुरही बजने लगे। पिता (भरत) ने उसका नाम 'मरीचि' रखा। पुनः (सम्यक् प्रकार) परिपालित वह (मरीचि) बड़ा हुआ। नृत्य करती हुई सुरेन्द्र प्रिया—नीलांजनाका मरण तथा भवमें होनेवाले महान् दुखोंके विस्तरणको स्वयं ही देखकर जिस (ऋषभदेव) ने इस जगत्को चपल (अनित्य) समझा और अपने-अपने घर तथा नगरको अपनी चतुरिणणो सेनाके साथ तत्काल ही तृण समान जानकर छोड़ दिया। श्रेष्ठ ज्ञान रूपी आभूषण से स्फुरायमान वे पुरुदेव ऋषभ जिन वैराग्यको प्राप्त हुए। उन्होंने कांचन एवं तृणमें समभाव रखा। देविष लौकान्तिक देवोंने आकर उन्हें सम्बोधा, तब नरनाथ (ऋषभ) निकाय (शिविका) में सुशोभित हुए, उन्हें विद्याधर एवं नागदेवोंने देलक्षित किया। वे (ऋषभ) भी सिद्धोंका स्मरण कर दीक्षित हो गये। उन जिनेश्वर ऋषभके साथ गुणोंमें निपुण मरीचि भी संयमधारी हो गया। दुःखकारी परीषहोंकी पीड़ासे घबराकर वह मरीचि सहसा ही कुभावको प्राप्त हो गया। जो जिन-दीक्षा धारण करता है, वह तो हृदयसे महान् होता है, वह भव-भोगोंसे विरक्त रहता है। किन्तु भीरु जन उस दीक्षाको घारण नहीं कर सकते। अतः जिनेन्द्र द्वारा प्रेरित उस मरीचिने पूर्वकृत पापोंको क्षय करनेवाले तपको छोड दिया।

घत्ता—अन्य किसी एक दिन सूर्य-बोधित स्वरमें (नासिका के बायें छिद्रसे वायुका चलना १५ सूर्य-स्वर कहलाता है) मरीचि नामधारी उस प्रभुने देवोंके लिए मनोहर लगने वाले कैलास-पर्वत पर शिवपर का (नया) पथ (सांख्यमत) प्रकट किया ॥३१॥

#### १५

#### मरीचि द्वारा सांख्यमतकी स्थापना

तीनों लोकोंके अधिपति स्वामी आदि जिनेश्वर जब स्वर्ण एवं तृणमें समदृष्टिकी भावना भा रहे थे, तभी भरतेशने जाकर उनके दशैंन किये तथा धर्मकी ध्वजाके समान उनसे पूछा—हे नाभिनरेन्द्रके सुपुत्र परमेश्वर, बताइए कि तीर्थंकर चक्रधारी तथा व्योमचर कितने होंगे ?" तब प्रलम्बबाहु (आदि जिन ) ने उस (भरतेश) से कहा—"(आगे) तीन सहित बीस अर्थात् तेईस प्रवर तीर्थंकर (और) होंगे और आठ तथा तीन अर्थात् ग्यारह चक्रधर जानो।" चक्रधर (भरतेश) भ ने दुख-समूह रूपी ऋणके नाशक जिनेन्द्रको प्रणाम कर उनसे पुनः पूछा—"और, यहाँ आपकी मनोहारी शरणमें (तप करनेवाले) जीवोंमें भी कोई (तीर्थंकर) होनेवाला है अथवा नहीं ?" तब ऋषभदेवने पुनः उत्तर दिया—"तुम्हारा पुत्र मरीचि अभी तो धर्मसे च्युत होकर मरेगा, जियेगा किन्तु आगे जाकर मिथ्वात्वसे स्खलित होकर तथा भवको क्षयकर चौबीसवाँ तीर्थंकर होगा। किपल आदि शिष्योंका वह गुरु बनेगा, जो उसकी अविधि (कुपथ) का लोकमें प्रचार करेंगे।" १० "जिनेन्द्रका कथन सुनकर मरीचि हाँषत होकर वहाँसे तत्काल निकला। 'जिनेन्द्र कथन कभी मिथ्या नहीं होते' अपने मनमें यह निश्चय कर उस मरीचिने हाँपूर्वंक तत्काल ही नया तीर्थं स्थापित किया तथा—

10

5

10

घत्ता—कविलाइय सीसहिँ पणविय सीसहिँ परिवायय तव धारेँ। संख-मड पयासिड जडयण-वासिड तेण कुणय-वित्थारेँ॥३२॥

१६

पंचवीस तच्चईँ उवएसिवि
परिवायय-तड चिरु विरएविणु
पंचम-किष्प सुहासिव हूवड
दह-रयणायर-परिमिय-जीविड
जीवियंति सोणिहड कयंते
कोसलपुरि कविलहो भूदेवहो
जण्णसेण-कंता-अणुरत्तहो
तहो तणुरुहु सत्थत्थ-वियक्खणु
जडिलु भणिड जल्णुव दिष्पंतड
भयव-दिक्ख गेन्हेविणु कालेँ

कुमय-मग्गे जडयणु विणिएसिवि। सो मिच्छत्ते पाण-मुए विणु। कहो उवमिज्जइ अणुवम-रूवड। सहजाहरण-किरण-परिदीविड। तिविह-सुवण भवणंगे कयंते। परिणिवसंतहो चवल्ट-सहावहो। जण्णोइय-परिभूसिय-गत्तहो। हुउ बद्धाणु सन्वंग-सलक्खणु। मिच्छादिष्टिह सहुँ जंपंतड। परिपालेविणु मुउ असराले।

घत्ता—हुउ सुरु सोहम्मई मणिमय-हम्मई वे-सायर-जीविय-धरु। अमियज्जुइ समण्णिउ सुर-यण-मण्णिउ सुंद्रु उण्णय-कंधरु॥३३॥

१७

सूणायार गामि'मण-मोहणि
आसि विष्पु पुहुविष्ट विक्खायड
पुष्फिमिन तहो कंत मणोहर
विमलोहय पक्खिह पविराइय
आवेष्पणु तियसावासहो सुरु
पूसमित्तु णामें मण-मोहणु
परिवाययह निलउ पावेष्पणु
बालुविदिक्खिड बालायरणें
तड चिरु कालु करेइ मरेविणु
सुरु ईसाण-सम्मि संजायड
वे-सायर-संखाडस सुह्यणु

कुसुमिय-फलिय विविह-वण-सोहणे। णिय-कुल-भूसणु भारहायन। कंचण-कलस-सरिच्छ-पओहर। हंसिणीव हरिसेणप्पाइय। ताहँ पुत्तु जायन भा-मासुर। माणिणि-यण-मण-वित्ति-णिरोहणु। सग्ग-सुक्खु णिय-मणि भावेष्पिणु। गमइ कालु भव-भय-दुह-यरणें। पंचवीस तच्चई भावेविणु। कुसुम-माल-समलंकिय-कायन। अच्छर-यण-कय-णट्ट-णिहिय-मणु।

घत्ता—कण-निवडिय-खयरिहें सोइय णयरिहे अग्गिभूइ दिउ हुन्तर्डे। गोत्तम-पिय-जुत्तर पत्त-पहुत्तर छक्कम्मईं माणंतर ॥३४॥

१६. १. J. पर 1 २. पर 1 ३. D. सेणिहर V, णियहर । १७. १. D. पुष्पमित्त J. V. पुष्पमित्त । २. D. हों ।

घत्ता—तप धारण करनेमें परिव्राजक उस (मरीचि) ने कुनयोंका विस्तार करके सिर झुका-झुकाकर नमस्कार करनेवाले किपल आदि शिष्योंके साथ जड़-जनोंको अनुयायी बनाकर सांख्यमत- १५ का प्रकाशन किया ॥३२॥

#### १६

## मरोचि भवान्तर वर्णन —कोशलपुरीमें किपल भूदेव ब्राह्मणके यहाँ जटिल नामक विद्वान् पुत्र तथा वहाँसे मरकर सौधमैदेवके रूपमें उत्पन्न

कुमतमार्गमें जड़जनोंको विनिवेशित कर उन्हें पचीस-तत्त्वोंका उपदेश किया और चिरकाल तक परिव्राजक-तप करके उस मरीचिने मिथ्यात्वपूर्वक प्राण छोड़े और पाँचवें कल्पमें सुधाशी-देव हुआ। वह रूप-सौन्दर्यमें अनुपम था। उसकी उपमा किससे दें ? वहाँ उसकी जीवित आयु दस सागर प्रमाण थी। वह सहज सुन्दर आभरणोंसे प्रदीप्त था। जीवनके अन्तमें वह कृतान्त (यमराज) के द्वारा निधनको प्राप्त हुआ।

तीनों लोकोंमें एक अद्वितीय भवनके समान कोशला नामकी नगरी थी, जहाँ चपल स्वभावी किपल भूदेव नामक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी यज्ञादिकसे पिरभूषित गात्रवाली एवं अनुरागिणी यज्ञसेना नामकी कान्ता थी। उनके यहाँ शास्त्रों एवं उनके अर्थोंमें विलक्षण विद्वान् तथा सर्वांगीण शारीरिक लक्षणोंसे युक्त जटिल नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अग्निशिखाके समान दीप्त था तथा जो मिथ्यादृष्टियोंके साथ ही वार्तालाप करता था। अन्त समयमें (वह) भगवती १० दीक्षा ग्रहण कर तथा उसका पालन कर कष्ट पूर्वंक मरा, और

घत्ता—मणिमय हम्यं—विमानवाले सौधर्म-स्वर्गमें दो सागरकी जीवित आयुका धारी, अमितद्युतिसे समन्वित, देवों द्वारा मान्य, सुन्दर एवं उन्नत कन्धों वाला देव हुआ ॥३३॥

#### 90

## वह सौधमंदेव भारद्वाजके पुत्र पुष्यिमत्र तथा उसके बाद ईशानदेव तथा वहाँसे चयकर क्वेता नगरीमें अग्निभृति ब्राह्मणके यहाँ उत्पन्न हुआ

पुष्प एवं फलवाले विविध-वनोंसे सुशोभित तथा मनमोहक स्थूणागार नामक एक ग्राम था, जहाँ पृथिवीपर विख्यात तथा अपने कुलका भूषण भारद्वाज नामक एक विप्र निवास करता था। उसकी मनोहारी एवं स्वणं-कलशके सदृश पयोधरोंवाली, पृष्पिमत्रा नामकी एक कान्ता थी, जो दोनों पिता एवं पित पक्षोंसे सुशोभित एवं निष्कलंक तथा हंसिनीके समान हर्षपूर्वंक चलने-वाली थी। भास्वर कान्तिवाला वह (मरीचिका जीव-) देव स्वगंसे चयकर उनके पुत्र रूपमें उत्पन्न ५ हुआ। उसका नाम 'पृष्पिमत्र' रखा गया। वह मनमोहक तथा मानिनी जनोंके मनकी वृत्तिका निरोध करनेवाला था। अपने निलय (भवन) में आये हुए एक परिव्राजकके उपदेशसे स्वगं-सुखकी अपने मनमें कामना कर बालहठके कारण उसने बालदीक्षा ग्रहण कर ली और (इस प्रकार) समय व्यतीत करने लगा। वह चिरकालतक तप करता रहा। फिर मरकर २५ तत्त्वोंकी भावना भाकर ईशान-स्वगंमें पृष्पमालासे अलंकृत देहधारी देव हुआ। वहाँ उसकी आयु दो सागर प्रमाण थी। १० वहाँ वह अप्सराओं द्वारा रचाये गये सुहावने नृत्योंमें मन लगाने लगा।

घत्ता—वह (मरीचिका जीव) ईशान देव, स्वर्गसे कणके समान पतित हुआ। श्वेता नामकी नगरीमें अग्निभूति नामका द्विज रहता था, जो अपनी गौतमी नामकी प्रियासे युक्त, षट्-कर्मोंको मानता हुआ प्रभुताको प्राप्त था। ॥३४॥

10

5

10

१८

एयहँ दोहिंमि सुहु मुंजंतहँ
आडक्खईँ सुर-वासु मुएप्पिणु
पूसिमत्तु-चरु भयउ धणंधउ
भणिउ अग्गिसिहु सोसईँ-जणणें
पुणु परिवायय-तउ विरएविणु
सणकुमार-सग्गें जायउ सुरु
सत्त-जलहिं पिमयाउ महामइ
इह णिवसइ सुंदरु मंदिरपुरु
मंदरग्ग-धय-पंति-पिहिय-रिव
गोत्तमु णामें दियवर हूवउ
तहो कोसिय कामिणि-जण-मोहण

सज्जणाई विणएँ रंजंतह । सुर-सुंदरिह समाणु रमेप्पिणु । णिय-गुण-जियराणंदिय बंधड । दुज्जण-भणिय-वयण-परिहणणें । चिरु कालें पंचत्तु लहेविणु । विफ्फुरंत-भूसण-भा-भासुरु । गयणंगणे मण-महिय-सुरय गइ । कामिणि-यण-पय-सिद्य-णेउरु । तिह विल-विहिणा संपीणिय हवि । परियाणिय-णिय-समय-सस्वड । तणु-लायण्ण-वण्ण-संखोहण ।

घत्ता—एयहँ सुउ हूवउ णं रइ-दूवउ दियवर-सत्थ-रसिञ्चउ। जणणें सो भासिउ जणह पयासिउ अग्गिमित्तु-तेइल्लउ॥३५॥

१९

गिह-वासणि-रइ-भाड णिवारिवि
मणु पसरंतु जिणेवि तड छेविणु
परिवायय-रूवेण ममेविणु
मरि माहिंद-सगि संजायड
तहिं णिरु सुहुँ देवीहिं रमेविणु
सत्यिवंतपुरे पर-मण-हारणु
निय-मणि निज्झाइय णारायणु
मंदिर-णाम पिया हुय एयहो
एयहुँ सगाहो एवि तण्रुह
जण्णौँ भासिड भारहायँड

णारायण-सासण-मए-धारेवि । चूलासहिड तिदंहु धारेविणु । भूरिकाले मिच्लित्ते रमेविणु । सत्त-जलहि-समाड सुलायड । चविड सपुण्णक्खड पावेविणु । कुसुम-पत्त-कुस-पत्ती-धारणु । आसि विप्पचरु सालंकायगु । गुण-मंदिरु सुणियायमभेयहो । संभूवड सुद्द-जिय-अंभोरुहु । सुरसरि जल-पक्खालिय-कायड ।

घत्ता—पुणरिव विक्खायड हुड परिवाय्ड चिरु तड कॅरेवि मरेविणु । माहिंदि मणोहरि मणिमय-सुरहर हुवड अमरु जाएविणु ॥ ३६॥

१८. १. D पुँ। १९. १. D. हार. V. ति। ३. V. सं. १४. D. J. V. दें। ५. D. रि।

## वह 'अग्निशिख' नामसे प्रसिद्ध हुआ। वह पुनः मरकर सानत्कुमारदेव हुआ तथा वहाँसे चयकर मन्दिरपुरके निवासी विप्रगौतमका अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ।

(जब) ये दोनों (अग्निभूति एवं गौतमी) सुख-भोग कर रहे थे तथा अपने विनय गुणसे सज्जनोंका मनोरंजन कर रहे थे तभी उनके यहाँ आयुके क्षय होनेपर स्वर्गावास छोड़कर सुर-सुन्दिरयोंके साथ रमण करनेवाला वह (पुष्यिमित्रका जीव) ईशानदेव स्वर्गेसे चयकर अपने गुण-समूह द्वारा बन्धुजनोंको आनिन्दित करनेवाले पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। अपने पिता (अग्निभूति) के द्वारा वह 'अग्निशिख' इस नामसे पुकारा जाता था। वह अग्निशिख दुर्जनोंके कहे गये वचनोंका खण्डन करनेवाला था। पुनः वह चिरकाल तक परिव्राजक-तप कर पंचत्वको प्राप्त हुआ और सनत्कुमार स्वर्गमें स्फुरायमान भूषणों की आभासे भास्वर एक देव हुआ। वहाँ उस महामितकी आयु सात-सागर प्रमाण थी। वह गगनरूपी आंगनमें मनवांछित सुरत-गितको भोगता था।

इस संसारमें मन्दिरपुर नामका एक सुन्दर नगर है, जहाँ कामिनी-जनोंके पैरोंके नूपुर शब्दायमान रहते हैं, जहाँ मन्दिरोंके अग्रभागमें लगी हुई ध्वज-पंक्तियाँ रिवको ढँक देती थीं। वहाँ बिल-विधानसे होम किया जाता था। वहाँ गौतम नामक एक द्विजश्रेष्ठ हुआ, जो अपने मतके स्वरूपका जानकार था। शरीरके लावण्य एवं सौन्दर्यसे जगत्को मोह लेनेवाली उसकी कौशिको नामकी कामिनी थी।

धत्ता—उन दोनोंके यहाँ वह (सनत्कुमारदेव चयकर) अग्निमित्र नामके पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो रितका दूत ही हो। वह द्विजश्रेष्ठ शास्त्रोंका रितक १५ था। उसके पिता (गौतम) ने उससे कहा कि—"हे अग्निमित्र, लोकमें अपना तेज प्रकाशित करो"॥३५॥

#### १९

# मरीचि भवान्तर—वह अग्निमित्र मरकर माहेन्द्रदेव तथा वहाँसे पुनः चयकर वह शक्तिवन्तपुरके विप्र संलंकायनका भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। पुनः मरकर वह माहेन्द्रदेव हुआ।

वह अग्निमित्र घरमें निवास करते हुए भी रित-भावनाका निवारण कर नारायण-शासनके मतको धारण कर, मन (की वृत्तियों)के प्रसारको जीतकर, तप-ग्रहण कर, चूला (शिखा-जटा) सिहित त्रिदण्ड (त्रिश्तूल) धारण कर, परिव्राजक रूपसे भ्रमण कर दीर्घंकाल तक मिथ्यात्वमें रमकर तथा मरकर माहेन्द्र-स्वर्गमें सात-सागरकी आयुवाला सुन्दर कान्तिवाला देव हुआ। वहाँ-पर वह देवियोंके साथ सुखपूर्वक खूब रमकर पुण्यक्षय होनेके कारण मृत्युको प्राप्त हुआ।

शक्तिवन्तपुरमें दूसरोंके मनका हरण करनेवाला कुसुम, पत्र, कुश एवं पत्तीको धारण करनेवाला तथा अपने मनमें नारायणका ध्यान करनेवाला संलंकायन नामका एक विप्र निवास करता था। उसकी प्रियाका नाम मन्दिरा था। इन्हींके यहाँ वह माहेन्द्र-स्वर्गका देव (अग्निमित्र का जीव) चयकर पुत्र रूपमें उत्पन्न हुआ। वह गुणोंका मन्दिर तथा आगम-भेदोंका ज्ञाता था। अपने मुखसे तो वह कमलको जीतनेवाला ही था। पिताने उस पुत्रके शरीरको गंगाजलसे प्रक्षालित १० कर उसका नाम 'भारद्वाज' रखा।

घत्ता—वह भारद्वाज ( अग्निमित्रका जीव ) पुनः एक विख्यात परिव्राजक हुआ । चिरकाल तक तप करके, मरकर पुनः मणिमय विमानवाले मनोहर माहेन्द्र-स्वर्गमें देव हुआ ॥३६॥

तहिं सुर-गारिहिं दीहर-णयणिहिँ विणिहउ तिक्खिहें सभसल-विमलहिँ 5 णिम्मल-सिज्जहिं देवहिँ सहियउ रमइ सुरालइ जिहें मणि रुचइ सुरतरु-वर-वर्ण 10 फल-दल-फुल्लई लेविणु परिसइ मह-माणस-सरे जाइ विसाल**इँ** पिययम सिंचइ गिरिवइ-संठिउ 15 मणहक गायहँ णिहुवड विहसइ

सुर-मण-हारिहिं। पहिसिय -वयणिहि। णयण-कडक्खहिं। लीला-कमलहिं। मयण-विसज्जहिं अणरइ-रहियड। रयण-गणालइ। तहे खणे वच्हें। रमिय-भमर-गणे। भूरि-रसोल्लई। देविणु दरिसइ। मरु-पसरिय-सरे। वर-जल-कोलईँ। निय-तणु वंचइ। अइ-उक्कंठिउ। वजाउ वायइँ। सुललिउ भासइ।

घत्ता—तिह तहो अच्छंतहो सुहु इच्छंतहो मउडालंकिय-भालहो। तरणिव दिप्पंतहो सिरि विलसंतहो सत्त जलहि-सिय कालँहो॥ ३७॥

२१

कप्परुक्ख-कंपणप्र विसालप्र लोयण मंतिप्र सम्ग-विणिग्गमु विलवइ णिज्जर करुणु रुवंतउ पणइणि-मुहु स-विसाउ णियंतउ समिय-पुराइय-पुण्ण-पईवही आसा चक्कु मज्झु विगयासही हा तियसालय मणि-यर-हय-तम किंण धरिह महु पाण-मुवंतउ अज्जु सर्णु भणु कही हुउँ पह्समि केण उवाएँ जीविड धारमि सह संजायवि गुण-गण-गेहहो

5

10

800

मल-मइलिण-मंदारह-मालहैं। संसूयउ दुक्खोहहँ संगमु। हियउ हणंतु स-सिरु विहुणंतउ। मुच्छा-विहलंघतु घोलंतउ। चिंता-सिहि-संताविय-भावहो। तिमिरावरिउ अज्ज हयहासहो। सुंदर सुरसुंदरिहिं मणोरम। दुक्खिय-मणु निलयहो निब्भंतउ। का गइ किं करणिउ किह वहसमि। वंचिवि मिच्चुह तं विणिवारमि। गड लावण्णु वण्णु महु देहहो।

घत्ता—अहवा पुणु विहडइ देहु वि ण घडइ पुण्णक्खंड पावेविणु । पाण्डूँ जंतइ धरू पिय आरासरु पणएणास्त्रिगेविणु ॥ ३८॥

२०. १. D. J. V. भिष्मु हवंति सिवासिम ।

## माहेन्द्र-स्वर्गमें उस देवकी विविध क्रीड़ाएँ

वहाँ देवोंके मनका हरण करनेवाली सुरनारियोंके दीर्घ नयनों, हँसते हुए वचनों तथा तीक्ष्ण नेत्र-कटाक्षोंसे विनिहत होकर वह माहेन्द्र-देव भ्रमर लगे हुए सुन्दर-सुन्दर कमलोसे अलंकृत निर्मल शय्याओं पर मदन द्वारा प्रेषित देवियोंके साथ लीलापूर्वक, अन्यत्र रित रिहत (अर्थात् एकाग्र रूपसे वहींपर रित करनेवाला) होकर रत्न-समूहके स्थानस्वरूप उस माहेन्द्र-स्वर्गमें रमता था। जहाँ मनमें रुचता था, वहाँ वह क्षणभरमें पहुँच जाता था। भ्रमरों द्वारा रिमत कल्पवृक्षोंके श्रेष्ठ वनमें अत्यन्त रसीले फल, पत्र एवं पुष्पोंको लेकर तथा उन्हें परिषद्में देकर दिखाता था तथा कभी वायुसे प्रसरित चंचल जरंगोंवाले महा-मानस सरोवरमें जाकर खूब जलकीड़ाएँ करता था। उसमें वह प्रियतमाओं पर छींटे फेंकता था और (बदलेमें) उनसे अपने शरीरको बचाता था। अत्यन्त उत्कण्ठित होकर वह कभी गिरिपति (पर्वतों) पर बैठता था तो कभी मनोहर गीत गाता था। कभी वह बाजे बजाता था तो कभी भोग भोगकर हँसता था तथा सुललित वाणी बोलता था।

घत्ता—उस माहेन्द्र-स्वर्गमें रहते हुए, सुखोंकी इच्छा करते हुए सूर्यंके समान दीप्तिमान्, लक्ष्मीका विलास करते हुए तथा मुकुटसे अलंकृत भालवाले उस (भारद्वाजके जीव माहेन्द्रदेव) ने सात-सागरका काल व्यतीत कर दिया ॥३७॥

#### २१

## माहेन्द्रदेवका मृत्यु-पूर्वका विलाप

कल्पवृक्षोंके विशाल रूपसे काँपनेपर, मन्दार-पुष्पोंकी मालाके म्लान होनेपर, लोचनोंमें भ्रान्ति ( दृष्टिभ्रम ) हो जानेपर, दुख-समूहके संगमके समान स्वर्गसे विनिर्गमकी सूचना हुई । तब वह निर्जर—देव करुणाजनक रुदन करने लगा, छाती पीटने लगा, अपना माथा धुनने लगा, विषाद-युक्त होकर प्रणयिनियोंका मुँह देखता हुआ मूच्छित होने लगा, तथा विह्वल होकर घूमने लगा, क्योंकि उसका पूर्वीजित पुण्य-प्रदीप शान्त हो गया था । चिन्तारूपी अग्निसे उसका हृदय सन्तप्त था । ( वह सोचने लगा कि ) 'मेरा आशाचक्र नष्ट हो गया है, आज मेरा हर्ष नष्ट होकर तिमिरावृत हो गया है, मणिकिरणोंसे नष्ट अन्धकारवाला तथा सुर-सुन्दिरयोंसे सुन्दर, मनोरम हाय स्वर्ग, तू निर्भान्त प्राण छोड़ते हुए दुखी मनवाले मुझे बचाकर अब स्थान क्यों नहीं दे रहा है ? कहो, आज मुझे कहाँ शरण है ? मैं कहाँ प्रवेश करूँ ? कहाँ जाऊँ ? क्या करूँ ? कहाँ बैठूँ ? किस उपायसे जीवनको धारण करूँ ? किस उपायसे मृत्युको ठगकर उसका निवारण करूँ ? गुण- एक समूहके गृह-स्वरूप मेरी इस देहके साथ उत्पन्न यह लावण्य-वर्ण भी नष्ट हो गया है ।'

घत्ता—'अथवा पुण्य-क्षय पाकर विघटित हुआ शरीर अब पुनः नहीं बन सकता। प्रणयपूर्वक आलिंगन कर हे प्रिये, ( मुझमें ) आसक्त होकर अब मेरे जाते हुए इन प्राणोंको बचाओ।'॥३८॥

10

15

२२

इय पलाव वि्रयंतु पदुक्कउ तत्थहो ओवरवि पावासड थावर जोणि-मज्झे णिवसेविणु दुक्खें कहव तसत्तु लहेविणु पावेप्पिणु मणु वत्तणु वल्लहु जीड पयंड पुराइय-कम्में भरहखेते खेयरहँ पियंकर हुवड विष्प चरु संडिल्लायणु तहो संजाय कंत पारासरि तहो संभूड पुत्तु पयणिय-दिहि भयव-भणिड रुड चिरु विरएविणु दह-सायर-संखा-पिमयाडसु सह-भव-दिव्वाहरण पसाहिड मरणावत्थिहिं पाणिहें मुक्कड ।

सिच्छत्ताणल-जाल हुवासड ।

सो चिरु भूरि-दुक्खु विसहेविणु ।
विविह्-जीव-संघाउ वहेविणु ।
जूअसंविला-संजोएँ दुल्लहु ।
किं किं ण करइ मूढु अगम्में ।
मगह-विसइ रायहर सुहंकर ।
जण्ण विहाणाइय गुण-भायणु ।
णं पचक्ख समागय सुरसरि ।
थावरु णामें जुइ-णिज्जिय-सिहि ।
वम्हलोइ सो पत्तु मरेविणु ।
अइ-मणहरु णं अहिणड पाउसु ।
सूर-सीमंतिणि नियरा राहिड ।

घत्ता--जो विसय णिवारइ, णिय मणु धारइ, णेमिचंदु किरणुज्जलु । सो हुइ अवस सुरु सिरिहरु भासुरु धुणिवि पाव-घणँ-कज्जलु ॥ ३९ ॥

इय सिरि वड्डमाण-तिस्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-णियर-मरिए विश्वहसिरि सुकह सिरिहर विरहए साहु सिरि णेमिचंद अणुमण्णिए मयवह-मवाविष्ठ -वण्णणो नाम वीभो संधी-परिच्छेओ समत्तो ॥ २ ॥ संधि २ ॥

भ्राप्वन्तो जिनवेश्मिन प्रतिदिनं व्याख्यां मुनीनां पुरः प्रस्तावान्नतमस्तकः कृतमुदः संतोख्यधुर्यः कथा। धत्ते भावयतिच्छमुत्तमिषया यो भावयं भावना कस्यासावुपमीयते तव भुवि श्रीनेमिचन्द्रः पुमान्॥

२२. १. <sup>D</sup>. भयभव<sup>°</sup>। २. <sup>D</sup>. J. V. जूसविलासं.। ३. <sup>D</sup>. J. V. <sup>°</sup>द। ४. D. J. V. जा। ५. J. V. <sup>°</sup>ली।

## माहेन्द्रदेवका वह जीव राजगृहके शाण्डिल्यायन विप्र के यहाँ स्थावर नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न हवा।

इस प्रकार प्रलाप करते हुए उसकी मरणावस्था आ पहुँची। वह प्राणोंसे मुक्त हो गया। वह पापाश्रयी मूढ़ जीव वहाँसे (माहेन्द्र-स्वर्गसे) गिरा और मिथ्यात्वकी अग्नि-ज्वालासे दग्ध होता हुआ, स्थावर-योनियोंके मध्यमें निवास कर, चिरकाल तक अनेक दुःखोंको, सहकर बड़े कष्टसे,,जिस किसी प्रकार त्रस-पर्याय पाकर विविध जीवसंघातोंको धारण कर जुवाड़ी सेला-संयोगके समान दुर्लभ एवं वल्लभ मनुष्य-पर्याय पाकर पूर्वीजित प्रचण्ड एवं अगम्य-कर्मोंके कारण क्या-क्या नहीं करता रहा?

विद्याधरोंके लिए प्रियंकर, भरतक्षेत्र स्थित मगध-देशके सुखकारी राजगृह नगरमें शाण्डि-ल्यायन नामका एक विप्र रहता था, जो यज्ञ-विधानादि गुणोंका भाजन था। उसकी पारासरी नामकी कान्ता थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी, मानो साक्षात् आयी हुई गंगानदी ही हो। उन दोनोंके धैर्यंको प्रकट करनेवाला, अपनी द्युत्तिसे शिखीको निर्जित करनेवाला स्थावर नामका (वह १० माहेन्द्रदेव) पुत्र उत्पन्न हुआ। भागवतके कथनानुसार चिरकाल तक तप करके वह पुनः मरा और ब्रह्मालेक-स्वर्गंको प्राप्त हुआ। वहाँ वह दस-सागर प्रमाण आयुवाला तथा अभिनव-पावसके समान अत्यन्त मनोहर देव हुआ। जन्मके साथमें ही वहाँ होनेवाले दिव्य-आभरणोंसे प्रसाधित तथा सुर सीमन्तिनियों (देवांगनाओं) द्वारा आराधित हुआ।

घत्ता—जो विषय-वासनाका निवारण करता है तथा जो चन्द्रिकरण समान उज्ज्वल १५ नेमिचन्द्रको अपने मनमें धारण करता है, वह पापरूपी घने काजलको धोकर श्रीधरके समान भास्वर होकर अवश्य ही देव होता है ॥ ३९॥

## दूसरी सन्धिकी समाप्ति

इस प्रकार प्रवर-गुणरूपी रत्न-समूहसे भरपूर विविध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित एवं साधु-स्वभावी श्री नेमिचन्द्रके द्वारा अनुमोदित श्री वर्धमान तीर्थंकर देवके चरितमें मृगपतिकी मवाविलयोंका वर्णन करनेवाळा दूसरा सन्धि-परिच्छेद समाप्त हुआ।

## आश्रयदाता नेमिचन्द्रके लिए कविका आशीर्वाद

जो जिन-मन्दिरमें प्रतिदिन मुनिजनोंके सम्मुख व्याख्या सुनते हैं, सन्त एवं विद्वान् पुरुषोंकी कथाकी प्रस्तावना मात्रसे प्रमुदित होकर नत-मस्तक हो जाते हैं, जो शम-भावको धारण करते हैं, उत्तम बुद्धिसे विचार करते हैं, जो द्वादशानुप्रेक्षाओंको भाते हैं, ऐसे हे श्री नेमिचन्द्र, इस पिथवीपर तुम्हारी उपमा किससे दी जाये?

## सन्धि ३

8

एत्थंतरे सारु सुर-मण-हारु भरहखेते विक्खाउ। वित्थिण्ण पएसु मगहादेसु निवसइ देसहराउ॥

जहिं गुरुयर गिरिवर कंदरेसु कीलंति सुरासुर खेयराईँ जहिं उद्वंतिहिं अइ-णव-णवेहिं बहिरिय-सुयरंधिहिं जणवएहिं जहिं अहणिसि वहहिं तरंगिणीड विरयंतिड जल-विब्समहिं वित्तु जहिं णंदणतरु-साह्य ठियाहँ णिसुणईं णिचलु ठिउपह्यिलोड जहिं सरि-सरि सोहह हंस पंति परिभवण-समुब्भव-खेयखिण्ण

5

10

5

जल-झरण-वाह-झुणि-सुंद्रेसु ।
णिय-णिय रमणिहि सहुँ सायराईँ ।
पुंडुच्छु-वाड-जंता रवेहिँ ।
सुम्मइँ न किंपि विभिय गएहिँ ।
तरु-गलिय कुसुम रय-संगिणीड ।
खयरामर-मणुवहँ हरिय-चिनु ।
समहुर-सहइँ कलयंठियाहँ ।
ण समीहइ को सुह्यारि जोड ।
जिय-सारय-ससहर-जोन्ह-कंति ।
ण सुवण-कित्ति महियले णिसण्ण ।

घत्ता—तक्कर-मारीइ तहय अणीइ णिरु दीसंति ण जेत्थु । सुरपुर पडिछंदु णर णिहंदु णयर रायगिहु तेत्थु ॥४०॥

२

णिवसइ असेस-णयरहूँ पहाणु फिलह-सिलायल-पविरइय-सालु गोउरु तोरण-पिडखल्यि-तारु सिस-सूर-कंति-मणि-गण-पहालु णील-मणि-किरण-संज्ञणिय-मेहु सुर-हर-सिहरुज्ञाइय-पर्यंगु णिच्चुच्छव-हरिसिय-सुयण-वग्गु वर-वत्थु-रयण-धारण-णिहाणु । सिंगग्ग-णिहय-णहयलु विसालु । आवणे संदरिसिय-कणय तारु । मरु-धुय-धयवड-चल्ठ-वाहु-डालु । रयणमय-णिल्य-जिय-तियसगेहु । रायहर-दारि गज्जिय-मर्यगु । तूरारव-वहिरिय-पवणमग्गु ।

१. १. J. भू। २. D. डा

## सन्धि ३

#### 8

## मगधदेशके प्राकृतिक सौन्दर्यका वर्णन

यहीं भरतक्षेत्रमें विख्यात, सारभूत, देवोंके मनको हरण करनेवाला, विस्तीर्ण प्रदेशवाला एवं देशोंके राजाके समान मगध नामका देश स्थित है।

जहाँ गुरुतर पर्वतोंके जल-स्रोतोंके प्रवाहकी ध्विनसे युक्त श्रेष्ठ एवं सुन्दर कन्दराओं में अपनी-अपनी रमणियोंके साथ सुर-असुर एवं विद्याधर सादर क्रीड़ाएँ किया करते हैं, जहाँ पौंड़ा एवं इक्षुके बाड़ों पीलन-यन्त्रोंसे उठते हुए अत्यन्त नये-नये शब्दोंसे श्रोत्र-रन्ध्र बहरे हो जाते हैं और विभ्रमको प्राप्त जनपदोंसे अन्य कुछ नहीं सुना जाता, जहाँ वृक्षोंसे गिरे हुए पुष्पोंकी रजकी संगवाली (अर्थात् परागमिश्रित ) निदयाँ अहिनश प्रवाहित रहती हैं, जो जलके विभ्रमसे समृद्धिको प्रदान करती हैं तथा विद्याधरों, देवों एवं मनुष्योंके हृदयोंका हरण करती हैं, जहाँ नन्दनवृक्षकी शाखाओंपर बैठे हुए कलकण्ठवाले पिक्षयोंके मधुर कलरव पिक्षकानों द्वारा निश्चल रूपसे स्थित होकर सुने जाते हैं। (ठीक ही कहा गया है कि—) 'सुबकारी-योगको कौन नहीं चाहता ?' जहाँ नदी-नदी अथवा तालाब-तालाबपर हंस-पंक्तियाँ सुशोभित रहती हैं, वे ऐसी प्रतीत होती हैं, मानो शरदकालीन चन्द्र-त्योत्स्नाकी कान्ति ही हो, अथवा मानो परिभ्रमणकी थकावटके कारण ही वहाँ बैठे हों अथवा मानो वहाँ महीतलपर बैठकर वे सुन्दर-वर्णोंमें वहाँका कीर्ति-गान ही कर रहे हों।

धत्ता—जहाँ तस्कर, मारी (रोग) तथा (ईति, भीति आदि) अनीति जरा भी दिखाई १५ नहीं देती। इन्द्रपुरोका प्रतिबिम्ब तथा मनुष्योंके लिए निर्द्धेन्द्व राजगृह नामका नगर है।।४०।।

#### २

# राजगृह-नगरका वैभव-वर्णंन । वहाँ राजा विश्वभूति राज्य करता था ।

वह राजगृह नगर समस्त नगरोंमें प्रधान तथा उत्तमोत्तम वस्तुरूपी रत्नोंके धारण (संग्रह) करनेवाला निधान है। जहाँ स्फिटिक-शिलाओं द्वारा बनाया गया विशाल परकोटा है, जिसके शिखराग्रोंसे आकाश रगड़ खाता रहता है। गोपुरके तोरणोंसे जिस (परकोट) की ऊँचाई प्रतिस्खलित है, जहाँके बाजारोंमें सोनेके सुन्दर-सुन्दर आभूषण ही दिखाई देते हैं, जो चन्द्रकान्त एवं सूर्यकान्त मणियोंकी प्रभासे दीप्त है, जो वायु द्वारा फहराती हुई ध्वजा-पताकारूपी चंचल बाहु-लताओंसे युक्त है, जहाँ मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो नीलकान्त मणियोंसे बने हुए हों। जहाँके रत्नमय निलयोंने स्वर्ग-विमानोंको भी जीत लिया था, जहाँ देवगृहके समान प्रतीत होनेवाले भवनोंके शिखरोंसे सूर्यको भी ऊँचा उठा दिया गया है। राजगृहके (राजभवन) के द्वारपर सिंह गरजता रहता है। नित्य होनेवाले उत्सवोंसे सज्जन वर्ग हिषत रहता है, जहाँ तूरके

10

परिपाल्लिय-जंगम-जीवरासि
परदृग्व-हरण-संकुइय-हत्थु
10 परणारि-णिरिक्खण-कयणिवित्ति
परिहरिय-माण-मय-माय-गग्बु
सीलाहरणालंकरिय-भग्बु

तियरण-परिसुद्धिप्र सुद्ध-भासि । मुणिदाण-जिणुद्धव-विहि-समत्थु । मुणि-भणिय-संख-विरइय-पवित्ति । वंदियण-विंद-पविइण्ण-दब्बु । णिरुवहुउ जहिं जणु वसइ सब्बु ।

घत्ता—तर्हिं मुंजइ रज्जु, चिंतिय कज्जु वइरि-हरिण-गण-वाहु । णामेण पसिद्धु लच्छि-समिद्ध विस्सभूइ णरणाहु ॥४१॥

3

पणइणि-यण-णयणाणंद-हेड
अइ-णिम्मलयर-णय-चार चक्खु
भुव-जुव-बल-सिरि-आलिंगियंगु
संपीणिय-परियण-सुवण-बग्गु
तहो अत्थि सहोयर जण-मणिहु
दीणाणाहहूँ पविइण्ण-भूइ
जेहहो जइणी णामेण भज्ज
णं णिवइहे णव-जोञ्वणहो लच्छि
णावइ तईलोयहो तिणय कंति
अवरहो लक्खण णामेण भज्ज

उद्भासिय-सयस्न-विद्देय-द्देर।
वर-भोय-परज्ञिथ-दस-सयक्तु।
णिय-कुल-णर्ह-भूसणसिय पयंगु।
पिवमलयर-जस-धवलिय-धरग्गु।
विणयाराहिय-गुरुयणु-कणिटु।
णामेण पसिद्धु विसाहभूइ।
भाविय-पिय-पय-पंकय-सल्जा।
णिम्मलयर-णीलुप्पल-दलच्छ।
एक्षट्ठिय जण-विभेष जणंति।
णाणाविह-वर-लक्त्वण मणोज्ञ।

घत्ता-पढमहो सुउ जाउ अइसुच्छाउ तियसावासु मुएवि'। तणु-बलं-सिरि रुवेड बहु-गुण भूवेंड सहुँ सोहग्गु लहेवि।।४२॥

8

सो विस्सर्णदि-जणणे पडतु छहु भाइहे जाउ विसाहणंदि परियाणिवि णाणा-गुण-णिउत्तु । णंदणु णिय-कुल्ल-कमलाहिणंदि ।

२ं. १. J. V. मण।

इ. १, D. जवह । २. V. सह । इ. D. इन्ड । ४. D. भूत ।

ų

शब्दोंसे आकाश बहरा हो जाता है। जहाँ जंगम जीवराशि भी परिपालित रहती है (वहाँ त्रस-जीवराशिकी परिपालनाका तो कहना ही क्या) जहाँ त्रिकरणों अर्थात् मन, वचन एवं कायकी शुद्धि कही जाती है, जहाँ परद्रव्य-हरणमें लोगोंके हाथ संकुचित तथा मुनियोंके लिए दान एवं ' जिनोत्सवकी विधियोंमें दान देनेमें समर्थ हैं। जहाँके लोगोंकी वृत्ति परनारीके निरीक्षण करनेमें निवृत्तिरूप तथा मुनि-कथित शिक्षाके पालन करनेमें प्रवृत्तिरूप है। क्रोध, मद, माया एवं गवंसे दूर रहते हैं। वन्दीजनोंको द्रव्य दिया करते हैं। भव्यजन शीलरूपी आभरणोंसे अलंकृत हैं तथा जहाँ सभी जन बिना किसी उपद्रवके निवास करते हैं—

घत्ता—उस राजगृहीमें कर्तव्य-कार्योंकी चिन्ता करनेवाला, बैरियोंको हरानेमें समर्थं १० बाहुओंवाला एवं लक्ष्मीसे समृद्ध 'विश्वभूति' इस नामसे प्रसिद्ध एक नरनाथ राज्यभोग करता था ॥४१॥

3

## राजा विश्वभूति और उसके कनिष्ठ भाई विशाखभूतिका वर्णन । मरोचिका जीव-ब्रह्मदेव विश्वभूतिके यहाँ पुत्र रूपमें जन्म लेता है

वह राजा विश्वभूति प्रणयीजनोंके नेत्रोंके लिए आनन्दका कारण, समस्त विधेय एवं हेयका प्रकाशक, अतिनिर्मेल नयरूपी सुन्दर चक्षुवाला (अर्थात् नय-नीतिमें निपुण) उत्तम भोगोंमें इन्द्रको भी पराजित कर देनेवाला, भुज-युगलकी शक्तिरूपी लक्ष्मीसे आलिंगित शरीरवाला, अपने कुलरूपी आकाशके लिए आभूषण-स्वरूप, सित पतंग—सूर्य, परिजनों एवं स्वजनोंका पालक एवं अपने निर्मेल-यशसे पृथिवीके अग्रभागको धवलित करनेवाला था।

उस राजाका विशाखभूति, इस नामसे प्रसिद्ध एक सहोदर कनिष्ठ भाई था, जो लोगोंके मनोंको इष्ट, गुरुजनोंकी विनयपूर्वक आराधना करनेवाला तथा दीन अनाथोंको धन देनेवाला था।

ज्येष्ठ भाई—राजा विश्वभूतिकी भार्याका नाम 'जयनी' था, जो लज्जाशील एवं प्रियतमके चरणकमलोंका ध्यान करनेवाली थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी, मानो वह राजाके नवयौवनकी लक्ष्मी ही हो, उसके नेत्र निर्मल नील-कमलके दलके समान थे, उसके शरीरकी कान्तिके बराबर १० तीनों लोकोंमें अन्य कोई न था। उसमें एकत्रित गुण-समूह सभी जनोंमें आश्चर्य उत्पन्न करते थे।

कनिष्ठ भाईकी लक्ष्मणा नामकी मनोज्ञ भार्या थी, जो नाना प्रकारके उत्तम लक्षणोंसे यक्त थी।

घत्ता—वह (पूर्वोक्त ब्रह्मदेव) त्रिदशावाससे चयकर ज्येष्ठ भाई विश्वभूतिके यहाँ शरीर, बल, श्री, रूप आदि अनेक गुणोंके लिए स्थानस्वरूप तथा समस्त सौभाग्योंके साथ अत्यन्त सुन्दर १५ कान्तिवाले पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ ॥४२॥

8

# विश्वभूतिको विश्वनिन्द एवं विशाखभूतिको विशाखनिन्द नामक पुत्रोंकी प्राप्ति तथा प्रतिहारीको वृद्धावस्था देखकर राजा विश्वभूतिके मनमें वैराग्योदय

पिताने उस नवजात शिशुको नाना प्रकारके गुणोंका नियोगी जानकर उसका नाम विश्वनन्दि रखा। लघु भाई विशाखभूतिको अपने कुलरूपी कमलको आनन्दित करनेवाला विशाखनन्दि नामका पुत्र हुआ।

10

5

10

एक्कहे दिणि राएँ कंपमाणु मंचिंतिउ णिचल-लोयणेण एयहो सरीक चिरु चित्तहारि माणिज्ञंतउ वर-माणिणीहिँ तं बल्लि-पल्लियहिँ परिभविउ कासु जयविहु सयलिंदिय भणिय सत्ति मग्गेइ तो-वि णिय-जीवियास सिढिली भूजुँवल णिरुद्ध-दिहि णिवडिउ महि-मंडलि कह वि णाइँ

पिंहारु देक्खि आगच्छमाणु । वहराय-भाव-पेसिय-मणेण । लावण्ण-रूव-सोहग्ग-धारि । अवलोइज्ञंतड कामिणीहिं । सोयणिड णं संपद् पुण्णरासु । णिण्णासिय-दुट्ट-जरा-पडति । णिरु वहुद्द बुहुहो मणे पियास । पद्द-पद्द खलंतु णावंतु दिद्दि । णिय-जोञ्चणु एहु णियंतु जाद्दै ।

घत्ता—अहवा गहणँम्मि भव-गहणम्मि, जीवईँ णट्ठ-पहम्मि । उप्पाइय पेम्मु कहिँ भणु खेमु कम्म-विवाय-दुहम्मि ॥४३॥

G

इय वहरायल्लें णरवरेण जाणमि विवाय-दुह-बीड रज्जु जुवराष्ट्र थवेविणु णिय-तण्ड पणवेवि सिरिहर-पय-पंकयाईँ णिचलयरु विरएविणु स-सित्तु चडसय-णरिंद-सिहएण दिक्ख सुरतरु व कप्पवल्लिप्ट खण्णु छन्वग्ग-बहरि-विजएण जुत्तु सविहव-णिज्जिय-सयमह-विभूइ बल-वीर-लच्छि-णय-संजुओ वि जुवराडण णिय-पित्तियहो आण परिणिज्ञिय-दुज्जय-रइवरेण।
अप्पिव अणुवहो धरणियलु सज्जु।
सुमहोच्छवेण गुण-पत्त भूउ।
विहुणिय-संसार-महावयाहै।
अजरामर-पय-संपय णिमित्तु।
संगहिय मुणिय-स-समयहो सिक्ख।
सिहि-सिह-संतिवय-सुवण्ण-वण्णु।
सित्तिय-गुण वित्थरण-धुत्तु।
सोहिउ णिव-सिरिष्ट विसाहभूइ।
सुर-करिवर-कर-दीहर-भुवो वि।
छंघेविणु विरइय अप्प-ठाण।

धता—महुवर-रावालु कोइल कालु दंसिय-णहयर चार । पयडिय-राएण जुवराएण वणु विरयायउ चारु ॥४४॥

Ę

तेत्थु सुंदरे वणिम्म इंद-णंदणावभासि कोमले तियाल-रिम्म भ्रहावली-घणम्मि । फुल्ल-रेणु-वासियासि । चूव-साहिणो तलम्म ।

४. १. J. स. । २. D. ज्जु<sup>°</sup>। ३. V. <sup>°</sup>णु। ५, १. D. भुओ ।

94

किसी एक दिन राजा विश्वभूतिने आते हुए प्रतिहारीको काँपता हुआ देखा, तब वह वैराग्य-भावसे प्रेषित (प्रेरित) मन होकर निश्चल-नेत्रोंसे विचार करने लगा कि—'इस लावण्य, रूप एवं सौभाग्यधारी प्रतिहारीका शरीर तो चिरकाल तक मनोहारी रहा तथा श्रेष्ठ मानिनी महिलाओं द्वारा सम्मानित तथा कामिनियों द्वारा अवलोकित रहा है, किन्तु अब वही बिल— बुढ़ापेके आ पड़ने और श्वेत बालोंके हो जानेके कारण यह कैसा परिभूत—(तिरस्कृत) हो गया है, और वही पुण्यराशि इस समय शोक-विह्वल है। सकल इन्द्रियाँ ही शक्ति कही गयी हैं, यद्यपि दुष्ट वृद्धावस्थाने उसकी प्रवृत्तिको नष्ट कर डाला है, तो भी वह अपने जीनेकी आशा करता है। इस बुड्ढेके मनमें तृष्णाकी प्यास बढ़ी हुई है। शिथिल भौंहोंपर दृष्टिको निरुद्ध करके पग-पगपर लड़खड़ाता हुआ दृष्टि झुकाये वह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथिवीपर कहीं गिरे हुए अपने यौवनको ही यत्नपूर्वक खोजता हआ चल रहा हो।

घत्ता—अथवा गहन कर्म-विपाकके फलस्वरूप संसाररूपी गहन वनमें मार्ग-भ्रष्ट होकर यह जीव दुखमें भी प्रेम उत्पन्न करना चाहता है, तब उसका कल्याण कहाँसे होगा ? ॥४३॥

Ģ

## राजा विश्वभूतिने अपने अनुज विशाखभूतिको राज्य देकर तथा पुत्र विश्वनिन्दिको युवराज बनाकर दीक्षा छे छी

इस प्रकार वैराग्यसे युक्त होकर राजा विश्वभूतिने दुर्जेय कामदेवको जीतकर तथा राज्यको कर्म-विपाक—दुःखोंका बीज जानकर अपने अनुज विशाखभूतिको धरणीतलका समस्त राज्य अपित कर अपने पुत्रको युवराज-पदपर स्थापित कर सुन्दर महोत्सवपूर्वक गुणोंका पात्र बनकर संसाररूपी महान् आपित्तका विध्वंस करनेवाले श्रीधर मुनिके चरणकमलोंमें प्रणाम कर अपने मनको निश्चलतर बनाकर तथा अजर-अमर पदरूपी सम्पदा के निमित्त, चार सौ नरेन्द्रोंके साथ उसने दोक्षा ले ली और स्वसमय (शास्त्र) को शिक्षाका संग्रह एवं मनन करने लगा।

कल्पलतासे जिस प्रकार कल्पवृक्ष रम्य प्रतीत होता है तथा जिस प्रकार अग्निकी शिखामें सन्तप्त स्वर्णका वर्ण होता है, उसी प्रकार तथा क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर एवं कामरूप षड्वर्गरूपी शत्रुकी विजयसे युक्त, शक्तित्रयरूपी गुणोंके विस्तरणमें उद्यत, अपने वैभवसे शतम्ख—इन्द्रकी विभृतिको जीतनेवाला वह विशाखभूति भी अपनी नृपश्री से सुशोभित होने लगा।

बल, वीर्यं, लक्ष्मी एवं नय-नीतिसे युक्त तथा श्रेष्ठ ऐरावत हाथीकी सूँड़के समान दीर्घ-भुजाओंवाले उस युवराज विश्वनन्दिने अपने चाचाकी आज्ञाका उल्लंघन कर अपना स्थान (अलग) बनवाया।

घत्ता—अपने अनुरागको प्रकट करते हुए युवराजने एक ऐसे सुन्दर उपवनका निर्माण कराया जो मधुकरों एवं कृष्णवर्णा कोयलोंके मधुर,रवोंसे गुंजायमान तथा सुन्दर पक्षियोंसे युक्त १५ दिखाई देता था ॥ ४४ ॥

Ę

## युवराज विश्ननिन्द द्वारा स्वनिर्मित नन्दन-वनमें विविध-क्रीड़ाएँ । विशाखनिन्द का ईर्ष्यावश उस नन्दन-वनको हड़पनेका विचार

अन्य किसी एक समय विशाल चित्त, बन्दीजनोंको दान देनेवाला, सुन्दर कामिनियोंके साथ एकाग्रचित्तसे क्रीड़ाएँ करता हुआ तीक्ष्ण खड्गरूपी धेनु हाथमें धारण किये हुए बुद्धि श्रेष्ठ,

उज्जले सिलायलिम संद्विड विसाल-चित्त 5 चारकामिणी समाण् तिक्ख-खग्ग-धेणु हत्थु लीलए मही कमंतु रुक्ख संत्तई णियंतु 10 अद्ध-इंदु-तुल्ल-भालु तं वणं कयावि दिक्खि विस्सुओ विसाहणंदि पत्तु सो भणेइ वित्थु मत्थयं पणामिऊण विस्सभ्इ-णंदणासु 15 णंदणं जणेरि देहि तं सुणेवि पुत्त घुट्ट ताए मग्गेओ णॅरिंदु देव देहि मे सुवासु 20

एक्कया तओवरम्मि। वंदि-लोय-दिण्ण-वित्तु। एक्क चित्तु कीलमाणु। धीवरो अगुणी महत्थ्र। सत्तुणो घणं-दमंतु। दुट्ट-मद्दणे कियंतु। विस्सणंदि णेइ कालु। सोक्खरं मणेण लक्खि। जं सया थुणंति वंदि। संठिया जणेरि जेत्थ्र । पाणि-जुम्मु जोडिऊण्। राय-लच्छ-णंदणासु । मज्झु भृहरं भणेइ। चितिऊण चित्ति सुदू। दीहहत्थु णं करिंदु। णंदणो गुणंकियासु ।

घता-जइ जीविउ मज्झु देव असज्झु इच्छिह हियइ निरुत्तु । इय पणय-गयाई मोहरयाई लहु लक्खणई पहुत् ॥ ४५ ॥

9

तं वयणुं सुणीव विसाहभूइ अणुदिणु णिरु स्म्माणिय-सपत्ति विकिरिया-भावहो गयउ केम पिय-र्त्तउ सुवणु-विसत्त् होइ इत्थंतरे मेसिय-परवलेण सद्देवि एयंति समंति-वग्गु तं भणि वित्तंतु असेसु तेण णरवइह तिणय णय-रहिय वाणि वाहरइ कित्ति णामेण मंति जइणी-णंदणु तियरणहिँ सुट्ठु सो वार वार अम्हहँ चरेहिँ 10 जइ तहो पायडिय-स्विकमासु

5

मणि मंतिवि संत-महंत-भृइ। हिययर-जुवरायहो उवरि झति। मरुहड-घण-संझा-राड जेम। सन्वत्थ इत्थु वज्जरइ जोइ। लहु करि किंकरणीयाउलेण। णियमईं-जाणिय सग्गापवग्गु। पुच्छिउ तहो उत्तर नरवरेण। विमलयर-दिइ-णिय-मणेवियाणे। णिय-सामिह कुले वितथरिय-संति। भ्-वल्लह तुह ण कयावि दुइ। सुपरिक्खिड पर-माणस-हॅरेहिं । णयवंतहो धरिय कुलकमासु।

घता-जुयराहो चित्ते अम्मपवित्ते होइ जगीस नैरिंद्। ता किं भणु वज्झु भुवणे असज्झु सिरि-परिभविय-सुरिंद् ॥ ४६॥

६. १. J. V. वकु । २. D. वाँ । ३. J. V. रे । ४. D. दीहत्यु । ७. १. J. ण । २. D. हि। ३. J. V. वित्ते। ४. V. ण।

महान गुणी, लीलाओं पूर्वक पृथिवीपर भ्रमण करता हुआ, शत्रुओंका विशेष रूपसे हनन करता हुआ, वृक्ष-पंक्तिका अवलोकन करता हुआ, दृष्टजनोंके मान-मर्दनके लिए कृतान्तके समान, अर्ध-चन्द्रके तुल्य भालवाला वह विश्वनन्दि वृक्ष-पंक्तिसे सघन एवं इन्द्रके नन्दनवनके समान प्रतिभासित होनेवाले तथा फुले हुए पूष्पोंकी रजसे दिशाओंको सुवासित करनेवाले उस सुन्दर वनमें कोमल तथा त्रिकालोंमें रमणीक किसी आम्रवक्षके नीचे उज्ज्वल शिलातलके ऊपर स्थित होकर जब अपना समय व्यतीत कर रहा था।

तभी किसी समय सूखके गृहस्वरूप उस नन्दन-वनको देखकर वह विशाखनन्दि जिसकी कि बन्दीजन निरन्तर स्तुति करते थे, विषादसे भर उठा । वह ( शीघ्र हो ) वहाँ पहुंचा जहाँ, माता विराजमान थी। वहाँ उसने दोनों हाथ जोड़कर माथा झ्काकर उससे कहा — 'हे माता, राजा विश्वभृतिके नन्दनको तो राज्यलक्ष्मीके नन्दनके समान नन्दन-वन दे दिया गया और मुझे ( छूछा ) भूधर बताया जाता है ?" पूत्रकी घुड़की सूनकर माताने अपने मनमें भली-भाँति विचार किया और करीन्द्रके समान ही दीर्घबाहुवाले विशाखभूतिके पास गयी और कहा कि ''हे देव मेरे गुणालंकृत नन्दन विशाखनन्दिके लिए नन्दन-वन दे दीजिए।'' १५

घत्ता—''हे देव, यदि आप असह्य मेरे प्राणोंको हृदयसे बचाना चाहते हैं, तो आज्ञाकारी, मुखर एवं अनेक लक्षणोंवाले हाथियों ( सहित इस नन्दन-वन ) को विशाखनन्दिके लिए शीघ्र ही दिला दें" ॥४५॥

## विश्वनन्दिसे नन्दन-वनको छोन लेने हेत् विशाखभूतिका अपने मन्त्रियोंसे विचार-विमर्श

अपनी महारानीका ( उलाहनापूर्ण ) कथन सुनकर विशाखभूतिने अपने मनमें सर्वप्रथम बड़े भाई विश्वभूतिकी महान् समृद्धि एवं सन्तवृत्तिपर विचार तो किया, किन्तु (शीघ्र ही) प्रतिदिन शत्रुओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित एवं हितंकर युवराजके ऊपर उसका विकृत भाव जागृत हो उठा। वह कैसे ? ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि वायुसे घनी सन्ध्याका राग विकृत हो जाता है। योगीजनोंने सर्वत्र यह ठीक ही कहा है कि "पितामें आसक्त पुत्र भी (समय आनेपर ) शत्रु हो जाता है (फिर चाचा-भतीजेका तो कहना ही क्या ?)।"

इसी बीच शत्रुसे भयभीत तथा 'क्या करना चाहिए' इस प्रकार आकूल-मन होकर उस राजा विशाखभूतिने स्वर्ग-अपवर्गके नियमोंको जाननेवाले अपने मन्त्रियोंको शीघ्र ही एकान्तमें बुलाकर उन्हें वह अशेष ( जटिल ) वृत्तान्त कह सुनाया तथा उनसे उसका उत्तर भी पूछा। राजाकी वाणी नीति रहित है" इस प्रकार विमलतर दृष्टिसे अपने मनमें विचार कर कीर्ति १० नामक मन्त्रीने ( उस राजासे ) कहा-"वह विश्वनन्दि अपने स्वामीके कुलमें शान्तिका विस्तार करनेवाला जयनी-माताका नन्दन, मन, वचन एवं कायरूप त्रिकरणोंसे शुद्ध तथा भू-वल्लभ है। आपके साथ उसने कभी भी दूष्टता नहीं की। हमने गुप्तचरोंके साथ बारम्बार उस परमनापहारी (विश्वनन्दि) की परीक्षा स्वयं ही कर ली है। कुलक्रमके धारी उस नीतिवान विश्वनन्दिका पराक्रम भी प्रकट है।"

घत्ता-अपनी श्रीसे सुरेन्द्रको भी पराभूत करनेवाले हे जगेश, हे नरेन्द्र, आप तो भुवनमें असाध्य हैं, फिर भी धर्मसे पवित्र चित्तवाले उस युवराजके प्रति आपकी भावना विकृत क्यों हो रही है ? आप ही उसका कारण कहिए ?" ॥४६॥

Τ0

5

10

6

अणुक्लतमहो सोयर सुवासु
तुह णयवंतहो अवि विमुह बुद्धि
तिमिरुण णयणावरणहो णिमित्तु
ण गरड वहु-दुह्यरु णायवंत
णय-मग्ग-वियक्खण णरवरासु
महिलाहिय-इच्लिय करणु राय
वियरंतहँ पिसुणहँ भासियाईँ
मग्गिञ्जंतु वि सोवणु ण देइ
थिर-मइए दिक्खु दलियारि-विंद पिय-वयण-कसा-हउ करिवि कोउ उप्परि पाढय-जण-संथुयासु । डज्झ कय-वहर णरिंद-रिद्धि । मारण समत्थु ण गरलु वि णिरुत्तु । मासहि कलतु णित्तुल्ड संत । जुत्तड ण तुज्झु णिज्जिय-परासु । जस-ससहर-धवलिय महि-विहाय । अवजसु होसइ असुहासियाईँ । वण गय मणहरे सिर्रि सोक्खु लेइ । कहो मई ण लुद्ध मणहरे । अणपावेविणु पायडिय सोड । सहसत्ति हरहि होइवि विवक्खु ।

घत्ता—गुण-रयण-णिहाण राय-पहाण ता सयल विज्झें स-मुद्दे । तहो पायवयंति सेवरयंति णय इव विडलि समुद्दे ॥ ४७ ॥

9

जिय अवर णरिंद वि देव जुज्झे
सोहिंहें णं हिमंसु व दिणयरासु
अहवा संगरि दइवहो वसेण
ता जगे वित्थरइ जणापवाड
इय वयणु भणेवि विवाय रम्सु
णय-सिंहड मंति विरिमयंड जाम
परिएसु एड जारिसु पडतु
सो भणु डवाड भो मंति जेण
इय सामिहे वयणु सुणेवि मंति
न मुणिम सामिय तसुवाड वुज्झु
अहवा णिय-बुद्धिए कुरु णरेस
णिय-मणि गड मंतु मुँणंतु सत्थु

जुवराय पुरड परयण-असज्झे ।
मेल्लंतहो किरणहेँ भासुरासु ।
पहँ कहव णिवाइड सह-रिसेण ।
तम-णियरव रयणिहिँ णिव्विवाड ।
वुह कण्ण-रसायणु पर-अगम्मु ।
पिडवयणु णराहिड देइ ताम ।
बुहयणहँ एड करेंणिड णिरुतु ।
तं वणु अदोसु छन्भइ सुहेण ।
पुणु भणइ महामइ विगय-भंति ।
जो जाणइ सो पायडड तुज्झु ।
मइ होति भिण्ण पुरिसहँ सुवेस ।
महमइवि मंति भासण-समत्थु ।

८. १. D. णयण । २. D. विरयंतहं V. विरयंत तं । ३. D. र । ४. D. झा।

१. D. भयउ । २. J. V. करि । ३. D. सुवेण । ४. D. मणंतु ।

## मन्त्रिवर्गं मूढ्बुद्धि विशाखभूतिको समझाता है

"आपके सहोदरका पाठक-जनों द्वारा संस्तुत सुपुत्र आपके लिए अनुकूल तम है। आप नीतिवान् हैं फिर भी उसके प्रति विमुख बुद्धि रखते हैं, (तब यही कहना होगा कि) वैरको उत्पन्न करनेवाली यह नरेन्द्र-ऋद्धि भस्म ही हो जाये (तो अच्छा है)। नेत्र दृष्टिके आवरणमें अन्धकार ही निरन्तर निमित्त कारण नहीं होता, मारनेमें गरल ही निरन्तर समर्थ नहीं होता, नरक ही निरन्तर अनेक दुखोंका कारण नहीं बनता, अपितु नीतिज्ञ सन्तोंने कलत्रको भी अनुपम दुखोंका निमित्त कारण बताया है। शत्रुओंको पराजित करनेवाले हे नरवर, आप न्यायमागंमें विचक्षण हैं, अतः यश्रूष्पी चन्द्रमासे पृथिवी एवं आकाशको धविलत करनेवाले हे राजन्, आपके लिए यह उचित नहीं होगा कि आप महिलाको किसी अहितकारी इच्छाको पूर्ण करें। दुर्जनके अशुभाश्रित कथनके अनुसार प्रवृत्ति करनेवालेका अपयश होकर ही रहेगा। वह (विश्वनन्दि) अपने नन्दन-वनमें जाकर मनोहर श्री-सौन्दर्यका सुख ले रहा है, अतः वह माँगे जानेपर भी उस (नन्दन-वन) को नहीं देगा। अरिवृन्दका दलन करनेवाले हे नरेन्द्र, स्थिर बुद्धिसे विचार तो कीजिए कि अपने-अपने मनोहर मतपर किसकी बुद्धि लुब्ध नहीं होती? अपनी प्रियतमाके वचनरूपी चाबुकसे आहत होकर आप कुपित होंगे तथा (माँगनेपर भी नन्दन-वनको) प्राप्त न करके आप शोक प्रकट करेंगे और तब यदि प्रतिपक्षी भी अपने प्रतिपक्षीकी उपेक्षा करनेवाला हो जाये, तब आप सहसा ही उसके विपक्षी होकर उसके नन्दन-वनका हरण करना चाहेंगे।

घत्ता—हे गुणरत्न निधान, हे राजाओं में प्रधान, सभी जन उसके (विश्वनिद के) चरणों में रहते हैं, तथा सेवा करते हैं। 'यह (विशाखभूति) अपनी मर्यादा को भी वेध (छोड़) रहा है' यह कहकर वे सभीजन उस (विश्वनिद ) के साथ उसी प्रकार मिल जायेंगे, जिस प्रकार कि बड़े-बड़े नद समुद्रमें मिल जाते हैं।।४७।।

6

## राजा विशाखभूतिको महामन्त्री कोर्तिको सलाह रुचिकर नहीं लग सकी

हे देव (यद्यपि) आपने युद्धमें अन्य नरेन्द्रोंको जीत लिया है तो भी परजनों द्वारा असाध्य युवराज (विश्वनित्व ) के सम्मुख (युद्धक्षेत्रमें) आप उसी प्रकार शोभित न होंगे, जिस प्रकार किरणोंको विकीण करते हुए भास्वर दिनकरके सम्मुख चन्द्रमा सुशोभित नहीं होता। अथवा दैववशात अथवा क्रोधपूर्वक आपने किसी प्रकार युद्धमें यदि उसे परास्त भी कर दिया तो जगत्में निर्विवाद रूपसे उसी प्रकार जनापवाद फैल जायेगा, जिस प्रकार कि रात्रिमें निविड अन्धकार-समूह फैल जाता है।" इस प्रकार विपाकमें रम्य बुधजनोंके कानोंके लिए रसायनके समान एवं शत्रुजनोंके अगम्य, नीतियुक्त वचन कहकर जब कीत्ति नामक वह मन्त्री चुप हो गया तब नराधिपने उत्तर दिया—"आपने जैसा कहा है, बुधजनोंके लिए वहीं करना उचित है। किन्तु हे मन्त्रिन्, ऐसा कोई उपाय बताइये, जिससे सहज ही में वह नन्दन-वन विना किसी विद्वेषके प्राप्त हो सके। स्वामीके ये वचन सुनकर महामित एवं निर्भान्त मन्त्रीने पुनः कहा—"मैं उस उपायको न तो सोच ही पाता हूँ और न समझ ही पाता हूँ। जो जानता हूँ, सो वह आपके सम्मुख प्रकट कर ही दिया है। अथवा सुन्दर वेशवाले हे नरेश, अब आप अपनी बुद्धिसे ही कोई उपाय कीजिए, क्योंकि पुरुषोंकी मित तो भिन्त-भिन्न होती है। भाषणमें समर्थ एवं महामितवाला मन्त्री तो अपने मनमें आये हुए विचारोंको ही प्रशस्त मानता है।"

10

5

10

घत्ता—इय भासिवि वाणि गुणमणि खाणि विरिम् मंति-पहाणि। मंतियणु विसन्जे णिय मणुकन्जे थविन णिवेण नियाणि॥ ४८॥

१०

परिकलिवि किंपि सहूँ णिय-मणेण भासइ णरणाहु महंतु-सत्तु णामेण पसिद्धड कामरूड तओ साहणत्थु हुउँ जामि पुत्त तं सुणवि वयणु पणिसय-सिरेण महूँ हुंतएण को तुह पयासु विणु पडिवक्खेँ जो महु पयाड बहु कालु भुवेसु विलीयमाणु तं मइ पयडिञ्बड मह्-रणिम्म इय जुवरायहो भासिड सुणेवि सद्दिव सोयर-सुड तक्खणेण।
किं ण मुणिह तुहु पिडकूल सत्तु।
अवयरिड णाईँ जमराय-दूड।
पच्छइ अच्छिज्जहि गुण-णिडत।
जुवराड पयंपइ कलरवेण।
पहु मईँ पेसिहें हं हणिम तासु।
वहरियण-विंद-परिसेसियाड।
ण मुणिड णरणाह कयावि जाणु।
पर-वल-वस-णिविंडय-खय-गणिम्म।
अइ साव लोडे सुंदर मुणेवि।

घत्ता—संपेसिड तेण णरणाहेण संभूसेविणु जाम । वण-रक्ख करेवि किंकर देवि सो वि विणिग्गड ताम ॥ ४९ ॥

११

सदेसं दिणेहिं मुएऊण मग्गे जयं भूरि-भेरी-रवेणं भरंतो महा-सूर सामंत-कोडीहिं जुत्तो सहा-मज्झे इत्थंतरे दूरि दिहो वणाबद्ध पट्टावलीप्र विलक्खो सिरेणं णमेऊण णाहं णिविहो पुरा एव आहा सियंघत्थ गव्वं खणेक्कं जु वेसाण ए ठाइऊणं पुणो भासएसो सरोसो सवित्तं जणेराणए अम्हि णिब्भन्लिऊणं तुईयं वणं गेण्हिऊणं वतेणं ठिओ तत्थ दुट्ठो विसाहाइणंदी चलंता ण वाईह-पाइक्क-वग्गे। सलच्छीप्र सक्कस्स लच्छी हरंतो। तुरंसत्तु-देसस्स पासे पहुत्तो। विसंतो पडीहार-दंदेण सिद्धो।

पुणो दिष्टि दिण्ण-प्पएसे विसिद्धो । वणाली समक्कंत देहेहिँ सन्वं। समाउच्छियं मत्थयं णाविऊणं। सकोवं करंतो सणाहस्स चित्तं। रुसांकुर-दिट्ठिए संपेसिऊणं। सया तुम्हि जोग्गं दुरासा खलेणं। उधणाओरिया णेय धावंतवंदी।

१०. १. J. V. <sup>°</sup>राइ। २. D. लेख।

११. १. J. V. संदेसं. । २, D. J. V. ठिउ । ३. D. J. V. किरि ।

घत्ता—इस प्रकार वचन कहकर गुणरत्नोंकी खानि स्वरूप वह प्रधान-मन्त्री जब चुप हो १५ गया, तब नृप विशाखभूतिने मन्त्री वर्गको विसर्जित कर दिया और अन्तमें उस कार्यको (स्वयं ही) करनेके निमित्त अपना मन एकाग्र किया ॥४८॥

१०

## विशाखभूतिने छलपूर्वंक युवराज विश्वनिन्दिको कामरूप नामक शत्रुसे युद्ध करने हेतु रणक्षेत्रमें भेज दिया

राजा विशाखभूतिने स्वयं ही अपने मनसे कुछ विचार करके तत्काल ही सहोदर भाईके पुत्र—विश्वनित्को बुलाकर कहा—"क्या तुम नहीं जानते कि महान् शिक्तशाली शत्रु हमारे प्रितिकूल हो गया है। वह 'कामरूप' इस नामसे प्रसिद्ध है। वह ऐसा प्रतीत होता है मानो यमराजका दूत ही अवतरा हो। मैं उसे नष्ट करनेके लिए जानेवाला हूँ। अतः हे गुण नियुक्त पुत्र, मेरी अनुपस्थितिमें तुम सावधानीसे रहना।" चाचा विशाखभूतिके (छल-प्रपंचवाले) वचन सुनकर प्रवराज विश्वनित्वने नतमस्तक होकर मधुर-वाणीमें कहा—"मेरे होते हुए आपको कौन-सा प्रयास करना है ? हे प्रभु, आप मुझे (वहाँ) भेजिए। मैं (हो) उसे माल्गा। समस्त वैरी-जनोंको समाप्त कर देनेवाला मेरा जो प्रताप था, वह किसी प्रतिपक्षीके बिना कई दिनोंसे मेरी भुजाओंमें ही विलीन होता जा रहा है। हे नरनाथ, आपने न तो वह जाना और न (उसपर कभी) विचार हो किया है। (अतः अब अवसर मिला है तो) पराये बलके वशीभूत वैरीगणको महान् रू० रणमें नष्ट करने हेतु आप मुझे ही प्रकट करें (अर्थात् मुझे रणभूमिमें जाकर अपना प्रताप दिखाने दें)।" इस प्रकार युवराजका दर्थोक्त पूर्ण कथन सुनकर तथा उसे अतिसुन्दर मानकर—

घत्ता—उस नरनाथ विज्ञाखभूतिने (विश्वनिदको) सजा-धजाकर वहाँ (कामरूपसे युद्ध करने हेतु) भेज दिया। उस युवराजने भी नन्दन-वनकी सुरक्षा-व्यवस्था कर (तथा अपने) सेवकोंको सावधान कर वहाँसे प्रयाण किया॥४९॥

११

#### विशाखनन्दि द्वारा नन्दन-वनपर अधिकार

मार्गमें वाजि एवं पदाित सेनाओं के साथ चलते-चलते कुछ ही दिनों में स्वदेश छोड़ कर अनेक मेरी-रवोंसे जगत्को भरता हुआ, अपनी लक्ष्मीसे शक्किको लक्ष्मीको भी पराजित करता हुआ, करोड़ों महान् शूर, सामन्तोंसे युक्त वह विश्वनन्दि शीघ्र ही शत्रु-देशके पाश्व भागमें जा पहुँचा।

इसी बीचमें (एक दिन) जब वह (अपनी) सभाके मध्यमें बैठा था, तभी उसने दूरसे ही एक दण्डधारी प्रतिहारीको वहाँ प्रवेश करते हुए देखा। उसके घावोंपर कपड़ेकी पट्टिगाँ बँधी हुई दिखायी दे रही थीं (× × × ×) वह नाथ (विश्वनिद्ध) को सिर झुकाकर पुनः दृष्टि-विशेष द्वारा प्रदत्त स्थानपर बैठ गया। यद्यपि कुछ देर तक बैठकर अपने घावोंसे परिपूणें शरीर द्वारा वह सब कुछ निवेदन कर ही चुका था, फिर भी एक क्षणके लिए (विशाखनित्दके प्रति) द्वेष-वश खड़े होकर व्याकुलता पूर्वक माथा झुकाकर, पुनः रोषसे भरकर उस (प्रतिहारी) ने अपने नाथ—विश्वनित्दके चित्तको क्रोधित कर देनेवाला अपना समस्त वृत्तान्त (इस प्रकार) कहा—''चाचा विशाखभूतिकी आज्ञासे हमारी भत्संना की गयी, रुष्ट एवं क्रूर-दृष्टि द्वारा हमें भगा दिया गया तथा निरन्तर आपके योग्य उस नन्दन-वनको दुराशयी उस दुष्ट विशाखनित्दने बलात् हमसे छीन लिया। दुष्ट विशाखनित्द (अभी) वहाँ स्थित है, तथा धनसे आपूरित अनेक बन्दी वहाँ दौड़ रहे हैं।

10

5

10

घत्ता—जं किउ रक्खेहिं आण विरुक्खेहि सगुणाणंदिय देव । दुस्सह रणरंगे विहुणिय अंगे रं पि सुणेसहि देव ॥ ५०॥

## १२

इय मायण्णिव वण-हरण-वत्त पारद्ध जिणेविणु हियहूँ कोड एत्थंतरि संपाविय-जएहिं साहिड रिड समरावणिष्र जाम बहु पणड जणेविणु वाहुडेवि जुवराएँ परवल-दूसहेण णिय-णिय पुरवर परिमुक्त कोड देक्खिव स-देसि लहु धावमाणु आवंतें अम्हणिरुद्ध नामु एउ लोड केण भणु कारणेण वणवाल-णिवेइय-सम्रज्तः।
धीरेण तेण वइरियणं हैं-लोड।
दूसह-पयाव-सत्तिहि णएहि।
सो पणवेष्पिणु करु देइ ताम।
गड गयवर गइ तहो आण लेवि।
सहली विरइय समणोहरेण।
सहँ पविसन्जंते राय-लोड।
आडल-मणु लोड पलोयमाणु।
निय मंति-समिच्लिय-सयल-कामु।
भन्जंतु जाइ चत्त्व धरेण।

घत्ता—तं सुणेवि णिरुद्धु धम्मविसुद्धु धीरवाणि धुैव-पाउ । आहासइ तासु धरिय-णयासु परियाणिय परभाउ ॥ ५१ ॥

१३

सन्वत्थवि तुव वणु करवि दुग्गु एयहो पहेँ सिहुँ संगर समाणु इव जाणि पलायइ जणु असेसु तं णिसुणेविणु 'जइणी-सुएण' आहासिउ जिंह महु तणउ भाउ जइ जामि कहव वाहुडि अहोणु जइ मारिवि जम-मंदिरहो णेमि भणु किं जुत्तउ करणीउ मञ्झु तं णिसुणवि पुणरिव भणई मंति जिह विमुही होइ न वीर-लच्छि तं तुह करणी उहवेइ देव लक्खण-तण्ड कोएण उग्गु।
तुम्हहँ दोहिमि णरवइ समाणु।
भय-भीउ अवरु ण मुणमि विसेसु।
णिय मणे चिंतिवि दोहर-भुएण।
लहुष्ट विहिणासो किउ उवाउ।
ता णेइ कोवि भडु भय-विहीणु।
ता अयस-महीवहो णीरु देमि।
वुहयणहँ वि चिंतंतहँ असञ्झु।
णिय-पहु-पुच्छिउ विहुणनु भंति।
कर-कमिल चडइ तुव विजयलच्छि।
किं वहुणा णिहणिय-सावलेव।

४. D. J. V. अंगि ।

१२. १. D. J. V. वण । २. D. घुव । ३. D. V. ना ।

घत्ता—अपने सद्गुणोंसे आनिन्दित हे देव, (नन्दनवनके) रखवालोंने जो किया, उसे श्री आप आकर देखेंगे ही। दुस्सह रणरंगभूमिमें मेरे अंग ध्वंसित (कैसे) हो गये, हे देव, उसे भी आप वहीं सुनेंगे''।।५०॥

#### १२

## कामरूप-शत्रुपर विजय प्राप्त कर युवराज विश्वनन्दि स्वदेश छोटता है तो प्रजाजनोंको आतुर मन हो पलायन करते देखकर निरुद्ध नामक अपने महामन्त्रीसे उसका कारण पुछता है

इस प्रकार वनपाल द्वारा निवेदित वनहरण एवं समर-यात्राका वृत्तान्त सुनकर प्रारम्भमें ही उस धीर-वीर युवराजने हृदयमें क्रोधित होकर अपने दुस्सह प्रताप, शिक्त एवं न्याय-नीति द्वारा संसारके वैरीजनोंपर विजय सम्पादित कर ढाली। इसी बीचमें जब उसने समरभूमिमें अपने शत्रु (कामरूप) को पराजित किया तब उसने भी माथा झुकाकर अत्यन्त प्रेम जनाकर, भेंटें देकर तथा कर (टैक्स) देना स्वीकार कर लिया और (बादमें) युवराजकी आज्ञा प्राप्त कर वह श्रेष्ठ हाथीकी गतिसे भागा।

शत्रुके लिए दुस्सह एवं स्वयं मनोहर लगनेवाले उस युवराजने सफलता प्राप्त कर, अपने-अपने (विजित) नगरमें कोई न कोई राजलोक (प्रतिनिधि) छोड़कर (वहाँसे) स्वयं विसर्जित हुआ (और देशकी ओर बढ़ा)। स्वदेशमें (पहुँचते ही) अपने प्रजाजनोंपर आकुल मन होकर दृष्टिपात करते हुए एवं उसे शीघ्रता पूर्वक भागते हुए देखकर तथा सभी कार्योंको करनेमें समर्थ अपने निरुद्ध नामक मन्त्रीको आते हुए देखकर, उसने उससे पूछा—''ये लोग अपनी-अपनी भूमि छोड़कर क्यों भागे जा रहे हैं ? इसका कारण कहो।"

घत्ता—उसे सुनकर धर्मसे विशुद्ध एवं निष्पाप उस निरुद्ध नामक मन्त्रीने धीर-वाणीमें (युवराजसे ) कहा—''हे न्यायनीति धारण करनेवाले, तथा दूसरोंकी भावनाको जानने-वाले—॥५१॥

#### १३

# उपवनके अपहरणके बदलेमें विश्वनन्दिकी प्रतिक्रिया तथा अपने मन्त्रीसे उसका परामर्श

"लक्ष्मणाका पुत्र विशाखनित्द उग्र कोपके कारण तुम्हारे उपवनके चारों ओर किलेबन्दी करके यहाँ आपके साथ युद्ध करना चाहता है। आपको (विश्वनित्द ) और उस विशाखनित्दकों समान नरपित मानकर तथा (भीषण युद्धमें नरसंहारकी कल्पना करके ) भयभीत होकर समस्त प्रजा पलायन कर रही है। (बस मैं इतना ही जानता हूँ इसके अतिरिक्त ) और विशेष कुछ नहीं जानता।" मन्त्रीका यह कथन सुनकर दीर्घ भुजावाले जयनोके पुत्र उस विश्वनित्तने अपने मनमें ५ विचार किया और इस प्रकार कहा—'भेरे छोटे भाईके प्रति विधिने यह क्या उपाय कर दिया है? यदि मैं किसी प्रकार पीछे लौटता हूँ, तो भी निर्भीक एवं पराक्रमी हमारे कोई भी योद्धा पीछे न हटेंगे। यदि मैं उसे मारकर यम-मन्दिर भेजता हूँ तब भी मैं अपयशरूपी महावृक्षकों जल देता हूँ। (हे मन्त्रिवर, अब तुम ही) कहो कि (इन दोनोंमें-से) मुझे क्या करना युक्ति-संगत होगा? विचारशील बुधजनोंके लिए यह प्रश्न असाध्य-जैसा ही है।" इस प्रकार राजा द्वारा पूछे रे॰ जानेपर मन्त्रीने उसके मनकी भ्रान्तिको नष्ट करते हुए (पुनः) कहा—'हे देव, आपके लिए वही करना चाहिए, जिससे वीर-लक्ष्मी विमुख न हो तथा तुम्हारे कर-कमलोंमें विजय-लक्ष्मी चढ़ी रह सके। मैं और अधिक क्या कहुँ? अतः आप गर्वके साथ उसे मारें।"

10

5

10

घत्ता—तुहुँ सुद्ध सहाउ विसुहुँ न जाउ उववण-हरणहो काले। चिरु वत्त सुणेवि, हियइ धरेवि, संपत्तइ वणवाले॥ ५२॥

१४

अवहरिवि तुज्झु वणु सोवि दुहु अव्वरिड एड जायइ न कोइ परिकूल भाव इय तरुवरासु जइ बंधु-युद्धि तुह उबरि तासु अवराह-जुओ विमयावगीटो किंकरइ कोइ णिय-हियइं कोड जो करिवि भूरि अवराहु सत्तु ते सहु जुन्झियइ न को वि दोसु इहु कालु परक्षम-तणडँ तुज्झु तुह भुव-वल सरिसु ण अत्थि अण्णु पहँ हणण समीह है समरे सुहु ।
तुह एयहो उप्परि पाण-लोइ ।
सरिया वि ण किं कीरइ विणासु ।
ता किंण्ण दूड पेसइ दुरासु ।
पणवंत सीस हयपाय गीढो ।
णयवंत-पुरिसु संजणिय-सोउ ।
पयडइ पिहिल्लाड पडर-सत्तु ।
विरएविणु हियईँ महंतु रोसु ।
मईं कहिड वियारेवि कडजु बुज्सु ।
को एयहो दुटुहो तणडँ गण्णु ।

घत्ता—तं वयणु सुणेविणु कज्जु सुणेविणु विस्सणंदि गउ तेत्थु। सण-पवन-जवेण सग्गभुवेण दुग्गहिउ रिउ जेत्थु॥ ५३॥

१५

दूरंत्रे णिविवेसिवि स-सिण्णु अप्पुणु पुणु सहँ कईवय-भडेहिँ गड दुगाहो अवलोयण-मिसेण तं पाविव उल्लंघिवि विसालु विणिवाइबि सहसा सूर विंदु भगाईँ असिवरसिहुँ रिड-चलेण डप्पेंडिय सिलमय थंम पाणि मिलणाणणु मह-भय-भरिय-गत्तु दिहयर कवित्थ तरुवरे असक्कु डप्पाडिष्ठ तरुवरे तम्मि णेण लक्क्ण-तणुरुहु कंपंत-गत्तु रणरंग-समुद्धरु वद्ध-मण्णु ।
भूमिर्वेडि-विहीणर उन्मेडेहिं।
जुयराय-सीहु अमिरस-वसेण ।
जल-परिहा-समलंकरिय-सालु ।
वियसाइवि सुर-वयणारविंदु ।
कलयल परिपूरिय-णह-यलेण ।
आवंतु क्यंतुव वहरि जाणि ।
तणु-तेय-विवज्जित्र होण-सन्तु ।
लक्खण गर्मुडमव चिडिव थक्कु ।
गुरुषरे सहुँ सयल-मणोहरेण ।
जुवराय-पाय-जुर सरण-पन्तु ।

घत्ता—तं पेक्खिव भग्गु पाय-विलग्गु मणि लिजिड जुवराड। लज्जप्र रिड-वग्गे पणय-सिरग्गे अवरु विधीवर-सहाड॥ ५४॥

<sup>₹3. 2.</sup> J. V. ° हा २. J. V. ° हा

१४. १. D. दार D. V. है। इ. D. V. है।

૧૧, ૧, ૫. વર્ષાર. ૫. કેટાર, J. ૫. લિષ્કાપ. D. J. વર્ષાય. J. કેલ્યા ૧, D. પો ા

घत्ता—''आप शुद्ध स्वभाववाले हैं, अतः उपवनके अपहरण-कालमें आप विमुख न हों।'' इस प्रकार विश्वनन्दिने मन्त्रीके वीर रसयुक्त वचन सुनकर उन्हें अपने हृ्दयमें धारण किया।'' <sup>१५</sup> ( उसी समय ) वहाँ वनपाल आ पहुँचा ॥५२॥

#### 88

## विश्वनन्दिका अपने शत्रु विशाखनन्दिसे युद्ध हेतु प्रयाण

"वह दुष्ट आपके उपवनका अपहरण करके युद्ध-भूमिमें आपका वध करना चाहता है। (हमें) यही आश्चर्य है कि आपको उस (दुष्ट) के ऊपर प्राण लेवा क्रोध (क्यों) नहीं आ रहा है? इस संसारमें (यह देखा जाता है कि) यदि कोई वृक्ष मार्गमें प्रतिकूल पड़ता हो, तो क्या नदी उसका विनाश नहीं कर डालती? यदि उसकी आपपर बन्धु-बुद्धि होती तो वह दुराशय (आपके पास अपना) दूत न भेजता? (और यह सन्देश न भेजता कि)—'मैं अपराधसे युक्त दूँ, तथा भयभीत होकर चरणोंमें माथा झुकाकर प्रणाम करता हूँ।' अपने हुदयमें कोई न्यायवान् (व्यर्थ ही) क्रोध नहीं करता, क्योंकि वह उसके शोक का कारण बनता है। हाँ, जो शत्रु अनेक अपराध करता हो तथा प्रवर-शक्तिका प्रदर्शन करता है, उसके साथ हुदयमें महान् रोष धारण कर जूझनेमें कोई दोष नहीं। आप-जैसे ज्ञानीके लिए यह समय पराक्रम दिखलानेका है, अतः मेरे कथनपर विचार करके कर्तव्य-कार्य करें। इस पृथिवीतलपर जब आपके भुजबलके सदृश अन्य १० कोई है ही नहीं, तब फिर इस दृष्टकी तो (तुम्हारे सम्मुख) गणना हो क्या?''

घत्ता—उसके वचन सुनकर तथा अपना कर्तव्य-कार्य समझकर वह विश्वनन्दि मन अथवा पवनके समान वेगसे वहाँ पहुँचा, जहाँ स्वर्गके समान भूमिपर निर्मित दुर्गमें वह शत्रु स्थित था।।५३।।

## १५

## विशाखनन्दि अपनी पराजय स्वीकारकर विश्वनन्दिकी शरणमें आता है

रणरंगमें समुद्यत तथा क्रोधमें बँधी हुई अपनी सेनाको दूर ही छोड़कर पुनः स्वयं अपनी भृकुटियोंको चढ़ाये हुए तथा धैर्यहीन कतिपय उद्भट-भटोंके साथ वह युवराजरूपी सिंह आमर्षके वशीभूत होकर दुगंके अवलोकनके बहाने उसकी ओर चला। जल-परिखासे अलंकृत विशाल कोट-को लाँघकर सहसा ही उसने शत्रुके शूरवीरोंका निपात (हनन) कर देवोंके मुख-रूपी कमलोंको विकसित किया। तब नभस्तल कल-कल शब्दसे परिपूर्ण हो उठा। शत्रु-सैन्यसे लड़नेके कारण ५ उसकी खड्ग जब भग्न हो गयी, तब शिलामय स्तम्भको हाथसे उखाड़कर कृतान्तके समान विश्वनिद्य रूपी वैरीको आया हुआ जानकर मिलन मुखवाले महान् भयसे युक्त गात्रवाले तथा शारीरिक तेजसे विवर्णित हीन-सत्त्ववाले और लक्ष्मणानामक मातासे उत्पन्न वह विशाखनित्व अशक्त होकर तथा थककर जब एक दृढ़तर कैथ-वृक्षपर चढ़ गया, (तब सभीमें मनोहर उस युवराजने उस महान् गुरुतर कैंथके वृक्षको भी उखाड़ डाला। तब (विवश होकर) लक्ष्मणाका पुत्र वह विशाखनित्व कांपते हुए शरीरसे युवराजके चरणोंकी शरणमें आया।

घत्ता—उस विशाखनिन्दको भागकर आया हुआ तथा चरणोंमें गिरा हुआ देखकर वह युवराज अपने मनमें बड़ा लिज्जित हुआ। (ठीक ही कहा गया है कि) यदि रिपुवर्ग प्रणत-सिर हो जाये तथा विद्वानोंका सहायक हो जाये, तब (युवराज-जैसे) विख्यात शूरवीरोंको स्वयं ही (अपने प्रति) लज्जाका अनुभव होने लगता है।।५४॥

10

5

10

१६

तहो अभयदाणु देविणु सचित्ति
हडँ अप्पसण्णु मुहुँ एत्थु जेण
किह ठाएसिम इच्छिय सिवासु
इय कलिवि चित्त-संगहिय-लज्जु
णिग्गड णिय-गेहहो तव-णिमित्तु
णरवइ विरज्जु निय-सुयहो देवि
सिरि सिहरि चडाविवि पाणिवेवि
दोहिमि जणेहिं संगहिय दिक्ख
एत्थंतरि मुणिवि मणोरमेहिं
लक्खण-तण्डु उद्घाइएहिँ

चितिवि जिणवर सुमरणे पवित्ति । अवलोइज्जंतड पुर् यणेण । अग्गइ विसाहभूइहे णिवासु । जरतणु व दूरि परिहरिवि रज्जु । लोया पवाय-भय-डरिय-चित्तु । तहो पच्छइ लग्गइ मणु जिणेवि । 'संभूय'-सुणीसर-पय णवेवि । सहुँ राय-सहासें सुणिय सिक्ख । परिचत्तु दृइय-विकक्त-कमेहिं । जिणि लइय राय सिरि दृाइएहिं ।

म्ता—दूरत्तणु तासु करइ हयासु दरिसिङ्जंतु जणेहिं। अंगुलियईँ राड एड वराड चिरु वियसिय-वणेहिं॥ ५५॥

१७

एत्थंतरे उग्ग-तवेण तत्तु उत्तुंग-हम्म-महुरहि पहटु सो विस्सणंदि-मुणि पहें पयंतुं पिक्खेबि उवहासु कुणंतएण अहिमाण-कुलक्षम-णय-चुएण कहिं गउ तं बलु तुह-तणउ जेण उम्मूलिउ सिलमउ थंमु जेम तहो वयणु सुणेविणु तं णिएवि जइ अत्थि किंपि तव-हलु विसिद्ध एहु वहरिउ मारेसिम णिरुत्तु मासोपवास-विह्-खीण-गत्तु ।
भिक्खा-णिमित्तु लोएहि दिहु ।
णंदिणि-विसाण-हउ तणु धुणंतु ।
वेसा-सउह-यल प्रिट्ठिएण ।
जंपिउ विसाहभूइहे सुएण ।
जिणि सिण्णु सदुग्गु महाजवेण ।
गयणंगणे लग्गु कवित्थु तेम ।
तत्थिव जाप्रवि खर्म चएवि ।
तो समरंगणे विरइवि अणिहु ।
इउ करि णियाणु णिय-मणे णिकत्तु ।

घत्ता-मगद्दे सरजुत्तु देह-विडत्तु सोलहि जलहि समाउ। महसुकि सतेड जायड देख सो सुंदरयर-काड ॥ ५६॥

१७. १. D. J. V. पयंडु । २. D. J. V. खसा ।

#### १६

## विश्वनिन्द और विशासभूति द्वारा मुनि-दीक्षा तथा विशासनिन्दकी राज्यलक्ष्मीका अन्त

उस विशाखनिन्दको अभयदान देकर पिवत्र चित्तसे उसने जिनवरका चिन्तन किया ( और विचार किया कि ) "मैं यहाँ अप्रसन्न-मुख हूँ, क्योंकि पुरजनोंके द्वारा मैं ( घृणित दृष्टिसे ) देखा जाऊँगा। मैं शिवकी कामना करनेवाले विशाखभूतिके निवासके सम्मुख कैसे खड़ा हो पाऊँगा?" इस प्रकार अपने चित्तमें कल्पना करके तथा लिजित होकर जीर्ण तृणके समान दूरसे ही राज्यको त्यागकर लोकापवादके भयसे डरा हुआ चित्तवाला वह युवराज विश्वनिन्द तपस्या हेतु अपने घरसे निकल गया।

इधर वह नरपित (विशाखभूति) भी अपने मनको जीतकर तथा अपने पुत्र विशाखनिन्दिको राज्य देकर उस विश्वनिन्दिके पीछे-पीछे लग गया। सिरपर दोनों हाथ चढ़ाकर सम्भूत नामक् मुनीश्वरके चरणोंमें माथा झुकाकर दोनों ही जनोंने दीक्षा ग्रहण कर ली। उसने राजाके साथ हर्षपूर्वक मुनि-शिक्षा ग्रहण की।

इसी बीचमें मनोरम विक्रम-पदों एवं दैवसे परित्यक्त उस लक्ष्मणा पुत्र विशाखनिन्दसे उत्तराधिकारमें मिली हुई राज्यरूपी लक्ष्मीको जीत लिया गया तथा उसे (राज्य से) निकाल बाहर कर दिया गया।

घत्ता—दूरसे ही लोग उसे हताश करते रहते थे। विकसित मुख होकर लोग उसे अपने हाथोंकी अँगुलियोंसे दूसरोंको दिखाते थे, तथा कहते रहते थे "िक यही वह बेचारा राजा विशाख- १५ निन्द है।"।।५५॥

#### १७

## मथुरा नगरीमें एक गाय द्वारा विश्वनन्दिके शरीरको घायल देखकर विशाखनन्दिद्वारा उपहास, विश्वनन्दिका निदान बाँधना

इसी बीचमें उग्रतपसे तप्त तथा मासोपवास-विधिसे क्षीण गात्रवाले विश्वनन्दि मुनि भिक्षाके निमित्त उत्तुंग भवनोंवाले मथुरा नामक नगरमें प्रविष्ट हुए।

प्रजाजनोंने मार्गमें निन्दनी-गौके सींगों द्वारा उनके शरीरको घुन-घुनकर घायल करते हुए देखा। वेश्याके सौधतलमें स्थित उस अभिमानी, कुलक्रम और न्यायमार्गसे च्युत विशाखनन्दीने यह देखकर (उसका) उपहास करते हुए कहा—"(अब) तेरा वह बल कहाँ चला गया, जिससे ५ कि तूने हमारी सेना सहित उस दुर्गको वेग-पूर्वक जीत लिया था, जिस बलके द्वारा तूने शिलामय स्तम्भको उखाड़ डाला था, तथा जिससे कैंथके पेड़को गगनरूपी आँगनमें फेंक दिया था।" विशाखनन्दिका यह कथन सुनकर विश्वनन्दिने उसकी ओर निहारकर उसके समीप जाकर तथा क्षमागुणका परित्याग कर (कहा)—"यदि मेरे तपका कोई विशिष्ट फल हो, तो समरांगणको रचाकर निश्चय ही अनिष्टकारी इस वैरीको मारूँगा।" इस प्रकार निश्चयकर उसने अपने मनमें १० निदान बाँघा।

घत्ता—वह मगधेश्वर (विश्वनन्दि) देहसे विमुक्त होकर सोलह-सागरकी आयुवाले महाशुक्र नामक स्वर्गमें तेज सहित एवं सुन्दर कायवाला देव हुआ ॥५६॥

10

5

10

## 26

तत्थवि विसाहणंदी पहू उ एत्थंतरि सुर सेळ-समिद्ध उ जो छहि वासहरेहि विहत्त उ तेसु सजीव-धणुह-संकासू तासु मिंझ पुग्वावर-दीहरू जो जोयण पणवीसु चत्तिण मेहळ-सेणि-वणेहि रेवन्न उ तस्सुत्तरवर-सेणि पसिद्धी जहिँ निवसहिं विज्ञाहरलोया

सुड जिणवर-तड विरइवि सर्ड । जंबू नामि दीड सुपसिद्धड । चेसोहइ सत्त-खेत्त-संजुत्तड । दाहिण-दिसि तहो भारह-वासू। विजयद्धवि नामेण महीहरु। तं विडणी-कयमाणु पिहुत्तणि। सोहइ रूप-समुज्जल-वयणड। अलयानयरी अत्थि समिद्धी। परडवयार करणि सपमोया।

घत्ता—तहिं पुरवरि सामी नहयल-गामी मोरकंठु खेयरहँ पहु । विज्जावलि-बलियड गुण-सय-कलियड करइ रज्जु जगे पयड-महु॥५७॥

१९

मोरकंठ-विज्जाहर-रायहो सयळंतेडर-मज्झे पहाणी असह विसाहनंदि-सुरु च्वियड तड सागव्मणुभाव-विसेसेहिं तिहुवणु सयळु गणइ तिण-छेखइ इणि परि पूरि मणोरह रोणी तं फुडु अद्भचकि-तणु-छक्खणु काँरिप्पणु उच्छड अहिरामू सूरिम-गुणि तिहुबणि विक्खायहो। अच्छइ कणयमाल तहा राणी। कणयमाल-कुक्खिहिं अवयरियड। केलि करइ साडह-नर-वेसिहिं। दृष्पणु मिल्लि असिहिं मुदु पिक्खई। पसवइ पुत्तु महो-मणि खाणी। पिक्खिव खेयरराय ततक्खिणु। धरियड आसगीड तह नामू।

घत्ता—सो नरवर-णंदणु नयणाणंदणु बालचंदु जिम ललिय-करु । णियकुल गयणंगणि बहुइ दिणे दिणे सयल-कला-संगहण-परु ॥ ५८ ॥

२०

फुरिय-तार-तारुन्न-तरंगहँ कुमरहँ सयल-कलाड सयंवर सो कुमारु पुणु अण्ण-दिणंतरे जाम जाड मंद्रइ निचल-मणु सिद्ध-विष्जु सो मेरु-महीहरि निरुवम-रुव-रेह-गुग-रंगहँ। वरहिणाईँ रणरणईँ णिरंतर। गिहि-गुह-साहि रहिड झाणंतरि। ता पश्चक्खु हुवड विज्जा-गणु। जिण पणमिवि सासय-चेई-हरि।

१८. १. J. V. सो इह । २. J. वरवश्रव । १९. १. D. दे । २. D. ह । ३. D. ेराइ । ४. D. करि ।

#### अलका नगरीके विद्याधर राजा मोरकण्ठका वर्णन

और उधर, वह विशाखनिन्द भी जिनवरके तपका आचरण कर स्वरूपवान् देव हुआ। इसी पृथिवी-मण्डलपर सुमेरु पर्वतसे समृद्ध जम्बू नामक सुप्रसिद्ध द्वीप है, जो छह वर्ष-घर —पर्वतोंसे विभक्त होनेके कारण सात क्षेत्रोंसे संयुक्त होकर सुशोभित है। उन क्षेत्रोंमें-से ज्या सिहत धनुष तुल्य दक्षिण-दिशामें भारतवर्ष (नामक क्षेत्र) है, जिसके मध्यमें पूर्व एवं अपर दिशाओं में विस्तृत, ऊँचाईमें पचीस योजन, पृथुलता (मोटाई) में उससे द्विगुणित प्रमाणवाला, मेखला-श्रेणीके वनोंसे रमणीक, रौप्यवर्णसे समुज्ज्वल वदनवाला, 'विजयाद्ध' इस नामसे सुप्रसिद्ध एक महीधर सुशोभित है। उसकी उत्तर-श्रेणीमें विख्यात अलका नामकी एक समृद्ध नगरी है, जहाँ परोपकार करनेमें प्रमुदित रहनेवाले विद्याधर लोग निवास करते हैं।

घत्ता—उस नगरीका स्वामी, आकाशगामी, विद्याधर-समूहसे वेष्टित, सैकड़ों गुणोंसे सुशोभित तथा जगत्में प्रकट यशवाला मोरकण्ठ नामका एक विद्याधर राजा राज्य करता था॥५७॥ १०

#### १९

## विशाखनित्वका जीव चयकर कनकमालाकी कुक्षिसे अश्वग्रीव नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्त हुआ

अपने शौर्यंगुणों द्वारा तीनों लोकोंमें विख्यात उस विद्याधर राजा मोरकण्ठकी समस्त अन्तःपुरमें प्रधान कनकमाला नामकी पट्टरानी थी। इधर (विशाखनिन्दका जीव) वह देव चयकर कनकमालाकी कुक्षिमें अवतिरत हुआ। तदनन्तर उस गर्भके अनुभाव विशेषसे वह रानी मनुष्यका वेश घारणकर आयुध-क्रीड़ाएँ करती रहती थी, वह तीनों लोकोंको तृणके समान गिनती थी तथा दर्पण छोड़कर तलवारमें अपना मुख देखती थी। इस प्रकार मनोरथोंको पिरपूर्ण कर महामणियोंकी खानि स्वरूपा उस रानी कनकमालाने पुत्र-प्रसव किया। खेचर राज मोरकण्ठने उसके शरीरमें अर्धचक्रीके स्पष्ट लक्षण देखकर तत्क्षण ही अभिराम उत्सवका आयोजन कर उसका नाम 'अञ्चन्ग्रीव' रखा।

घत्ता—नेत्रोंको आनन्द देनेवाला वह राजनन्दन अपने कुलरूपी आकाशके प्रांगणमें सुन्दर किरणोंवाले बालचन्द्रके समान समस्त कलाओंका संग्रह करता हुआ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा ॥५८॥ १०

#### २०

## कुमार अक्वग्रीवको देवों द्वारा पाँच रत्न प्राप्त हुए

जिसके तारुण्यकी तरंगें स्फुरायमान हो रही थीं, तथा रूप-रेख, एवं गुणोंके रंगमें अनुपम था, ऐसे उस कुमार अश्वग्रीवको समस्त कलाओंने स्वयं ही वरण कर लिया था। वे श्रेष्ठ कलाएँ निरन्तर रण-रण कर आनन्द करती रहती थीं।

अन्य किसी एक दिन वह कुमार गुफा-गृहमें ध्यानस्थ होकर बैठा। जब वह निश्चलमनसे जाप कर रहा था, तभी उसे विद्यान्समूह प्रत्यक्ष हो गया। विद्याएँ सिद्ध होनेपर वह सुमेरु पर्वंतपर

5

10

विज्जाहर-परिवार-सजुत्तड देव-दिन्तु जसु चक्कु जलंतड असि ससिहासु दंडु सुपयंडु बहु उच्छवेँ णिय-घरु संपत्तड । सत्ति अमोह छत्तु झलकंतड । कवणु-कवणु तसु देइ न दंडु ।

घत्ता—सोल्न-सहस-सेवय नर वर मंडल धर तिउणंतेउर-जुत्तउ । सो पडिहरि वलवंतउ महि मुंजंतउ करइ रब्जु जयवंतउ ॥ ५९ ॥

२१

इत्थंतरि अइ-विश्वित्त-खेति
णिवसइ सुर णामेण देसु
जिहें सरसुत्रय-वहु-फल-घणेहिं
जिहें अडिव सरोवर-तीरि णीरु
न पियासियाईँ हरिणी पिएइ
जिहें जण-मणहर-लहरी भुवाड
नर-रिमय-नियंबावणि अमाण
तत्थित्थि विडलुँ पुरु पोयणक्खु
जिहें मंदिरग्ग-भूसिय मणिहु
तारायणेहिं मणि-विविष्हिं
घर लग्ग-नील-रुवि पडल-छन्नु
जिहें निसि दीसइ रइहरि ठियाहिँ

तरु-गिरि-सरु-पूरिय-भरह खेति।
गोहण-भूसिय-काणण-पएसु।
सोहहिं तरुवर नं सज्जणेहिं।
नव-निल्णी-दल्ल-झंपिड गहीर।
गरुलोवल-थल-मृढी ण एइ।
सुपओहर-तिमि-चल-लोयणाड।
सोहिं सरि पणइंगण-समाण।
सुरपुरु व सुमोहिय-सुरयणक्खु।
सोहिह मणि-इप्पण समवसिट्ठ।
नं पूरिय-तल नव-मोत्तिएहिं।
पिययसु पल्लंकोवरि णिसन्तु।
सब्भाणु-पिहिड चंदुव तियाहिं।

घत्ता—.....सुद्धंगण लिंति मणि महिरवि पडिविंबु। दप्पण भावेण दिक्खि जवेण हसइ सहीयायंर्बुं॥ ६०॥

२२

तिह असिवर निरसिय-रिष्ठ-कवालु जसु जय-सिरि दाहिण-बाहु-दंडि बच्छत्थलु भूसिष लच्छियाईँ सुरतहवि विसेसिष जेण दाणु न मुवहि खणिक्कु नरनाह-पासु नामेण पयावइ भूमिपालु । निवसइ गय-घड़-चूरण-पयंडि । अवलोइउ रूड मयच्छियाईँ । दिंतिं वंदियणहँ अइ अमाणु । महियलि उत्रमिज्जइ काइँ तासु ।

शाश्वत चैत्यगृहोंके जिन बिम्बोंको प्रणाम कर विद्याधर परिवार सिहत अनेक उत्सवोंके साथ जब अपने घर लौटा, तब देवोंने उसे ज्वलन्त चक्र, अमोघशक्ति, झालरवाला छत्र, चन्द्रहास खड्ग तथा सुप्रचण्ड दण्ड प्रदान किये और भी कौन-कौनसे दण्ड (धनुष) उसे प्रदान नहीं किये गये?

घत्ता—सोलह सहस्र श्रेष्ठ मण्डलधारी राजा उसकी सेवा करते थे, उससे तिगुनी स्त्रियाँ उसके अन्तःपुरमें थीं। वह बलवान् प्रतिनारायण पृथिवीको भोगता हुआ जयवन्त होकर राज्य १० कर रहा था॥५९॥

#### २१

## सुरदेश स्थित पोदनपुर नामक नगरका वर्णन

इसके अनन्तर, अति विस्तीर्णं क्षेत्रवाले, तरु, गिरि एवं सरोवरोंसे व्याप्त इस भरतक्षेत्रमें 'सुर' नामका एक देश है, जो गोधनसे विभूषित एवं कानन-प्रदेशोंसे युक्त है। जहाँ सरस उन्नत तथा अनेक प्रकारके फलोंवाले सघन-वृक्ष सज्जनोंके समान सुशोभित हैं। जहाँ अटवीके सरोवरोंके तीर तथा गहरे जल नवीन कमलिनियोंके पत्तेसे ढँके हुए हैं। इसी कारण तृषातुर हरिणियाँ भ्रमसे उसे हरिन्मिणयों—पन्नाका बना हुआ भूमिस्थल समझकर उस जलको नहीं पी पातीं।

जहाँकी सरिताएँ एवं महिलाएँ समान रूपसे सुशोभित हैं। सरिताएँ लोगोंके मनको हरण करनेवाली लहरियों, एवं महिलाओंके नेत्रोंके समान चंचल मछिलयोंसे युक्त हैं। महिलाएँ भी लोगोंके मनको हरण करनेवाली लोललहरियोंके समान वक्र तथा भ्रू लताओं एवं चंचल नेत्रोंसे युक्त हैं। लोग सरिताओंके नितम्बों—िकनारोंका सेवन करते हैं, पित भी मानरिहत होकर महिलाओंके नितम्बरूप भूमि भागका सेवन करते हैं।

उसी सुर नामक देशमें विशाल पोदनपुर नामका नगर है, जो इन्द्रपुरीके समान सुन्दर है, तथा जो देवोंके नेत्रोंको भी मोहित करनेवाला है। जहाँके मन्दिरोंके अग्रभाग विशिष्ट उत्तम मिणयोंसे विभूषित हैं तथा मिण निर्मित दर्पणके समान सुशोभित हैं। मिणिबिम्बोंमें जब तारागण प्रतिबिम्बित होते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है, मानो आकाशतल नव मोतियोंसे पूर दिया गया हो। जहाँ घरोंमें प्रियतमके पलंगोंके ऊपर नीलहिचके पटलवाले छत्ते लगे हुए हैं, जहाँ रात्रिके १५ समय रितगृहोंमें प्रियाएँ राहुसे पिहित चन्द्रमाके समान दिखाई देती हैं।

घत्ता—निर्मल आँगनकी मणिमय भूमिपर रिवके आताम्र प्रतिबिम्बको दर्पण समझकर वेगपूर्वक लेते हए देखकर सिखयाँ हँसने लगती हैं।।६०।।

#### २२

## विशाखनिन्दका जीव (वह देव) राजा प्रजापितके यहाँ विजय नामक पुत्रके रूपमें जन्मा

उस पोदनपुरमें अपने तेज खड्गसे शत्रुजनोंके कपालोंका निरसन करनेवाला प्रजापित नामका भूमिपाल—राजा राज्य करता था। गजरूपी घटाओंको चूर करनेमें प्रचण्ड उस राजाके दायें बाहुदण्डमें जयश्री विराजमान रहती थी। उसका वक्षस्थल श्रीसे विभूषित था। मृगनयिनयोंके द्वारा उसका सौन्दर्य निहारा जाता था। जिसका दान कल्पवृक्षोंसे भी विशेष होता था। वन्दी-जनोंको जो निरिभमानपूर्वक अत्यधिक दान देता था वे (वन्दीजन) एक क्षणको भी उस नरनाथका साथ न छोड़ते थे। ऐसे उस प्रजापितकी उपमा किससे दी जाये ?

5

10

नामेण जयावइ पढम भन्ज आयहँ दोहिमि सोहेइ केम जिहँ कालु गमइँ आयहँ समेउ अवयरिवि सुरवासहो सक्ज सो जाउ जयावइ-हरिस-हेउ

तहु अवर मयावइ हुअ सलज्ज । तिणयणु गंगा-गौरीहिं जेम । नं सहेँ अवयरियउ काम्एउ । हुउ पढमु विजउ निवइहे तणूउ । जो चिरु मगहाहिउ गुण-णिकेउ ।

घत्ता—जिह नियमु जमेण साहु-समेण उववणु कुसुम-चएण। पाउसु कंदेण नहु चंदेण तिह सोहिड कुछु तेण ॥ ६१ ॥

२३

गएहिं दिणेहिं कएहिं पियाहि
पुरा जइणी-सुड जो पुण सग्गे
छणिंदुव णिम्मल-कंति-समिल्लु
सिरीहिं णिवासु नवो निर्छणीहि
पुरे पिंडयामल पंच पयार
गहीररेवाल पविज्ञय तूर
पणिचय वारिवलासिणि गेहि
सुहंकर गायड गीड रवन्तु
करेवि जिणेसर-पायहँ पूज
किओ दहमें दियहें तहु नासु
तओ किष्णिचु सरीरवलेण
रमंत्रड भूहर रक्खइ केम

थणंघड जाड मयावइ आहि।
सुहासिव हूड सुहोह-समग्ग।
णिमोइ जणाण मण सुपियल्छु।
मणोहरूणं कमलो रमणीहिँ।
नहाड पयत्थ निरंतर धार।
असेस खलासह नासय जूर।
घरग्ग-धयालि-वियारिय मेहि।
विइन्नड बंदियणाहँ सुवण्णु।
सुभत्तिंष्ट अष्टिपयार मणोज्ज।
तिविद्ध अणिडुहरों कय-कामु।
पवुड्डि गओ गुणसारि कमेण।
अणग्ध-मणी जलरासिह जेम।

धता—बालेणवि तेण विलयवरेण सयलवि कल निरवजा। तिरयण सुद्धिष्ट थिर बुद्धिष्ट परियाणिय निव-विज्ञ ॥ ६२ ॥

२४

नव-जोवण-लच्छिए अणुकमेण सो सुंदर्यस सोहग्ग-रासि सुव-जुवल-समिनिष्ठ लद्धमाणु णरवइ सह भैवणि भएहि चत्तु अहिणड सुतु अवलोइड जणेण । संजायड रिडगल्ल-काय-पासि । पुहईयरेहि सेविज्जमाणु । रयणाह रणालंकरिय-गत्तु ।

२३. १. D. याइ। २. J. वला। ३. D. हा४. D. त्राए। ५. D. अणिट्ट । ६. D. रासि। ७. D. J. तिरियण।

२४. १. D. सुंदर । २. D. भा ।

उस राजाकी प्रथम भार्याका नाम जयावती था, जो लज्जाशील थी। उसकी दूसरी भार्याका नाम मृगावती था। उन दोनों भार्याओंसे वह कैसे शोभता था, जैसे मानो त्रिनेत्र महादेव गंगा-गौरीसे सुशोभित होते थे। जिस राजाका काल अपनी दोनों रानियोंके साथ व्यतीत होता था, वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो कामदेव ही अवतरित हो आया हो।

विशाखनन्दिका वह जीव—सुन्दर देव, स्वर्गसे अवतरित होकर उस राजाका विजय नामक प्रथम पुत्र हुआ। जो गुण-निकेत पहले मगधाधिपति था, वही अब जयावतीके हर्षका

कारण बना।

घत्ता—जिस प्रकार संयमसे नियम, समतासे साधुता, कुसुम-समूहसे उपवन, कन्दसे वर्षाऋतु एवं चन्द्रमासे आकाश सुशोभित होता है उसी प्रकार राजा प्रजापितका कुल भी उस १५ विजय नामक पुत्रसे सुशोभित था ॥६१॥

#### २३

## विश्वनन्दिका जीव—देव, राजा प्रजापितकी द्वितीय रानी मृगावतीकी कोखसे त्रिपष्ट नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न होता है

पूर्वमें जो रानी जयनीका पुत्र (विश्वनिन्द) स्वगंमें देव हुआ था, वही देव कितपय दिनोंके बाद रानी मृगावतीको कोखसे समस्त सुखोंके सारभूत एवं अमृत वर्षाके समान, पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। वह पूर्णचन्द्रके समान निर्मल तथा अद्वितीय कान्तिवाला, मायारिहत, जनमन प्रिय एवं श्रीकी निवासभूमि, रमणीक नवनिलनी द्वारा उत्पन्न मनोहर कमलके समान था। (उसके जन्मके समय) नगरमें आकाशसे पाँच प्रकारके निर्मल पदार्थं लगातार बरसते रहे। ५ जोर-जोरसे तूर आदि बाजे बज उठे। वे वाद्य-ध्वनियाँ समस्त दुष्ट जनोंके लिए असह्य हो उठीं। घरों-घरोंमें वार-विलासिनियोंके नृत्य होने लगे। घरोंके अग्रभागोंपर लगी हुई ध्वजा-पंक्तियोंसे मेघ विदीणं होने लगे। शुभकारी एवं सुन्दर गीत गाये जाने लगे। वन्दीजनोंके लिए स्वर्णका वितरण किया जाने लगा। जिनेश्वरके चरणोंकी भिक्तपूर्वक अष्टविध मनोज्ञ पूजा करके दसवें दिन (उस पुत्रका) अनिष्टको दूर करनेवाला तथा मनोरथको पूर्ण करनेवाला त्रिपृष्ठ यह नामकरण १० किया गया। उस त्रिपृष्ठका गुणभार शरीर-क्रमसे एवं बलसे वृद्धिगत होकर कठिनताको प्राप्त होने लगा। वह भूधर—राजाओंके साथ प्रमोद क्रीड़ाएँ करता हुआ किस प्रकार सुरक्षित था? (ठीक उसी प्रकार) जिस प्रकार कि जलराशि—समुद्र द्वारा अनध्य मणि सुरक्षित रहता है।

घत्तां—उस विनयवान् बालकने भी त्रिकरणशुद्धिपूर्वक स्थिर बुद्धिसे समस्त निरवद्य (निर्दोष) कलाएँ तथा नृप-विद्याएँ सीख लीं।।६२॥

१५

#### २४

## एक नागरिक द्वारा राजा प्रजापतिके सम्मुख नगरमें उत्पात मचानेवाले पंचानन—सिंहकी सूचना

प्रजाजनोंने अनुक्रम पूर्वक त्रिपृष्ठसे नवयौवनरूपी लक्ष्मीको अभिनवस्वरूप (शोभा-सम्पन्न) देखा (अर्थात् त्रिपृष्ठको पाकर यौवन स्वयं ही शोभा एवं श्रेष्ठताको प्राप्त हो गया) वह सुन्दरतर एवं सौभाग्यकी राशिस्वरूप तथा शत्रुजनोंके गलेमें की गयी फाँसीके समान था। वह भुजबलसे युक्त विख्यात तथा पृथिवीधरों द्वारा सेवित था। एक दिन जब राजाके साथ वह निर्भीक

10

5 सिंहासण-सिहरि निसन्तु जाम सो मज्लेविणु कर-कमल वेवि अवसरु लहेवि पयणियसिवासु जा परिरक्खी तुव असिवरेण पीडइ पंचाणणु पडर-सत्तु किं जुँ जणवय-मारण-कएण अह असुरु अहव तुह पुञ्चवेरि तारिसु वियारु सीहँहो ण देव अच्छइ जणेक्कु संपत्तु ताम । विणएण पाय-पंकय णवेवि । विन्नवइ पुरउ होइवि निवासु । धर धरणि णाह पालिय करेण । बलवंतु भुवणे भो कम्मसत्तु । सइँ हरि-मिसेण आयउ रवेण । दुद्धर दुन्यार वॅहंतु खेरि । दिइड कयावि णर-णियर-सेव ।

घत्ता—पिययम-पुत्ताईँ गुणजुत्ताईँ परितज्जेवि जणु जाइ। जीविउ इच्छंतु छहु भज्जंतु भय-वसु को वि ण ठाइ॥ ६३॥

#### २५

तं वयणु सुणेविणु सिरि-सणाहु
परिवडिष्टं सवेण मणे कहोण तप्प
गंभीर-धीर-सहेँ विसालु
वज्जरइ राउ तिणे मागुसो वि
भउ करइ रवंतहँ मय-गणाहँ
हउँ तहों वि पासि हूवड णिरुतु
अविणासंतउ भड जणवयासु
वित्त-गय-महीसुवसो जणेण
जइ हणमि ण हरिहउँ दुहु एहु
अवजसु अवस्स इउ भणिवि जाम
वारिवि जणेरु जंपइ तिविहु

संतप्पइ'णिय-मणे धरणिणाहु।
संजायइ असुह-णिमित्तु वप्प।
पूरंतु सहा-भवणंतरालु।
किउ खंत्तहो रक्खणिमित्तु सो वि।
दस-दिसु संपेसिय-लोयणाह् ।
सयलावणि साहु वि कय पहुत्तु।
जो जय सामित्तु करइ ह्यासु।
दीसइ असारु अणिमय-सिरेण।
ता भमइ भरंतउ भुवण-गेहु।
उट्टिउ हरि-हणण-कएण ताम।
विणएण तुरंते जिय विसिद्ध।

घत्ता—जइ मइ संतेवि असिवरु हेवि पसु-णिग्गहण-कएण। उद्विष्ठ करि कोष वर्डरि विलोज तार्कि मइ तणएण॥ ६४॥

#### २६

इय वयणिहिं विणिवारिवि णरिंदु बल्ल-परियरियड कोविगा-दित्तु तहो आण**इँ** गउ पढमउ उविंदु । बलवंतु सीहुँ मारण-निमित्तु ।

३. D. जमु । ४. D. पहंतु । ५. D. J. V. साहहो ।

२५. १. D. J. V. विष ।

<sup>₹.</sup> १. J . है।

१५

राजकुमार रत्नाभरणोंसे अलंकृत होकर राजदरबारमें सिंहासनके ऊपर बैठा था, तभी एक व्यक्ति वहाँ आया। उसने अपने दोनों कर-कमलोंको मुकुलित कर विनयपूर्वक उसके चरण-कमलोंमें नमस्कार कर तथा अवसर प्राप्त कर सभीका कल्याण करनेवाले राजाके आगे खड़े होकर प्रकट रूपमें इस प्रकार निवेदन किया—"हे धरणीनाथ, आपने तीक्ष्ण खड्गसे इस पृथिवीकी सुरक्षा की है तथा करोंसे उसका पालन किया है। (अब इस समय) पुरजनोंको एक प्रवर शक्तिशाली पंचानन—सिंह पीड़ा दे रहा है। अहो, संसारमें कर्मरूपी शत्रु (कितना) बड़ा बलवान् है। जनपदको मार डालने हेतु सिंहके छलसे क्या यमराज स्वयं ही वेगपूर्वक आ गया है? अथवा क्या कोई महान् असुर आ गया है, अथवा आपके पूर्वजन्मका कोई दुईर, दुर्वार एवं विध्वंसक ? नरेन्द्र-समूह संवित हे देव, इस प्रकारका विकारी दुष्ट सिंह कभी भी नहीं देखा गया।

घत्ता—गुणयुक्त प्रियतम, पुत्र आर्दिको भी छोड़-छोड़कर लोग अपने-अपने जीवनकी कामनासे भयके कारण शीघ्रतापूर्वक भागे जा रहे हैं''॥६३॥

## २५ राजकुमार त्रिपृष्ठ अपने पिताको सिंह मारने हेतु जानेसे रोकता है

श्री-शोभा सम्पन्त वह धरणीनाथ प्रजापित उस (नागरिक) का निवेदन सुनकर अपने मनमें बड़ा सन्तप्त हुआ। कानोंमें (बातोंके) पड़नेपर कहो कि किसको सन्ताप नहीं होता? "हाय, अब अशुभका निमित्त आ गया है।" इस प्रकार विचारकर गम्भीर एवं धीर शब्दोंसे वह राजा विशाल सभा-भवनको पूरता हुआ बोला—"खेतोंकी सुरक्षाके निमित्त तृण द्वारा निर्मित एक कृत्रिम मनुष्य बना दिया जाता है जिनसे दसों दिशाओंमें नेत्रोंको फैलाकर चलनेवाले मृगगण भी धान्य चरनेमें (दूरसे ही) भयभीत होकर भाग जाते हैं फिर मैं तो निरन्तर ही उस प्रजाके बीचमें रहता हूँ। समस्त पृथिवीपर (मैंने) सम्यक् प्रकार प्रभुता प्राप्त की है, किन्तु जो हताश जनपदके भयको दूर नहीं करता फिर भी जय-स्वामी (विजयी-सम्राट्) बना फिरता है, वह निश्चय ही उस चित्रगत राजा-जैसा है, जिसे प्रजा अनमित सिरसे देखती है तथा उसे असार समझती है। यदि मैं इस दुष्ट सिहको मारकर जनपदका भय न मिटाऊँगा, तो लोकोंके घरोंको भरता हुआ मेरा अपयश अवश्य ही (दूर-दूर तक) फैलेगा।" इस प्रकार कहकर जब सिहके मारनेके निमित्त वह राजा उठा, तब शत्रुजयी उस त्रिपृष्ठने तुरन्त ही विनयपूर्वक पिताको रोका और कहा—

घत्ता—''यदि मेरे रहते हुए भी पशु-निग्रह हेतु तलवार हाथमें लेकर आपको उठना पड़े अथवा वैरीके क्रोधको देखकर आपको क्रोधित होना पड़े, तब फिर हम-जैसे आपके पुत्रोंसे क्या लाभ ?''॥६४॥

२६

## त्रिपृष्ठ उस भयानक पंचानन—सिंहके सम्मुख जाकर अकेला ही खड़ा हो गया

इस प्रकार निवेदन कर तथा नरेन्द्रको रोककर, फिर उसी ( नरेन्द्र ) की आज्ञा लेकर वह प्रथम उपेन्द्र (—नारायण )—त्रिपृष्ठ नामक पुत्र अपनी सेनाके साथ क्रोधाग्निसे दीप्त उस बल-वान् सिंहके मारनेके निमित्त चला ।

10

णिहणिय णरित्थ पंडुरिय पासि
णह-रंध-मुक्क-मोत्तियपुरंते
रुद्त्तण-जिय-वइवसणिवासि
जंतेण तेण दिटुड मइंदु
पडु-पडह-समाहय ताहँ सदु
डट्ठिड हरिणाहिड भासमाणु
सालसलोयणु दाढा-करालु
गल-गिज्जाष्ट्र वहिसाँड

पल-लुद्ध-पिडय-णहयर-सुहासे।
मारिय मय-लोहिय-पज्झरंत।
महिहर-विवरंतरे रयण-भासि।
कररुह-मुह-दारिय-वण-गइंदु।
णिसुणेविणु कय-महिहर-विमदु।
कूरासणु मह-रक्खस-समाणु।
भू-भोसणु भासुर-केसरालु।
कूरंतरंगु विद्धय-कसाउ।

घत्ता—णर-मारण-सीलु, दारिय-पीलु घुरुहुरंत-मुहु जाम । हरि एक्कु तुरंतु पुरड सरंतु तहो अग्गइ थिड ताम ॥ ६५ ॥

#### २७

तहो णिकिवासु अग्गिम-प्याई णह-भासुराइँ हरिणा करेण णिह्य-मणेण 5 दिद्ध इयरु हत्थु वयणंतराले पाडियड सीह लोयण-जुवेण 10 दावग्गि-जाल थुवमंते भाइ पवियारिऊण तहो लोहिएहिँ उवसमिउ ताउ विजयाणुवेण 15 णिय-साह्सेण ण कहइ महंतु अवरहो अवज्झ तं हणिवि विद्व ठिउ णिव्वियार 20

हरिणाहिवासु। हय-सावयाई । अइ-दुद्धराई । णियमिवि थिरेण। पुणु तक्खणेण । संगरे समत्थु। पेसिवि कराले। लोलंत-जीहु लोहिय-जुवेण । अविरल विसील। कोवेण णाइं। हरि मारिऊण। तणु णिग्गएहिँ। मेइणिहिं जाउ। जलहिव घणेण। कयरिख-वसेण। मंड गुणु वहंतु। जो रणे असञ्झा। बुहयण-वरिहु । रिड-दुण्णिवारु ।

घता—एत्थंतरे तेण सिरिणाहेण, अपिक्खंतह अतियसाह । जय-जय-सहेण, अइ-भहेण, मणहर-कोड-वसाह ॥ ६६ ॥

२. D. फु<sup>°</sup>। ३. D. J. V. दिवाउ ।

चलते समय (मार्गमें) उसने उस मृगेन्द्रको देखा, जिसके द्वारा मारे गये मनुष्योंकी हिंडुयोंसे पार्श्वभाग पाण्डुर-वर्णंके हो गये थे तथा जहाँ मांस-लोलुपी गृद्ध सुखपूर्वंक गिर-पड़ रहे थे। जिस सिंहके नख-रन्ध्रों द्वारा छितराये गये गज-मोतियोंसे नगरके छोर पुरे हुए थे, जिसके द्वारा मृगोंके मारे जानेसे (जहाँ-तहाँ) खून बह रहा था, जिसने अपनी रौद्रतासे यमराजके निवासको भी जीत लिया था तथा जो पर्वतके विवरमें रत्नप्रभा नामक नरक-भूमिकी तरह प्रति-भासित होता था, जिसने अपने नखोंसे वन-गजेन्द्रके मुखको विदीणं कर दिया था।

त्रिपृष्ठ (की सेना) द्वारा किया गया उपद्रव तथा पटु-पटहके पीटे जानेके शब्दोंको सुनकर क्रूरभक्षी तथा महाराक्षसके समान प्रतीत होनेवाला, आलस-भरे नेत्रोंवाला, कराल दाढ़ोंवाला, भीषण भौंहोंवाला, भास्वर केशर—जटाओंवाला, गल-गर्जना करता हुआ अपना बाह्य रूप दर्शाता १० हुआ तथा क्रूरतासे बढ़ी हुई कषायवाले अन्तरंगको दिखाता हुआ वह पंचानन—सिंह उठा।

घत्ता—मनुष्योंको मारनेके स्वभाववाला तथा पीलु—गजोंको विदारनेवाला वह पंचानन, जब अपने मुखसे घुरघुरा रहा था, तभी वह त्रिपृष्ठ तुरन्त ही अकेला धीरे-धीरे उसके आगे खिसककर गया और खड़ा हो गया ॥६५॥

१५

१०

#### २७

## त्रिपृष्ठ द्वारा पंचानन—सिंहका वध

तदनन्तर निर्दय उस हरिणाधिप—सिंहके श्वापदोंको मारनेवाले नखोंसे भास्वर तथा अत्यन्त दुर्धर अग्रिम पैरोंको उस हरि—त्रिपृष्ठने अपने हृदयको कड़ा कर स्थिर एक हाथसे तो तत्काल ही खींचकर पकड़ लिया तथा संग्राममें समर्थ अपने दूसरे दृढ़ हाथको कराल-मुखके भीतर डालकर लपलपाती जिह्वावाले सिंहको पछाड़ दिया। रक्तसमान दोनों नेत्रोंसे दावाग्निरूपी अविरल विशाल ज्वालाका वमन करता हुआ क्रोधसे ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह हरि—त्रिपृष्ठका विदारण कर, मारकर ही दम लेगा। इसके बाद उस सिंहके शरीरसे निकले हुए रक्तसे उस हरि—त्रिपृष्ठने मेदिनी—पृथिवीपर उत्पन्न सन्तापको शान्त किया।

समुद्रके समान गम्भीर विजयके उस अनुज—त्रिपृष्ठने अपने साहससे शत्रुको वशमें कर लिया। मृदु-गुणको धारण करनेवाले महान् पुरुष अपने कार्योंको कहते नहीं फिरते। रणक्षेत्रमें दूसरोंके लिए जो असाध्य एवं अवध्य था उसे भी मारकर दुर्जनोंके लिए दुनिवार तथा बुधजनोंमें विरष्ठ वह—त्रिपृष्ठ निर्विकार ही रहा।

धत्ता—इसी बीच उसी श्रीनाथ—त्रिपृष्ठने देवों द्वारा उच्चरित अत्यन्त भद्र जय-जयकार शब्दों पूर्वक मनोहर—॥६६॥

लीलग्न णिज्जिय सुर-करि-करेहिँ
पसरंति उद्ध-भुव-दंड-जाम
निय-भुव-जुव-वंगिर पायडेवि
णिसुणंतड णिय-जसु गीयमाणु
पइसिवि परमाणंदेण गेह
पणविड विणयालंकिड तिविहु
भालयलि णिवेसिवि कर सिरेण
पढमड परिरंभिवि लोयणेहिँ
पुणु गार्ढु करेविणु भुय-जुएण
आलिंगिय विण्णिवि णिय-तण्व
पहु आणई पुणुवि णिविहवेवि
पुच्छिड णिवेण वसु वाहरेवि
सन्वुवि णिसुणंतु महंत-तेड
णिहुवड परिसंठिड वासुएड

उच्चाइय कोड़ि-सिला करेहिं।
किउ साहुयार देवेहि ताम।
पुणु गउ णिय-पुर-वर वाहुडेवि।
अणुराय-गयहिं ससहर-समाणु।
णरणाहहो चूला-पहय-मेहे।
सामंत-मंति-लोएहिं दिटु।
मउडग्ग-लग्ग मणि भासिरेण।
संदरिसिय हरिसंसुव-कणेहिं।
णरणाहें परियाणिय सुएण।
सुर-सीमंतिणि-मणहरण-रूव।
पहु-पीढ-पासि सहरिस णवेवि।
णिय-अणुवहो विकसु मणुहरेवि।
दुव्वार-वेरि-वाणँहिं अजेउ।
णिय थुइ गुरु आहण हरिस हेउ।

घत्ता—णिड सहुँ सवलेण सुवजुवलेण परिक्खए हरिसंतु । जणु कर लालेवि महि पालेवि घण धारिहेँ वरिसंतु ॥ ६७ ॥

15

5

10

5

10

२९

इत्थंतरे दखवारिय-वरेण आवेष्पणु राड करेवि भेति गयणाड कोवि आइवि दुवारे तेइल्लड तुह दंसण समीहु जंपइ पेसहि माकरिह खेड पेसिड विंभिय-गय-सहयणेहिँ पणवेष्पणु सोवि णिविष्ठ तेत्थु बीसमिड वियाणि नरेसरेण को तुहुँ कंतुव कंतिल्ल-भाड णर-विहुणा पुच्छिड सोणवंतु इत्थिथि विहिय-गयणयर-मेलु डत्तर-दाहिण-सेणी जुवेण कंचणमय-वित्त-लया-करेण ।
विण्णंतु णवंतु सिरेण झत्ते ।
ठिउ देव देव चित्तावहारि ।
णरवह तं सुणि रिउ-हरिण-सीहु
पहु आणइ तेण वि सोसवेउ ।
अवलोइज्जंतउ थिर-मणेहिं ।
धरणीसरेण सह मणिड जेत्थु ।
सो चरु पुच्छिउ बह्यरू परेण ।
कहो ठाणहो किं कर्जे समाउ ।
भासइ भालुप्परि कर ठवंतु ।
विजयाचलु णामें पयड सेलु ।
संजुड भूसिड रयणं सुवेण ।

घत्ता—दाहिण सेणीहे, अइरमणीहे रहणेउरपुरे रज्जु । विरयइ तवणाहु णहयरणाहु जललजडी अणिवज्जु ॥ ६८॥

२८. १. V. देवि । २. J. ेढ । ३. D. वाणिहिं। २९. १. J. V. सत्ति । २. D. भय ।

## त्रिपृष्ठ कोटिशिला नामक पर्वतको सहजमें ही उठा लेता है

ऐरावत हाथीकी सूँड़को भी जीत लेनेवाले अपने हाथोंसे लीलापूर्वंक कोटिशिलाको भी ऊँचा उठाकर जब (उस त्रिपृष्ठने) अपने भुजदण्डको ऊपरकी ओर फैलाया, तभी देवोंने साधुकार किया। इस प्रकार अपने भुजयुगलकी वीरताको प्रकट कर वह (त्रिपृष्ठ) पुनः अपने नगरकी ओर लौटा। अनुरागसे भरकर चन्द्रमुखियों द्वारा गाये जाते हुए अपने यशोगानको सुनता हुआ परमानन्द पूर्वंक वह अपने नरनाथ पिताके उस भवनमें प्रविष्ट हुआ, जिसके शिखर मेघोंको प्रहत कर रहे थे। सामन्तों एवं मन्त्रिगणोंने उसे देखते ही विनयगुणसे अलंकृत उस त्रिपृष्ठको अपने भालपट्ट-पर दोनों हाथ रखकर मुकुटमें लगे हुए मिणयोंसे भास्वर सिरको झुकाकर प्रणाम किया।

नरनाथ प्रजापतिने हर्षाश्रुकणोंको दिखाकर सर्वप्रथम नेत्रों द्वारा आिंगन कर पुनः पुत्रके पराक्रमको जानकर उसका अपनी दोनों भुजाओंसे गाढािंगन कर लिया। एक बार फिर सुर-सीमिन्तिनियोंके मनको हरण करनेवाले सुन्दर अपने दोनों ही पुत्रोंका उसने आिंगन कर लिया। फिर उस प्रभुकी आज्ञासे वे दोनों ही प्रभुके सिंहासनके पास हिष्त मनसे प्रणाम कर बैठ गये। राजाने बलभद्र (विजय) को बुलाकर उससे अपने अनुज (त्रिपृष्ठ) मनोहर विक्रम-प्राप्तिके अनुभव पूछे। तब दुर्वार वैरीजनोंके बाणोंसे अजेय, महान् तेजस्वी वासुदेव (त्रिपृष्ठ) वह सब सुनकर भी चुपचाप बैठा रहा। ठीक ही है, महापुरुष अपनी स्तुति अथवा निन्दा सुनकर हर्षे अथवा विषादसे यक्त नहीं होते।

घत्ता—अपने दोनों बलवान् पुत्रों (विजय एवं त्रिपृष्ठ) के साथ वह राजा (प्रजापित) प्रजाकी सुरक्षा कर रहा था मानो कर द्वारा पृथ्वीका लालन-पालन करता हुआ वह हर्षरूपी धनकी धाराएँ ही बरसा रहा हो ॥६७॥

### २९

## विद्याधर राजा ज्वलनजटी अपने चरको प्रजापतिनरेशके दरबारमें भेजता है

इसी बीच हाथमें कांचनमय वेत्रलता (दण्ड) धारण किये हुए द्वारपालने राजाके समीप आकर भिक्तपूर्वक सिर झुकाकर उसे तत्काल ही विज्ञप्ति दी कि—"हे देव, देवोंके चित्तका आहरण करनेवाला कोई (आगन्तुक) आकाश-मार्गसे आकर आपके दरवाजेपर बैठा है। यह तेजस्वी आपके दर्शन करना चाहता है।" यह सुनकर शत्रुरूपी हरिणोंके लिए सिंहके समान उस राजा (प्रजापित) ने द्वारपालसे कहा—"उसे शीघ्र ही भेजो, देर मत करो।" प्रभुकी आज्ञासे पवह द्वारपाल भी वेगपूर्वक गया और उस आगन्तुकको वहाँ भेज दिया। सभासद् आश्चर्यचिकत होकर तथा स्थिर-मनसे उसे देखते ही रह गये। आगन्तुक भी नमस्कार कर उस स्थानपर बैठ गया जिसे धरणीश्वर प्रजापितने स्वयं ही उसे बतलाया था। नरेश्वरने उस चरको विश्रान्त जानकर उससे (इस प्रकार) वृत्तान्त पूछा—"हे सौम्य भाई, तुम कौन हो, कहाँसे आये हो, तुम्हारा निवासस्थान कहाँ है और किस कार्यसे यहाँ आये हो ?" राजा द्वारा पूछे जानेपर उस १० नवागन्तुकने अपने माथेपर हाथ रखकर तथा नमस्कार कर उत्तर दिया—"इसी देशमें गगनचरोंसे सुन्दर विजयाचल नामक एक पर्वत है जो रत्नोंकी किरणोंसे विभूषित उत्तर एवं दक्षिण इन दो श्रीणयोंसे युक्त है।

वता—अत्यन्त रमणीक दक्षिण श्रेणीमें रथतूपुर नामक नगरमें राज्य करता हुआ निर्मेल चित्तवाला एक विद्याधर राजा ज्वलनजटी आपको स्मरण करता है'' ॥६८॥

१५

10

३०

तुह कुलि पढमडं बाहुबलि-देख कच्छावणीस-सुब-णिम-णिवासु तुम्हहँ चिरु पुरिसहँ नेहु जेण दूरिं छोवि महुँ तणड सामि णेहेणालिंगिवि मुहु मुहेण तहो तणडं तण्रुहु अक्किति तहो जोग्गड वरु अलहंत एण पुच्छिड संभिण्णु निमित्त-दच्छु सो भणइ णिसुणि जिह मुणि-मुहासु एउ हूड पयावइ भरहवासे

जण-रायराउ भरहुवि अजेउ।
कुल-सिरि-मंडणु खयराहि वासु।
खयराही सुविणयवंतु तेण।
विणयालंकिड गयण-यल-गामि।
तुह कुसल-वत्त पुच्छइ सुहेण।
सुय अवर स्यंपह पडरिकत्ति।
जलणजडीसे तप्पंत एण।
कय-पंचड महमइ हियइ सच्छु।
आयण्णिडं मइं रंजिय-बुहासु।
णर्णाहु वि पिह-संपण्ण-सासे।

घत्ता—तहो विजय तिविष्ठ सुअ उक्किष्ठे सयल गुणिहेँ संपुण्ण। बल-हरि-णामाल ससिदल-भाल पुत्त पुराइय-पुण्ण॥ ६९॥

३१

इह आसि पुरा-भव धविय वंदि
एव्विहें हुड खयराहिवइ एहु
एयहो समरंगणे तो डि सीसु
होहइ तिखंड-सामिड तिविहु
एयहो दिज्जइ णिब्भंतु तेण
तुहुँ तासु पसाएँ भुवणि भव्व
इय आएसिय संभिण्ण-वत्त
खयरेसे हुँ पेसियड दूड
तुह पासि देव कल्लाण-हेड
तिहाँ अवसर राएँ भूसणेहिँ
तहो देहु महा-हरिसेण भिण्णु
मण-तोसे खयराहिव-णिमित्तु
जंपिड जइ कइ वय-दिणह मज्झे

रिड विजयाणुवहो विसाहणंदि।
हयगीड नीलमणि-सरिस-देहु।
मंगुरिय-भाल-सलवट्टि-भीसु।
चक्कालंकिय-करुणिव-वरिट्ठ।
एउ कण्णा-रयणु महोच्छवेणं।
मुंजेसिंहं उत्तर-सेट्ठि सन्त्र।
आयण्णेवि पीणिय-सुवण-सुत्त।
णामेण इंदुभासिवि सक्छ।
थिउ मडणु करेवि इय भणिवि भेड।
सम्माणिडं तम-णिदूसणंहिं।
पुणु सोवायणु संदेसु दिण्णु।
परियाणिवि दूएँ राय-चित्तु।
तुहँ तणई णयरि अरियण दुसन्झे।

३०

## ज्वलनजटीके दूतने राजा प्रजापतिका कुलक्रम बताकर उसे ज्वलनजटीका पारिवारिक परिचय दिया

"आपके कुलमें सर्वप्रथम अजेय बाहुबिल देव हुए तथा लोगोंके राजाधिराज अजेय भरत भी हुए। कच्छ देशके राजाके पुत्र तथा अपनी कुलक्पी श्रीके मण्डनस्वरूप, विद्याधरोंके स्वामी नाभि नृप आदिको आपके चिरपुरुषोंका स्नेह प्राप्त था। उसी परम्पराके न्यायवान, विनयालकृत, गगनतलगामी, विद्याधरोंके राजा तथा मेरे स्वामी ज्वलनजटीने दूर रहते हुए भी बारम्बार स्नेहसुखपूर्वक आलिंगन कहकर आपकी कुशल-वार्ता पूछी है। उस ज्वलनजटीका पुत्र अकंकीर्ति तथा प्रचुर कीर्तिवाली पुत्री स्वयंप्रभा है। स्वयंप्रभाके योग्य वर प्राप्त न कर पानेके कारण सन्तप्त उस ज्वलनजटीने निमित्तज्ञानमें दक्ष, हृदयसे स्वच्छ महामित सम्भिन्न (नामक दैवज्ञ) में विश्वास कर (इसका कारण) उससे पूछा। तब उस दैवज्ञने कहा—'बुधजनोंके मनको प्रसन्न करनेवाले मुनिके श्रीमुखसे मैंने जो कुछ सुना है, उसे सुनो—''धन-धान्यसे सम्पन्न इसी भारतवर्ष-में, प्रजापित नामका एक नरनाथ है।

घत्ता—विजय और त्रिपृष्ठ नामके समस्त गुणोंसे समृद्ध तथा उत्कृष्ट दो पुत्र हैं जो बलभद्र एवं वासुदेव पदधारी हैं। वे अर्धचन्द्रके समान भालवाले तथा पुराकृत-पुण्यके फलसे ही उसे प्राप्त हुए हैं।"।।६९॥

38

# ज्वलनजटीके इन्दु नामक दूत द्वारा प्रस्तुत 'स्वयंप्रभाके साथ त्रिपृष्ठका विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव' स्वीकृत कर राजा प्रजापति उसे अपने यहाँ आनेका निमन्त्रण देता है

"विजयके अनुज—त्रिपृष्ठका पूर्वभवका शत्रु वह विशाखनिन्द, जो वन्दीजनों द्वारा स्तुत था, वही इस भवमें नीलमिणके समान देहवाला खेचराधिपित अश्वग्रीव हुआ है। यह त्रिपृष्ठ समरांगणमें इस अश्वग्रीवका भयंकर शिला द्वारा भालतलको भंग करके उसके सिरको तोड़ डालेगा। फिर वह नृप-विरष्ठ त्रिपृष्ठ अपने हाथमें चक्रसे अलंकृत होकर तीन खण्डोंका स्वामी होगा। अतः निर्भ्रान्त होकर तुम महान् उत्सवपूर्वक अपना कन्यारूपी रत्न इस (त्रिपृष्ठ) को दो। उसके प्रसादसे तुम भी संसारमें भव्य समस्त उत्तर श्रेणीका राज्य भोगोगे।" सुवर्ण-सूत्र पोषित (महाग्रन्थोंके अध्येता) उस सिम्भिन्न नामक दैवज्ञका वचन सुनकर तथा उसीके आदेशसे उस विद्याधरनरेश ज्वलनजटीने 'इन्दु' नामसे प्रसिद्ध, मुझे विश्वस्त दूतके रूपमें आपकी सेवामें भेजा है। हे देव, मैंने कल्याणकी कामना करके स्थिर चित्त होकर आपके सम्मुख अपना रहस्य प्रकट कर दिया है।

उस अवसरपर अत्यन्त हर्षसे रोमांचित होकर राजा प्रजापितने उत्तम आभूषणोंसे उस दूतको सम्मानित किया तथा दूतके द्वारा ज्वलनजटीके हृदयके भाव जानकर तथा खेचराधिप ज्वलनजटीके ही निमित्त उसके मनको सन्तोष देनेके लिए इस प्रकार एक वाचन सन्देश भी भेजा—"निश्चयपूर्वक कुछ ही दिनोंमें अरिजनोंके लिए दुस्साध्य इस नगरीमें आप आवें।"

घत्ता—खयरेसु सपत्तु, हेवि णिरुत्तु णेमिचंद जस घाम । सिरिहर सुच्छाय तामुणि पाय छिवमि देव कय काम ॥ ७० ॥

ह्य सिरि-वड्ढमाण-तित्थयर-देव-चरिए-पवर-गुण-रयण-णियर-मिरिए विवुह-सिरि-सुकह्-सिरिहर विरहए साहु सिरि-णेमिचंद अणुमिणण् वळवासुएव उप्पत्ति वण्णणो णाम तह्यो परिछेओ समत्तो ॥ संधि ३ ॥

> प्रजनितजनतोषस्त्यक्तसङ्कादिदोषो दशविधवृषदक्षो ध्वस्तिमिथ्यात्वपक्षः । कुलकमलदिनेशः कीर्तिकान्तानिवेशः शुभमतिरिह कैर्ने श्लाध्यते नेमिचन्द्रः ॥

घत्ता—वह खेचरेश (इन्दु नामक दूत राजा प्रजापितका सन्देश) लेकर शीघ्र ही वापस १५ लोट आया। मैं—नेमिचन्द्र, लक्ष्मीगृहकी शीतल छायाके समान श्रीधर मुनिके यशोधाम चरण-कमलोंका वर्धमान स्वामीके चरित सम्बन्धी अपनी मनोकामनाकी पूर्ति हेतु स्पर्श करता हूँ ॥७०॥

#### तीसरी सन्धिकी समाप्ति

इस प्रकार प्रवर गुण-समूहसे परिपूर्ण विबुध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित तथा साधु स्वभावी श्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्री वर्षमान तीर्थंकर देवके चरितमें बल-वासुदेवकी उत्पत्तिका वर्णन करनेवाका यह तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ सन्धि–३ ॥

## आश्रयदाता नेमिचन्द्रके लिए कविका आशीर्वाद

जनोंमें सन्तोष उत्पन्न करनेवाला, शंकादि दोषोंको त्याग देनेवाला, दस प्रकारके श्रेष्ठ धर्मोंके पालनेमें दक्ष, मिथ्यात्व-पक्षको ध्वस्त कर देनेवाला, कुलरूपी कमलके लिए दिनेशके समान, कीर्तिरूपी कान्ताका निवासस्थल तथा शुभमतिवाला वह नेमिचन्द्र (आश्रयदाता) किसके द्वारा प्रशंसित न होगा?

## सन्धि ४

१

गुणभूवहो दूवहो वयण सुणि जलणजडी वि समायउ। अइ सरसिहें दिवसिहें परिगएहिं केहिमिं सुह-गुण-भायउ॥

# मलयविलसिया

तहिं विउऌवणे <sup>1</sup>बळ-परियरियउ 5 सुणि तहो वत्त पयावइ णिगगुड दाहिण-वाम-करेहिं विहूसिउ बहुविह वाहण-रूढ णरेसहिं परियरियड पहुपत्तु तुरंतड णिय विज्ञा-बल विरइय मणहरे 10 संद्रिय वरखयरंगण-णेत्तहिँ सहुँ पडिज्द्विएण खयरेसेँ जाणु मुप्रवि लहु विख्ल-णिय-विहि अवरूपर सम्मुह होएपिणु दोहिमि ण्रवर-णहयर-णाहिह 15 आर्छिग्णहि सुहा-रस्-धारिह जिण्णुवि अंकुरियड जिह सोहइ

पोसिय-वि-गणे।
ठिउ गुण-भरियड।
तहो दंसण-णिमित्तु णं दिग्गड।
विहि सुँएहिं वंदिणहि पसंसिड।
रयणाहरण धरेहिं सुवेसहिँ।
राउ वणंतरे हरिसु करंतड।
विप्फुरंत मणिँ-गण-भासिय हरे।
मोहिय-णरवर-वेयर-चित्तहिँ।
दिडु णरिंदु स-समाण संतोसेँ।
णियड णरिपय कर अवालवहि।
पणय-भरिय-णयणहिँ जोएविणु।
स-सरसहिँ णिरु दीहर-वाहहिँ।
सिंचिड संबंधियरु वियारहिँ।
केऊरंसुवेहिँ मणु मोहइ।

घता—पडरमइहे णिवइहे परिणविड अक्तकित्ति दुल्लक्खहिँ। सुह-जणणेँ जणणेँ तहिँ समएँ अण भणिया वि कडक्खिहिँ॥ ७१॥

₹

कुलबल-वंतहँ विणड णिसग्गड मलयविलसिया होइ महंतहँ। कय अववग्गड।

१. १. J. विल । २. D. वहूसिउ, V. वहूउ, J. वहूसिउ। ३. D. V. स। ४. D. J. मणे। ५. D. V. सि। ६. J. V. भ ।

## सन्धि ४

8

# ज्वलनजटी राजा प्रजापतिके यहाँ जाकर उनसे भेंट करता है

अति सरस, (प्रतीक्षामें) कुछ दिनोंके व्यतीत हो जानेपर गुणोंकी खान उस 'इन्दु' (नामक दूत) के वचन सुनकर शुभ-गुणोंका भाजन वह ज्वलनजटी भी किसी समय (राजा प्रजापतिसे मिलने हेतु) चला।

#### मलयविलसिया

और विशेष गणों द्वारा सेवित होकर तथा अपनी सेनाओं द्वारा परिचरित रहकर वह गुणवान् ज्वलनजटी एक विपुल वनमें ठहरा।

राजा प्रजापित भी ज्वलनजटीके आगमनका वृत्त जानकर उसके दशैंनोंके निमित्त इस प्रकार निकला मानो वह कोई दिग्गज ( –िदक्पाल ) ही हो। उसके साथ उसके दायीं और बायीं और वन्दीजनों द्वारा प्रशंसित उसके दोनों पुत्र सुशोभित थे। अनेक प्रकारके वाहनोंपर आरूढ़ तथा रत्नाभरणोंको घारण किये हुए सुन्दर वेशवाले राजाओं द्वारा परिचरित होता हुआ १० वह राजा प्रजापित हर्षं करता हुआ शीघ्र ही राज-वनके मध्यमें पहुँचा।

अपने विद्याबलसे विरचित मनोहर एवं स्फुरायमान मणि-समूहोंसे देदीप्यमान श्रेष्ठ विद्याधर-महिलाओंके नेत्रों एवं चित्तके लिए मोहित करनेवाले विद्याधरों एवं मनुष्योंके साथ वह सन्तुष्ट खेचरेश ज्वलनजटी उठा और ससम्मान उप नरेन्द्र प्रजापितके दर्शन किये।

अपना यान छोड़कर तत्काल ही प्रशस्त स्वकीय परम्पराओं पूर्वंक तथा निकटस्थ प्रियतम (विश्वस्त ) जनोंका हस्तावलम्बन करके परस्परमें सम्मुख होकर, प्रणयपूर्ण नेत्रोंसे जोहकर अत्यन्त हर्षपूर्वंक दीर्घंबाहु उन दोनों नरश्रेष्ठ एवं नभचर नाथने (परस्परमें) आलिंगनरूपी अमृत रसकी धारासे समधीरूपी सम्बन्धका सिंचन किया। जीर्ण वृक्ष जिस प्रकार अंकुरित होकर सुशोभित होता है, उसी प्रकार बाजूबन्दकी मनमोहक मणि-किरणोंसे वे दोनों राजा (आलिंगनके समय) सुशोभित हो रहे थे। (अर्थात् प्रजापित एवं ज्वलनजटी दोनोंका सम्बन्ध पुराना पड़ गया था, किन्तु उन दोनोंने मिलकर गाढ़ालिंगनके अमृतजलसे उसको सींचा, जिससे वह फिर हरा-भरा हो गया)।

घत्ता—प्रवरमित नृपित (-प्रजापित ) के लिए दुर्लक्ष्य एवं सुखोंके जनक पिता (राजा ज्वलनजटी) द्वारा अनकहे कटाक्षों द्वारा (मनका भाव समझकर) अर्ककीर्तिने तत्काल ही (अपने ससुर प्रजापितको) सिर झुकाकर प्रणाम किया ॥७१॥

२

# प्रजापति नरेश द्वारा ज्वलनजटीका भावभीना स्वागत

मलय विलसिया

महान् कुल एवं महान् बलवालोंका अपवर्ग प्रदान करनेवाला विनयगुण नैसर्गिक ही होता है। ११

२५

बल-लच्छी-पयाव-मृइवंतिहेँ
खयराहिवहो भुवण उनकंठिहिँ

थट्ट गुणाहिँ वो विण महंतड
अक्क कित्ति-तणु आलिंगेविणु
तिहँ अवसरि रोमंच-सहिय सुव
पिय-बंघव-संसग्गु ण कहो मणे
एत्थंतर णर-खयराहीसहँ
10 चवइ पयावइ-मंति वियक्खण
जो चिरु पुरिस-णेह-तरु छिण्णडँ
तं पईँ पुणु दंसण-जलधरिहिँ

चंदणोल रयणेहि व कंतिहैं। वंदिड पय-जुड विजय-तिविद्विहें। गुरुयणे होइ सुयत्थ-मुणंतड। णिब्भरु णिय-लोयण-फलु लेविणु। विजय-तिविट्ठ वेवि स-हरिस हुव। करइ हरिसु भो भाडव तक्खणे। परियाणिवि मणुपर-णर-भीसहँ³। होइ महामइ पर-मण-लक्खण। वहु-कालेण गलंतें भिण्णड। संचिवि वड्ढारिड अणिवारिहें।

घत्ता—केवलु ल्रहिं सुउ कहि परम-सुहु जिह मुणि ल्रहइ विख्ताउ। दुह-धंसणि दंसणि तुह तणइ तिह णरेवि संपत्तउ॥ ७२॥

3

## मलयविलसिया

र्त सुणिऊणं
भणइ अभीसो
एरिसु वयणु वियार-वियक्खण
चिरु आराद्धि रिसहु अणुराएँ
फणिवइ-दिण्ण-खयर-सिरिमाणिय
हउँ पुणु एयहो आण-करण-मणु
पुग्वक्कमु सप्पुरिस ण छंघहिँ
इय संभासिवि खयर-णरेसर
दूय-भणिय विवाह-विहि विरयण
णिय-णिय-णिल्ड पइट्ठ सपरियण
घर घर जुवइहिँ गाइय मंगल
कर-कोणाहय-पडह समदल

5

10

सिरु धुणिऊणं।
खयराहीसो।
मा मंति-वर पर्याप सुलक्खण।
कच्छ-णरेसर-सुव-णिम-राएँ।
णिरसेसिहँ णरणाहिहँ जाणिय।
जं भावइ तं भणड पिसुण-यणु।
कज्ज उत्तरुत्तरु आसंघिहँ।
मउड-किरण-पच्छइय-दिणेसर।
कय-उज्जम आणंदिय सुरयण।
विणिवारिय-खल्छ-पर्याणय-घंघल।
किहिंम न कीरहिँ केणवि कंदल।

घत्ता-पवणाहय-महधय-चिधचय पिहिय-दिवायर घरे घरे। पचंतहँ संतहँ वहु यणहँ मुह-सरहह-रय-महुवरे॥ ७३॥

२. १. D. °टिहि । २. D. भाव । ३. V. परणत्तीसहं, D. परणरभीसहं ।

<sup>्</sup>रे. १. D. J. V. करकेणाह्य

संसारमें बल, लक्ष्मी, प्रताप, चतुर-श्रेष्ठ, चन्दनके समान शान्त—शीतल स्वभावी तथा रत्नद्युतिके समान कान्तिमान् होनेपर भी उन विजय एवं त्रिपृष्ठने खेचराधिप ज्वलनजटीके चरणयुगलमें प्रणाम किया। श्रुतार्थंका मनन करनेपर तथा उस (ज्वलनजटी) से महान् गुणज्ञ होनेपर भी वे दोनों भाई (उसके प्रति) अत्यन्त विनम्र थे।

उसी अवसरपर रोमांचसे भरकर विजय एवं त्रिपृष्ठने हर्षित होकर अर्ककीर्तिका भी आिंहिंगन किया तथा स्नेहप्लावित होकर अपने नेत्रोंका (अर्ककीर्ति दर्शनरूपी) फल प्राप्त किया। हे भाई, आप ही बतलाइए कि प्रिय बान्धवोंका संसर्ग किसके मनमें तत्क्षण ही हर्ष उत्पन्न नहीं कर देता।?

इसी बीचमें शत्रुजनोंके लिए भयानक तथा मनुष्यों एवं विद्याधरोंके स्वामीके मनको १० जानकर राजा प्रजापितका, दूसरोंके मनकी बातें जाननेमें अत्यन्त चतुर एवं विलक्षण मन्त्री बोला—"चिरकालसे पुरुष-स्नेहरूपी जो वृक्ष छिन्न हो गया था तथा अनेक वर्षोंसे जो गल-गलकर विदीणें हो रहा था, उसे आपने अपने दर्शनरूपी अनिवार जल-धारासे सींचकर बढ़ाया है।"

घत्ता—वियुक्त मुनि केवलज्ञान प्राप्त कर जिस प्रकार श्रुतकथित परम-सुख प्राप्त करता १५ है, उसी प्रकार आपके दुख-ध्वंसी दर्शन कर इस राजा प्रजापितको भी आपके दर्शनोंसे परमसुख प्राप्त हुआ है। ॥७२॥

#### 3

# ज्वलनजटी द्वारा प्रजापतिके प्रति आभार-प्रदर्शन व वैवाहिक तैयारियाँ

## मलयविलसिया 🏾

( राजा प्रजापितके ) मन्त्रीका कथन सुनकर, अपना सिर धुनकर तथा अधीर होकर वह खेचराधीश—ज्वलनजटी बोला—

"हे विचार-विचक्षण, हे सुलक्षण, हे मन्त्रीश्रेष्ठ, ऐसे वचन मत बोलो, क्योंकि चिरकालसे आराधित ऋषभदेवके अनुरागसे ही कच्छ-नरेश्वरके सुपुत्र निमराजा, फिणपित-धरणेन्द्र द्वारा प्रदत्त एवं सभी नरनाथों द्वारा ज्ञात विद्याधर-विभूतिसे सम्मानित हुए थे। मैं भी तो हृदयसे इन्हीं (प्रजापित नरेश) का आज्ञाकारी राजा हूँ। खलजन तो जो मनमें आता है, सो ही कहा करते हैं। किन्तु सज्जन पुरुष पूर्वपरम्पराका उल्लंघन नहीं कर सकते। कार्य आ पड़नेपर उनसे तो उत्तरोत्तर घनिष्ठता ही बढ़ती जाती है।"

इस प्रकार कहकर सूर्यंको भी तिरस्कृत कर देनेवाली किरणोंसे युक्त मुकुटधारी उस विद्याधर-राजाके दूतने कहा कि ''विवाह-विधिकी संरचना कीजिए।'' (तब) आनिन्दित होकर १० देवोंने उस कार्यंको प्रारम्भ कर दिया।

अरिजनोंका विदारण करनेवाले वे दोनों ही विशुद्ध (मनवाले) विद्याधर राजा, परिजनों सिहत अपने-अपने निलय (आवास) में प्रविष्ट हुए। घर-घरमें युवितयाँ मंगलगान करने लगी, दुष्टजनों द्वारा किया गया दंगल शान्त किया जाने लगा। सामूहिक रूपमें हाथोंके कोनों द्वारा पटह (नगाड़े) एवं मृदंग पीटे जाने लगे। कहीं भी कोई भी कलह—शोरगुल नहीं कर रहा था।

घत्ता—चिह्नांकित ध्वजाएँ हवाके कारण फहरा-फहराकर सूर्यको ढँक दे रही थीं। घरों-घरोंमें मुखरूपी कमलकी रजसे मनोहर एवं श्रेष्ठ कुल-वधुएँ नृत्य कर रही थीं।।७३।।

S

## मलयविलसिया

मंदिर-दारे कलस-विइण्णे मोत्तिय-पंतिहिं रइय-चउकई द्व्व दाण-परिपीणिय-णीसप्र 5 संजायहँ रमणीष्ट पुरवर एत्थंतरे संभिण्ण-विइण्णईँ भत्तिप्र जिणवर-पुज्ज करेविणु लच्छिव कमल-रहिय खयरेसेँ णरवरोह-तिमिरुक्कर-हरणिहिँ 10 कण्ण-दाण-जोऐंण खगेसें विजयाणुवहो देवि खयराहिउ सहुँ ग्रुएँ संबंधु छहेविणु एत्थंतर पयणिय-सुह-सेणिह अलयाउरे सिहिगलु खयराहिउ 15 तहो विसाहणंदी वर जायउ

जण-मणहारे।
मणियर-पुण्णे।
जण-कल्यल-पूरिय-दिसि चकहूँ।
णं अवरुप्पर लच्छि जंगीसप्ट्रं।
खवनण-फल-पोसिय-खेयर-वरे।
बर-वासे सहगुण-संपुण्णहूँ।
चिर-पुरिसहँ कय-विहि सुमरेविणु।
हरिहि विइण्ण दुहिय परिओसँ।
सम्माणेवि विष्फुरिया हरणिहिँ।
चिंता-सायर तरिड सुवेसँ।
णिय सुव विहिणा तुहु जयाहिड।
तूसइ को न हियइ भावेविणु।
विजयायँले वरडत्तर-सेणिहं।
णीलंजण-पिययम-सुपसाहिड।
सुड हयगीड चक्कि विक्खायड।

धत्ता—सरहह यर-णहयर वइ-सुअहो संपयाणु णिसुणेविणु । सिरिभायण-पोयणवइ-सुवहो णियचर-मुहहो मुणेविणु ॥ ७४ ॥

Ų

# मलयविलसिया ः

सो हयगीओ
णिय मणे हट्ठो
आहासइ वइवसु व विहीसणु
आहो खेयरहो एउ कि णिसुवड
तेण खयर-अहमें अवगण्णेवि
कण्णा-र्यणु विइण्णड मणुवहो
त णिसुणेवि सह-भवण-भडोहइँ

5

समरे अभीओ ।
दुज्ज दुद्ठो ।
खय-काठाणठ-सण्णिह णीसणु ।
तुम्हहँ पायडु जं किंड विरुवंड ।
तिण-समाण सन्वे वि मणि मण्णेवि ।
भूगोयरहो अणिज्जिय-दणुवहो ।
संखुहियईँ दुज्जय-दुज्जोहईँ ।

<sup>😮.</sup> १. D. J. जि । २. D. J. V. जोइज । ३. D. J. V. वले

<sup>4. 2.</sup> D. 9 1 2. D. J. V. 和如 1.

# ज्वलनजटोकी पुत्री स्वयंत्रभाका त्रिपृष्ठके साथ विवाह

#### मलयविलसिया

जन-मनका हरण करनेवाले मन्दिरके (प्रमुख) द्वारपर सर्वश्रेष्ठ मणियोंसे निर्मित पूर्णं कलश स्थापित किया गया ।

(विविध) मोतियोंकी मालाओंसे चौक पूरे गये। दिशाचक्र जनकोलाहलसे व्याप्त हो गया। द्रव्य-दानसे दिरद्वोंका पोषण किया गया, उपवनके फलोंसे पोषित श्रेष्ठ विद्याधरोंके कारण वह नगर इतना अधिक रमणीक हो गया मानो, लक्ष्मी ही परस्परमें संसारसे ईर्ष्या करने लगी हो। (अर्थात् सुन्दर नगर एवं विद्याधरोंसे व्याप्त उपवन—ये दोनों ही परस्परकी विभूतिको जीतनेकी इच्छासे एक दूसरेसे अधिक रमणीक बन गये थे)।

इसी बीचमें शुभ गुणोंसे समृद्ध उस सम्भिन्न नामक ज्योतिषी द्वारा बताये गये उत्तम दिवसपर भिक्तपूर्वक जिनवरकी पूजा करके तथा पूर्व-पुरुषोंका विधि-पूर्वक स्मरण करके, कमलको छोड़ देनेवाली लक्ष्मीके समान अपनी उस सुपुत्रीको परितोष पूर्वक उस खेचरेश—ज्वलनजटीने १० हरि—त्रिपृष्ठ-नारायणको समिपित कर दिया। अन्धकारको नष्ट करनेवाले स्फुरायमान आभरणों- से अन्य नरेन्द्रोंको सम्मानित कर सुन्दर वेशवाला वह खगेश—ज्वलनजटी योग्य कन्यादान कर चिन्तारूपी सागरसे पार उतर गया। विजयके अनुज त्रिपृष्ठको विधिपूर्वक अपनी सुपुत्रीको प्रदान कर वह (खेचराधिष) बहुत ही प्रसन्न था। ठीक ही है, गौरवशालियोंके साथ मनचाहे सम्बन्धको प्राप्त कर अपने हृदयमें कौन सन्तुष्ट न होगा?

इसी बीचमें, विजयार्धं पर्वतको सुखद श्रेणियों में श्रेष्ठ उत्तर-श्रेणीमें स्थित अलकापुरीमें विद्याधरोंका श्री-सम्पन्त राजा शिखिगल अपनी प्रियतमा नीलांजनाके साथ निवास करता था। उनके यहाँ विशाखनन्दीका वह जीव, हयग्रीव नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्त हुआ, जो चक्रवर्तीके रूपमें विख्यात हुआ।

धत्ता—नभवर-पति—ज्वलनजटीकी कमलके समान हाथोंवाली पुत्रीका अपने चरके २० पुलसे श्रीके भाजनस्वरूप पोदनपुरपतिके पुत्र त्रिपृष्ठके लिए, सम्प्रदान (समर्पणका वृत्तान्त) सुनकर ॥७४॥

G

# ह्यग्रोवने ज्वलनजटी और त्रिपृष्ठके विरुद्ध युद्ध छेड़नेके लिए अपने योद्धाओंको ललकारा

#### मलयविलसिया

समरभूमिमें निर्भीक वह दुष्ट एवं दुर्जन हयग्रीव अपने मनमें रुष्ट हो गया।
यमराजके समान विभीषण (भयानक) तथा प्रलयकालीन अग्निके समान विनाशकारी
गर्जना करता हुआ वह (हयग्रीव) चिल्लाया—"अरे विद्याधरो, इस (ज्वलनजटी विद्याधर)
ने (हमारे समाजके) विरुद्ध जो कार्य किया है, क्या तुम लोगोंने उसे प्रकट रूपमें नहीं सुना है?
उस अधम विद्याधरने हम सभी विद्याधरोंको तृणके समान मानकर हमें तिरस्कृत करके अपना
कन्यारत्न एक अनिर्जित तथा दानव स्वरूपवाले भूमिगोचरी (मनुष्य) के लिए दे डाला है।"
हयग्रीवका कथन सुनकर सभा-भवन (दरबार) में स्थित दुर्जेंग भयंकर योद्धार्गण (इस प्रकार)

10

णं जणवय-उप्पाइय कलिलई चित्तंगड चित्तिलय तुरंतड 10 उद्विउ वाम-करेण पुसंतउ सेय-फुडिंग-भरिय-गंडत्थलु रण-रोमंचई साहिय-कायंड

खय-मरु-ह्य लवणण्णव-सलिल**इँ**। हय-रिड-लोहिएण मय-लित्तड। दिढ-दसणगगहिँ अहरु डसंतउ। अवलोइउ भुवजुउ वच्छत्थलु । भीमु भीम-दंसणु संजायड।

घत्ता-भय भाविय णाविय परवलण कायर-जण मं भीसणु। विज्ञा-भ्रैव-बल गव्वियड णीलकंठु पुणु भीसणु ॥ ७५ ॥

## मलयविलसिया

उद्विउ सहेँ भुवणु भरंतो अरि-करि-दंतिणहय-वच्छयलें णिय-कण्णुप्पलेण हयगीवें पोमायरहँ समप्पिय-पायड वित्थरंतु कोवेण जणक्खड ईसर वज्जदाढ वेण्णिव जण पय-पयरुह-जुव-गाहिय-णहयरु दूसह-कोव-पंवण-परिवारिय संपत्तावसर विहउ कालें इय रसंवि णं कोड पणट्ठड कुप्पइ चंचल-वुद्धि सहंतरे

तिजय-विमहें। खग्गु धरंतो। मणि-कुंडल-मंडिय-गंडयलें। महि-ताडिय-कोवें कुल-दीवें। भूरि-पयाव-भरिय-दिसि-भायउ। तरणि बहुड ह्यगळु दुणिरिक्खड। सहुँ अहियाहँ खयर-जुज्झण-मण। असि-वर-भूसिय-दाहिण-करयल। सहयणेहिँ कहविहु विणिवारिय। पडिगाहिड णयणेण विसालें। णिवइ अकंपण-हियप्र अदुद्ठ । धीर क्याविण णिरु णिविसंतर।

घत्ता—उवलक्खेवि दिनिखवि खुहियसह णं पचक्खु सणिच्छर । धूमालड कालड कालसिहुँ पभणई खयर समच्छर ॥ ७६॥

O

## मलयविलसिया

धरिय-वसुंधर । जंजे असन्झं। किं मयरहरे घिव मिलइ मेइणि। किं मुहियइ झिजहि धणदाइणि जलणजडीसहो सुव महि-मंडण कामुव-जण-मण-माण-विहंडण।

<sup>¹</sup>भो हरि-कंघर

कहि महु गुज्झं

३. J. V. भूवलगव्वियउ । ७. १. J. V. तो ।

24

क्षुब्ध हो उठे, मानो (साक्षात्) जनपदों ने ही कलकल मचा दिया हो। अथवा प्रलयकालीन वायुसे लवण-समुद्रका जल ही क्षुब्ध हो उठा हो। मारे गये शत्रुओंके रक्तसे मदोन्मत्त चित्रांगद नामक योद्धा अपने दृढ़ अग्रदन्तोंसे अधरको चबाता हुआ तथा बायें हाथसे चित्र-विवित्र चित्तल १० (एक विशेष हथियार) का स्पर्श करता हुआ तत्काल ही उठा। (पुनः) उसने पसीनेके स्वेद-कणोंसे परिपूर्ण अपने गण्डस्थल, भुजयुगल एवं वक्षस्थलकी ओर झाँका। रण-रोमांचोंसे साधित कायवाला भीम नामक योद्धा भी भीम-दर्शनवाला (देखनेमें भयंकर) हो गया।

घत्ता—भयसे भावित परबलको झुकानेवाला, कायरजनोंके लिए भयंकर तथा विद्या एवं भुजबलसे गर्वित भयंकर नीलकण्ड भी ॥७५॥

ξ

# नोलकण्ठ, अश्वग्रोव, ईश्वर. वज्जदाढ, अकम्पन और धूम्रालय नामक विद्याधर-योद्धाओंका ज्वलनजटी तथा त्रिपृष्ठके प्रति रोष-प्रदर्शन

#### मलयविलसिया

तीनों लोकोंका मदेंन करनेवाली गर्जनासे भुवनको व्याप्त करता हुआ तथा खङ्ग हाथमें धारण कर वह (नीलकण्ठ) भी उठा।

गजदन्तों द्वारा शत्रुजनोंके वक्षस्थलको घायल कर देनेवाला तथा मणि-निर्मित कुण्डलोंसे मण्डित गण्डस्थलोंवाला (स्व) कुलदीपक वह हयग्रीव क्रोधित होकर अपने कर्णोत्पलों द्वारा पृथ्वीको ठोकने लगा तथा पद्माकरोंपर समर्पित पादवाला एवं सूर्यं-तेजके समान दुर्निरीक्ष्य वह हयगल—अश्वग्रीव अपने विविध प्रतापोंसे दिशाभागोंको भरता हुआ, अपने क्रोधसे जन-संहारका विस्तार करने लगा।

युगल चरण-कमलोंसे नभस्थलको पकड़नेवाले श्रेष्ठ खड़्नसे भूषित दक्षिण हस्तवाले, दुस्सह कोपरूपी पवनसे व्याप्त ईश्वर एवं वज्जदाढ़ नामक दोनों योद्धागण (जब) एक साथ ही शत्रु-विद्याधरोंके साथ उग्रतापूर्वंक जूझनेके लिए तत्पर हुए, तब साथियों द्वारा जिस-किसी प्रकार रोके १० जा सके।

"दीर्घकाल बाद मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ था, किन्तु दुर्भाग्यरूपी नेत्रोंने उसे भी छीन लिया।" इस कारण रूसकर भी नृपित अकम्पनके हृदयका अदृश्य क्रोध नष्ट हो गया। (ठीक ही कहा गया है कि)—चंचल बुद्धिवाला सभामें बैठा हुआ भी क्रुद्ध हो उठता है, किन्तु धीर-वीर पुरुष (वैसा) नहीं (करते)।

घत्ता—सभाके क्षोभको उपलक्ष्य कर तथा देखकर, साक्षात् शनीचर अथवा यमराज (अथवा काल शिखर)के समान धूमालय नामक विद्याधर मात्सर्य पूर्वक बोला ॥७६॥

9

# हयग्रीवका मन्त्री उसे युद्ध न करनेकी सलाह देता है

#### मलयविलसिया

वसुन्धराका पोषण करनेवाले हे हरि कन्धर—अश्वग्रीव, आप मुझे वह गोपनीय (कार्य ) बताइए जो आपको असाध्य लग रहा हो ।

हे अश्वग्रीव, (आप) व्यथं ही क्यों क्षीण हो रहे हैं? (यदि आप आदेश दें तो) धनदायिनी इस पृथ्वीको उठाकर मकरगृहमें फेंक दूँ? राजा ज्वलनजटी कामीजनोंके अभिमानका ΙŲ

15

मणुवहो गले लग्गी अवलोप्रवि अइउवहासु करइ गोलच्छहु एयहँ मज्झे सयल-खयरेसहँ भू भंगेणें सो वि णिम रायहो पईँ जमराय-सरिस मणे कुवियए इय मुणंतु पईँ सिहुँ सो सामिय अहो अहवा अभाष्ट मइवंतहँ सिहुँ बंधवहँ रणंगणु रुंधिवि वहु वर जुवलु रसंतड आणहँ को ण सुमइणिय-मुहि कर होप्रवि।
गिल मिणमाला इव जय-पुच्छहो।
जासु देहिं आएसु सुवेसहँ।
करइ कुलक्खड गरुडुव नायहो।
एक्कुवि खणु दिहिप्र रिडण जियए।
किम विरोहु विरयइ गय-गामिय।
वुद्धिव परिखिज्जइ गुणवंतहँ।
इत्थु णायपासहिं णिव बंधिवि।
तुम्ह मणोरह लहु सम्माणहँ।

घत्ता—उट्ठंतइँ लिंतइँ पहर्णइँ हय खयरइँ अणुणंतउ। हयकंघर दुद्धर करे घरेवि पमणइ मंति जैवंतउ॥ ७०॥

C

# मलयविलसिया

किं णिकारणु
किं गय तह म
कोड मुण्विणु अण्णु महाहिड
तेण्ण करइ धीरत्तणु पहणइ
इंदिएहिं सहु तणु तावंतड
कोड होइ पित्तजर-समाणड
जो पए-पए णिकारणु कुप्पइ
णियजणोवि सहुँ तेण सहित्तणु
मंदाणिल-डल्लिसय-कुसुम-भरु
सुंदर रक्ख समिच्लिय सिद्धिहो
खंति भणिय विबुहहँ सप्पुरिसहँ
जो पहु विक्रम वहरि-वियारणु

पहुं कुप्पहि भणु।

मुणिय भुवण-गइ।

मणुयहो आवय-हेउ हणिय हिउ।

मइं विहुणइं मृवत्तणु पयणइ।

विस-संताउ वअइ-पसरंतउ।

माण-विहंडणु दुक्खरमाणउ।

अहणिसु हिययंतर संतप्पइ।

ण समिच्छइ पायडिय-समत्तणु।

किं सेवियइ दुरेहिहँ विस-तरु।

जल-धारा-लच्छी-लँइ विद्विहो।

सुहि बंधव-यण-पयणिय-हरिसहँ।

सोमुवि कोविण सेयहो कारणु।

घत्ता—गज्जंतइँ जंतइँ णहे घणाईँ अइलंघिवि हरिणाहिउ। णिकारणु दारणुँ णिय तणुहे किं ण करइ णिहिसाहिउ॥ ७८॥

5

10

<sup>ु.</sup> D. अंगण । ३. J. णु<sup>े</sup>। ९

<sup>ा.</sup> D. J. V. कृष्णाः ते. D. दिएहिं, र त्रे. D. ेया ४. V. णिक्कारणः पिय तण्हे े ।

विखण्डन करनेवाली तथा पृथिवी-मण्डलकी मण्डन-स्वरूपा अपनी सुपुत्रीको एक मनुष्यके गलेमें ५ लगी हुई देखकर कौन सुमितवाला (विद्याधर) अपने मुखको हाथसे न ढँक लगा तथा पुछकटे गोवत्सके गलेमें पड़ी हुई मिणमालाके समान कौन उसका उपहास नहीं करेगा? यहाँपर उपस्थित सुन्दर वेशवाले समस्त विद्याधरोंमें ते जिसे भी आप आदेश देंगे, वह अपने भ्रूभंग मात्रसे ही निमराजाके कुलको उसी प्रकार नष्ट कर देगा, जिस प्रकार कि गष्ड़ नागको नष्ट कर डालता है। आपके मनमें यमराजके सदृश क्रोधके उत्पन्न हो जानेपर आपका शत्रु एक भी क्षण जीता हुआ १० दिखाई नहीं दे सकता। यह सब समझकर भी गजके समान आचरण करनेवाले हे स्वामिन्, आपके साथ (न मालूम) उसने क्यों विरोध मोल लिया है? अथवा (यही कहा जा सकता है कि), दुर्भोग्य कालमें मितवानों एवं गुणवानोंकी बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। रणांगणमें सभी बन्धुजनोंके साथ रोककर राजाको नागपाशसे बाँधकर तार-स्वरसे रोते हुए वर-वधू—दोनोंको ही तत्काल ले आऊँगा और इस प्रकार तुम्हारे मनोरथका शोध ही सम्मान कहँगा।

घत्ता—शत्रु-विद्याधरोंको मार्रने हेतु प्रहरणोंको लेकर जब वे (धूमालय आदि विद्याधर) उठे तभी दुर्द्धर ह्यकन्धर—अश्वग्रीवका हाथ पकड़कर उसका मन्त्री अनुनय-विनयपूर्वक बोला—॥७७॥

6

# विद्याघर राजा हयग्रीवको उसका मन्त्री अकारण ही क्रोध करनेके दुष्प्रभावको समझाता है

#### मलयविलसिया

हे प्रभु, अकारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं ? कहिए, आपकी भुवन-गतिको जाननेवाली बुद्धि कहाँ चली गयी ?।

मनुष्यके लिए क्रोधको छोड़कर महान् अहितकारी आपित्तका जनक, एवं हानिकारक अन्य दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। वह तृष्णा बढ़ाता है, धैर्य-गुणको क्षतिग्रस्त करता है, विवेक-बुद्धिको नष्ट करता है, मृतकपनेको प्रकट करता है, इन्द्रियोंके साथ-साथ शरीरको भी सन्तप्त करता है, विषके सन्तापको तरह हो वह क्रोध-विष भी अति प्रसरणशील है।

वह क्रोध पित्त-ज्वरके समान माना गया है तथा वह स्वाभिमान (अथवा गौरवशीलता ) का विखण्डन करनेवाला और दु:खोंका घर है। जो व्यक्ति पग-पगपर अकारण ही क्रोध करता है और हृदयमें अर्हीनश ही सन्तप्त रहता है, उस व्यक्तिके साथ उसके आप्तजन भी प्रकट रूपमें समता एवं मित्रता नहीं रखना चाहते। (ठीक ही कहा गया है कि) मन्द-मन्द वायुसे उल्लसित पुष्पोंके भारसे युक्त विषवृक्षका क्या द्विरेफ—भ्रमर-गण सेवन करते हैं ? (अन्तर्बाह्य—) सौन्दर्य (अथवा अभिवांछित कार्य-सिद्धिकी) रक्षा करनेवाले (अन्धी—) आंखोंके लिए सिद्धांजन स्वरूप तथा लक्ष्मीरूपी वृद्धिके लिए जलधाराका (कार्य) क्षमा-गुण ही (कर सकता) है तथा वही क्षमागुण मित्रों एवं बन्धुजनोंके हर्षको भी प्रकट करता है, ऐसा विवेकशील सत्पुरुषोंने कहा है। जो प्रभु अपने विक्रमसे क्रोध-पूर्वक शत्रुका विदारण करता है, उसे भी मरनेपर (क्रोधके कारण १५ ही) कोई श्रेय नहीं मिलता।

घत्ता—जिस प्रकार मृगराज—सिंह नभमें गरज-गरजकर जाते हुए मेघोंपर उछलकूद करता है, तब क्या वह अकारण ही अपने शरीरको दारुण दुख देकर क्या अपना अहित नहीं करता ? ॥७८॥

#### 9

# मलयविलसिया

अरिवरे तुल्लें तावि करेवी शेहिँमि दइव-परक्षमवंतहँ पुज्जणिज्ञ बलवंत णिरुत्तड हीणुवि मइवंतेण णराएँ करिवइ गडिजय अंतर मईजिहँ तिहँ आयरणईँ पुरिसहो भासिहँ जेण मयारि कोडि बलवंतड लील्ण कोडिसिला संचालिय जासु दिण्ण सयमेय समाइवि जो बलवंतु विविह-बल-संगरे हुउँ रहंग-लच्छी-संजुत्तड वीररसोल्लें।
भंति हरिज्वी।
परियाणिय-सत्थहँ णयवंतहँ।
भो चक्कहर बुहेहिं पज्तड।
दंडणीड सहसत्ति सराएँ।
गास-किरण दिणयर उग्गमु जिहँ।
भाविय-भुवण-पहुत्त पयासहिं।
अंगुलीहि पाणेहिं विज्तड।
आयवत्तु जिह तिह पर्चालिय।
जलणजडीसें सर्दै घर जाप्रवि।
महियदें जल्पर्दें भड-कय-संगर।
मुहियदें मकरहिं गन्बु अजुत्तड।

घत्ता—मृढ मणहँ क़ुजणहँ किं किहिव वप्प अणिज्जिय-करणहँ । हय-दुक्खहो सोक्खहो सिरि हवइ परिणामईँ मए धरणहँ ॥ ७९ ॥

## १०

#### मलया

इउं मुणि माणं
तुज्झु सुवेसो
इय परिणाम-सत्थु जाणेविणु
मह मयवंतु अकज्जेण जंपइ
मुवण-पयासण-दिणयर-किरणहिं
तहो वयणहिं सो तिमिरणि हियमइ
मंतिह वयणु हियई परिभाविव
आहासइ विरुद्ध हयकंघर
जिह अवहेरिउ रोउ पवट्टइ
तिह सत्तु वि ण होइ गुणयार

मकरि अमाणं।
पिडणिउ एसो।
मंति परिट्ठिड मडणु करेविणु।
णयणिहीण णर दंसणे कंपइ।
कायारि व तिमिरक्कर-हणणिहेँ।
पिडबुद्धड ण तुरयगळु दुम्मइ।
छोयण-जुयळु स-भाळ चडाविवि।
पाणि-तळपाईँ पहय-वसुंधक।
काळु छहेविणु पाणईँ कडुइ।
इय जंपेविणु वइरि-वियारड।

र. D. अरे । २. D. J. V. मड । ३. D. J. V. भुवपहुत्त । ४. D. J. V. व्वा । ५. J. V. जिप्प ।

# हयग्रीवके मन्त्री द्वारा हयग्रीवको ज्वलनजटीके साथ युद्ध न करनेकी सलाह

#### मलयविलसिया

यदि शत्रु समान शक्तिवाला, वीर एवं पराक्रमी हो तब उससे सन्धि कर म्रान्ति दूर कर लेना चाहिए ।

यदि शत्रु दैव एवं पराक्रमकी अपेक्षा समान हो, तब नीतिशास्त्रके जानकारोंने बलवान्को ही पूजनीय बताया है। हे चक्रधर, विद्वानोंने यह भी कहा है कि दोनोंमें-से यदि कोई हीन भी हो, तो वह भी मितवान् एवं सरागी राजाओं द्वारा सहसा ही दण्डनीय नहीं होता। जिस प्रकार हाथी की चिंघाड़ उसके अन्तर-मदकी तथा प्रातःकालीन किरणें उदयाचलमें आनेवाले सूर्यंकी सूचना देती हैं, उसी प्रकार पुरुषके आचरण उसके मनको कह देते हैं तथा लोकमें होनेवाले उसके (भावी) आधिपत्यको प्रकाशित कर देते हैं। जिस कोटि-भट बलवान् (त्रिपृष्ठ) ने मृगारि—पंचानन सिहको मात्र अपनी अंगुलियोंसे ही प्राण-वियुक्त कर डाला, लीला-लीलामें ही कोटिशिला-को चलायमान कर दिया और उसे छातेके समान जहाँ-तहाँ घुमा डाला, विद्याघराधिपित ज्वलन-जटीने जिसके घर पहुँचकर स्वयं ही जिसे सम्मानित किया। विविध सेनाओंसे युक्त उस ज्वलनजटी तथा त्रिपृष्ठके भटों द्वारा विरचित संग्राममें आप किस प्रकार जीतेंगे? मैं रथांग लक्ष्मी रूपी विद्यासे संयुक्त हूँ, इस प्रकार आप व्यर्थ ही गर्व करके मूढ़ मत बनिए।

धत्ता—अरे, मूँढमित तथा इन्द्रियोंके वशवर्ती कुपुरुषोंके विषयमें क्या कहा जाये ? (अर्थात् उनकी सम्पत्ति परिणाम कालमें अस्थायी एवं दुखद होती है ) किन्तु जो (इन्द्रियविजेता एवं) विवेकी जन हैं उनकी श्री—लक्ष्मी, परिपाक-कालमें दुखोंको नष्ट कर (स्थायी) सुख प्रदान करनेवाली होती है ॥७९॥

80

# अश्वग्रीव अपने मन्त्रीको सलाह न मानकर युद्ध-हेतु. ससैन्य निकल पड़ता है

## मलयविलसिया

"आप विज्ञ हैं, अतः मानको अनिष्टकारी मानकर आप अहंकार न करें और (युद्ध न करने सम्बन्धी) मेरी सलाह मान लें।"

इस प्रकार (अपनी सलाहका) परिणाम स्पष्ट रूपसे जानकर वह मन्त्री मौन घारण कर बैठ गया, क्योंकि जो बुद्धिमान होते हैं, वे बिना प्रयोजनके अधिक नहीं बोलते। जिस प्रकार अन्धकार-समूहका हनन करनेवाले तथा लोक-प्रकाशक सूर्य-िकरणोंके दर्शनमात्रसे ही नेत्रविहीन नर उल्लूके समान ही काँप उठता है, उसी प्रकार उस मन्त्रीकी सलाह द्वारा अज्ञानान्धकारसे आच्छादित मितवाला वह कुटिल-बुद्धि अश्वग्रीव प्रतिबुद्ध न हो सका।

मन्त्रीके वचनोंको हृदयमें विचारकर तथा नेत्रोंको माथेपर चढ़ाकर वह हयकन्धर — अश्व-ग्रीव हथेलियोंसे पृथिवीको पीटता हुआ तथा उस (मन्त्री) का विरोध करता हुआ (इस प्रकार) बोला— "जिस प्रकार उपेक्षा करनेसे रोग बढ़ जाता है और समय पाकर वह प्राण ले लेता है, उसी प्रकार शत्रुओंका नाश करनेवाले शत्रुको बढ़ावा देना भी गुणकारी नहीं है।" इस प्रकार

उट्टिउ गज्जमाणु हयकंघर जलहिव अविरल जलकल्लोलेहिँ गयणंगणु पूरंतु असंखहि णंगिभावसाणि नवकंघरः । खय-मरु-वस-संजाय विसालहिं । खेयरेहिं वज्जंतिहें संखहि ।

घत्ता—तिणि-तरुवर-गिरिवरि पियणवरे समरंगणि उक्कंठिउ। घिष्पंतई इंतई परबलई परिवो<sup>र</sup>लंतु परिट्विउ॥ ८०॥

88

#### मलया

इय हयगीवहो चरिड णिरंकुसु विसारिणा अवारियं सुणवि खेड-सामिणा पयावईहिँ भासियं अहो तुरंग कंघरो समायये सखेयरे रणिम भीर-भीहरे किमत्थ कालि जुज्जए 10 सुणेवि तासु जंपियं वियप्पिऊण माणसे विसेवि गूहमंदिरे तिविट्ट-सीरि संजुओ गहीर णाईँ णीरही पयाव-धत्थ-णेसरो 15

वहु अवणीवहो।
निरु असमंजसु।
सहंतरे समीरियं।
मयंग-मत्त-गामिणा।
असेस-दोस वासियं।
रणावणी-धुरंधरो।
सवंस-वो म भायरे।
परिट्ठिए महीहरे ।
अवस्सु सत्तु जुज्जए।
ण भूहरेण कंपियं।
सुरं विमुक्क-तामसे।
स खेयरेस-सुंदरे।
अणेय-वंदि-संथुवो।
समंतिवग्गु धीरही।
भणेइ पोयणेसरो।

घता—चवलच्छी लच्छी जाय महु, तुम्हहूँ संगग्गेण णिरु । धविय वि वर तरुवर-विणुरिउहिं किं कुसुमसिरि लहहि चिरु ॥ ८१ ॥

१२

मलया

तुम्हाण मइ जणिण व पेक्खइ गुणहीणु वि गुणियण-संसग्गें पाडल-कुसुमाविल्जलवासिड अम्हर्दै कयरइ। बहुरहो रक्खइ। होइ गुणी पयडिय नयमग्गे। खप्पर होइ सुअंध-गुणासिउ।

१०. १. D. J. V. कक्को । २. D. °वा ।

११. १. J. V. मोम । २. V. रो । ३. V. रो । ४. D. °स्स । ५. D. रिउ ।

१२, १ D 😭 |

गरजता हुआ वह हयकन्धर—अश्वग्रीव उठा (उस समय) वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो ग्रीष्मावसानके समयका नवीन कंधौरवाला साँड़ ही हो। जिस प्रकार प्रलयकालीन वायुसे समुद्र विशाल एवं अविरल कल्लोलोंसे भर उठता है, उसी प्रकार शंखोंके बजते ही असंख्यात खेचरोंसे गगनरूपी आँगन भर उठा।

घत्ता—समरांगणके लिए उत्किण्ठित वह अश्वग्रीव मार्गमें शत्रुजनोंपर आक्रमण कर उन्हें पराजित करता हुआ तथा घास, लकड़ी, जल आदि लेकर आगे बढ़ता हुआ, एक पर्वतपर स्थित नवीन सुन्दर नगरमें रुका ॥८०॥

## 88

# राजा प्रजापित अपने गुप्तचर द्वारा हयग्रीवकी युद्धकी तैयारीका वृत्तान्त जानकर अपने सामन्त-वर्गसे गूढ़ मन्त्रणा करता है

#### मलया

इस प्रकार अत्यन्त अविनीत हयग्रीवका चरित बड़ा ही निरंकुश एवं सर्वथा असमंजस-पूर्ण था।

अबाधगितसे सभामें आये हुए चरने मदोन्मत्त गजगितवाले खेट—स्वामी प्रजापितसे कहा— "अरे, समस्त दोषोंका घर, रणोंमें धुरन्धर अपने कुलरूपी आकाशके लिए भास्करके समान, वह तुरंगकन्धर—अश्वग्रीव खेचरों सिहत चढ़ा आ रहा है और रणक्षेत्रमें भीरुजनोंके लिए भयंकर वह महीधर (पर्वत) पर स्थित है। अतः अब इस समय क्या उचित है? (मेरी दृष्टि से तो) शत्रुसे अवश्य ही जूझना चाहिए।"

चरका कथन सुनकर राजा प्रजापित किम्पत नहीं हुआ, बिल्क तुरन्त ही विचार कर वह अपने मनका तामस-भाव छोड़कर अनेक वन्दीजनों द्वारा संस्तुत त्रिपृष्ठ, सीरि—बलदेव तथा अन्य खेचरों और समुद्रके समान गम्भीर एवं धीर सामन्तवर्ग सहित, अपने प्रतापसे सूर्यंको भी तिरस्कृत १० कर देनेवाला वह पोदनेश —प्रजापित गृह-मन्दिर (मन्त्रणा-कक्ष ) में प्रवेश करते ही बोला—

घत्ता—"हमारी चपलाक्षी जो (यह) लक्ष्मी है, वह सब आप लोगोंके संसगेंसे ही (जुटी हुई) है, क्या बिना उत्तम-ऋतुके धवा आदि श्रेष्ठ वृक्ष चिरकाल तक पुष्पश्री धारण कर सकते हैं? ॥८१॥

# १२

## राजा प्रजापतिकी अपने सामन्त-वर्गसे युद्ध-विषयक गूढ़ मन्त्रणा

#### मलया

''अब आपलोगोंको मित हमसे रित करती हुई हमारी ओर माताकी तरह देखेगी तथा वधूके समान हमारी रक्षा करेगी।

(क्योंकि) गुणहीन व्यक्ति निश्चय ही गुणीजनोंके संसर्गसे न्यायमार्गमें गुणी बन जाता है। पाटल-पुष्पोंमें व्याप्त जल सुवासित होकर खपरेको भी सुगन्धि-गुणके आश्रित कर देता है। गुणीजनोंके संसर्गसे अकुशल व्यक्ति भी कुशल बन जाता है और सज्जनोंके विधि-कार्यों (के ५ अकुसल-कुसल कज्ज-विहि सयलहं बलवंतड हयगीड समुद्दिड
सहुँ अवरिह खयरेसहुँ अक्खहु
इय भणि विरमिड महिवेइ जावेहिँ अम्हईँ तुज्झु पसाएँ पत्तईँ
ा जल जायाइव तेय-सणाहहो
जडुवि पडुत्तु लहइ विवुह्यणहँ
जललड करवालगड करिंदहँ

अविचितित विद्रयद सुवणखलहैं। चक्कपाणि वद्दियण-अणिट्ठित । किं करणित महु होइ मरक्खहु। भणइ महामइ सुस्सुत तावहिँ। बोह-विसुद्धि भात सयवत्तईँ। धरणीयले जिह वासर णाहहो। संसगों आणादिय सुवणहैं। किं ण दलइ सिरु दलिय गिरिंदहैं।

घत्ता—कयहरिसहो पुरिसहो साभरणु परमत्थे सुड णावरः। तासु वि पुणु णिव सुणु फलु विणड तह उवसमु पणयामरः॥ ८२॥

# १३

#### मलया

उवसम. विणयहिँ
भूसिज पुरिसो
सईँ भित्तिईँ साहुँहिँ पणविज्ञाइ
साहु समागमु मणुयहँ पयणईँ
ठ अण्णुणयालउ जणु पिडवज्जाइ
इय जाणेवि णयभूसिउ सुच्चइ
वेयवंत हरिणईँ वणे वणयर
कासु ण गुणु भणु कज्ज-पसाहणु
किष्णहों कोमलु कहिउ सुहावहु
पियवयणहों वसियरणु ण भङ्गाउ

पयणियं पणयहिँ।
विगयामरिसो।
करभालयले ठवेवि थुणिज्जइ।
कय अणुराउ महामइ पभणईँ।
किंकरत्तु महिवइहे न लज्जईँ।
उवसमु सहुँ विणएण ण मुच्चइ।
लहु णासहि सयमेव गुणायर।
करइ महीयले पुरिस-पसाहणु।
णयवंतिह णिय-मणि परिभावहु।
कुमुयायर सुहिणाणी विज्जइ।
अत्थि अवरु माणुसहँ रसुल्लउ।
परपुट्टो वि हवइ जणवल्लहु।

ं घता—सयुद्ध्यहँ सत्यहँ साहण्डँ हिययंगमु निरविक्खड । रिउ वारणुं कारणु जयसिरिहे सामहु अण्णु ण णोक्खड ॥८३॥

२, D. J. V. ही । ३. D. J. V. संसरिय । १३. १. J. V. संसरिय ।

प्रभाव ) से समस्त खलजन भी अचिन्तनीय ( उत्तम ) कार्यं करने लगते हैं। वैरी-जनोंके लिए अनिष्टकारी तथा बलवान, चक्रपाणि—हयग्रीव अन्य खेचरेशोंके साथ ( युद्धके लिए ) सन्तद्ध हो चुका है, अतः ( अब ) आप बताइए कि मुझे क्या करणीय है ? ( हे मन्त्रियो, अब कुछ भी ) छिपाइए मत।"

यह कहकर जब महीपित—प्रजापितने विराम लिया, तब महामित सुश्रुत (मन्त्री इस प्रकार) १० बोला—''आपकी कृपासे ही हमें विशुद्ध बोधि ( — ज्ञान ) की प्राप्ति हुई है। जिस प्रकार पृथिवी-मण्डलपर तेजस्वी सूर्यके उदित होनेपर शतदलवाले कमल-पुष्प भी विकसित हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने जड़ होते हुए भी सज्जनोंको आनिन्दित करनेवाले विबुध जनोंके संसर्गसे पटुता प्राप्त की है। जरा-सा पानी तलवारके अग्रभागमें लगकर जब वह करीन्द्रोंका भी दलन कर डालता है, तब क्या वह इन दिलत-गिरीन्द्रों (विद्याधरों) के सिरोंका दलन नहीं कर डालेगा ?''

घत्ता—''हर्षित चित्तवाले पुरुषका उत्तम आभरण परमार्थं है और वह परामर्श श्रुत ही हो सकता है, अन्य नहीं । हे नृप, सुनो, उस परमार्थ-श्रुतका फल विनय तथा उपशम (कषायोंकी मन्दता) है, जिसे देवगण भी नमस्कार करते हैं ॥८२॥

## १३

# मन्त्रिवर सुश्रुत द्वारा राजा प्रजापितके लिए सामनीति घारण करनेकी सलाह मलयविलसिया

उपशम एवं विनय द्वारा प्रकटित प्रेमसे भूषित पुरुष क्रोध रहित हो जाता है।
तथा मस्तकपर हाथ रखे हुए साधुओं द्वारा वह भिक्त पूर्वक नमस्कृत और संस्तुत रहता
है। साधु-समागम मनुष्योंके लिए प्रसन्न करता है। महामितयोंका कहना है कि अनुराग करनेवाले महीपितकी नीतिज्ञ-जन दासता स्वीकार करनेमें भी नहीं लजाते। यह समझकर नयगुणसे
भूषित एवं पिवत्र होकर उपशम एवं विनयगुण मत छोड़िए। जिस प्रकार वनमें वनेचर वेगवन्त ५
हरिणोंको भी शीघ्र ही मार डालते हैं, उसी प्रकार बोलो, कि इस पृथिवी-मण्डल पर किस पुरुषार्थी गुणाकरका गुण स्वयं ही अपने मनोरथकी पूर्ति नहीं कर देता? अपने मनमें यह समझ
लेना चाहिए कि नीतिज्ञों द्वारा कर्कशताकी अपेक्षा कोमलताको ही सुखावह कहा गया है। सूर्य
द्वारा पृथिवीको तो सन्तप्त किया जाता है, जबिक कुमुदाकर उससे आह्लादित होकर रहता है।
मनुष्योंके लिए प्रियवाणीको छोड़कर अन्य कोई दूसरा उत्तम रसार्द्र—वशीकरण नहीं कहा जा १०
सकता। दुर्लंभ मधुर वाणी बोलकर परपोषित होनेपर भी कोयल जन-मनोंको प्रिय होती है।

घत्ता—सभी मनोरथोंका साधन करनेवाली, निरपेक्ष होनेपर भी हृदयमें प्रवेश करनेवाली तथा शत्रुओंको रोकनेमें कारणभूत सामनीतिसे बढ़कर अन्य कोई नीति उत्तम नहीं हो सकती।।८३।।

10

88

#### मलया

कुविय-रिऊणं
सामु रइज्जइ
पढमु सामु बुहयणहँ पडत्तड
विणु करवयं कहमिडं ण पाणिडं
खर-वयणेण कोड वित्थरियइ
जिह पवणेण दवाणलु णीरेँ
जो सामेण वि डवसामिज्जइ
अरियण साम-सज्झे डप्पायहिँ
परिणामेवि ण पर विक्किरियहे
सलिल समिडं धूमावलि-भीसणु
मणु न जाइ कुवियहों वि महंतहो
जलणिहि-सलिलु ण परताविज्जइ

पिउ चिवऊणं।
द्व्यु समिज्जइ।
णिय-मणे णिव परियाणि निरुत्तड।
होइ पसण्णउं जलयर-माणिउं।
कोमलेण उवसामिवि धरियइ।
घण मुक्कें णिय जुइ-जियखीरें।
तत्थ ण वप्प सत्थु परिलिज्जइ।
कि णरेंद इयरेहि अणेयहिं।
जाइ साम-साहिउ खलु-किरियह।
कि पुणरवि पज्जलइ हुवासणु।
विकिरियहे कथावि कुलवंतहो।
तिण हउ लुकहि वुहहिं भणिज्जइ।

घत्ता—णयवंतउ दंति उण करणहिँ जो तिह रिउ णो उपज्जइ।
पच्छासणु भासणु सुय सयहँ किं रोयिह पीडिज्जइ॥ ८४॥

## १५

#### मलया

दुद्ध आम भायणे किं किउ छहु वप्प कोमलेणावि परिद्विड किन्न सेलु मह तीरु णिवेएँ तेड मिउत्तणु सिहंड सणाणणु रहिड स्तेङ्ग दसीएण दीवड तेण जे तत्थु सामु विरइज्जइ इय भणि मुस्सुड विरमिड जावेहिँ आहासइ कोवारुण-लोयणु किण्ण सुओवि पढाविड यारिसु सो णय-दच्छु बुहेहि समासिड उवगच्छइ दहिभावहो असुछहु।
रिउ कमेण भिज्जइ उवछिक्खिः।
पिवयारिज्जइ विरइय भेएँ।
होइ असंसउ सुह-गुण-भायणु।
किं न उणीवइ घड-पिड-दीवड।
निच्छड किं पिनण्णु मंतिज्जइ।
विजउ विजय-छच्छीवइ तावेहिँ।
उण्णमियाणणु णय-गुण-भायणु।
भणई रहिड संबंधे तारिसु।
साहिय-सत्थु सवयणु पयासिड।

10

5

१४. १. D. V. मे ।

#### सामनीतिका प्रभाव

#### मलयविलसिया

किसी भी क्रोधित शत्रुको प्रिय-वाणी बोलकर उसपर साम—सान्त्वनाका उपयोग कोजिए और द्रव्यार्जन कीजिए ॥

हे नृप, प्रथम—सामनीति बुधजनोंके लिए कही गयी है, इसे आप अपने मनमें भलीभाँति समझ लीजिए। जलचरोंसे युक्त कीचड़-मिश्रित जल कनकफलके बिना निर्मेल नहीं हो सकता। कर्कश-वाणी बोलनेसे क्रोधका विस्तार होता है, जबिक कोमल-वाणीसे वह (क्रोध) उपशम धारण करता है।

जिस प्रकार दावानल पवनसे बढ़ता है किन्तु मेघों द्वारा छोड़े गये जलसे वह शान्त होता है, जो सामनीति द्वारा शान्त किया जा सकता है, उसके ऊपर गुरु-शस्त्र नहीं छोड़ा जाता। हे नरेन्द्र, अरिजनोंको सामनीतिके उपायों द्वारा साध्य करना चाहिए अन्य उपायोंसे क्या प्रयोजन? बुधजनों द्वारा ऐसा कहा गया है कि यदि क्रियाशील, दुष्टको सामनीतिसे साध लिया जाये, तो १० उसके परिणमन (विपरीत) हो जानेपर भी वह विकारयुक्त नहीं हो सकता। भोषण-अग्निको जलसे शान्त कर देनेपर फिर क्या वह पुनः जलनेकी चेष्टा करती है? कुलीन महापुरुष यदि क्रोधित भी हो जाये, तो भी उनका मन कभी भी विकृतिको प्राप्त नहीं होता। समुद्रका जल क्या फुसकी अग्निसे उष्ण किया जा सकता है?

घत्ता—जो नयवान्, इन्द्रिय-जयी तथा आत्म-संयमी है, उसका शत्रु कोई नहीं होता। जो १५ पथ्य-भोजन करता है अथवा जो श्रुत-सम्मत भाषण करता है, क्या वह रोगसे (पक्षमें संसार रूपी पीड़ासे) पीड़ित हो सकता है ?।।८४।।

## १५

# सामनीतिके प्रयोग एवं प्रभाव

#### मलयविलसिया

यदि दूधको कच्चे घड़ेमें रख दिया जाये, तो क्या वह सहज शीघ्र ही दही-भावको प्राप्त हो सकता है ?

सम्मुख उपस्थित एवं उपलक्षित शत्रु भी अत्यन्त कोमल वचनोंसे धीरे-धीरे भेद (फोड़) लिया जा सकता है। क्या निदयोंका प्रवाह—वेग महान् पर्वतोंका भेद करके उन्हें विदीणं नहीं कर डालता? तेजिस्वता भी शुभ गुणोंके भाजनस्वरूप मृदु-गुणके साथ ही सनातन (शाश्वत) रूपमें रह पाती है। घर-पिण्डको प्रकाशित करनेवाला दीपक स्नेह—तेल रहित होनेपर भी क्या बत्तीके बिना बुझ नहीं जाता? अतः उस हयग्रीवके साथ निश्चय ही सामनीतिका व्यवहार कीजिए, किसी अन्य नीतिका व्यवहार नहीं।"

यह कहकर जब (मिन्त्रवर) सुश्रुतने विराम लिया तब नयगुणका भाजन तथा विजयरूपी लक्ष्मीका पति (त्रिपृष्ठका बड़ा भाई—विजय) क्रोधसे अपनी आँखें लाल करके मुँह ऊपर उठाकर १० बोला— 'सम्बन्ध रहित अक्षर तो तोतेको भी नहीं पढ़ाये जा सकते ? किन्तु विद्वानोंने नय-दक्ष उसे ही कहा है, जो शास्त्रकी बातको ही अपने कथन द्वारा सार्थक रूपमें प्रकाशित करे।

10

5

घत्ता—परितप्पइ कुप्पइ जो पुरिसु णिरणिय-हियइ सकारणु । सो गुणहरु मणहरु उवसमई अणुणएण मय-धारणु ॥ ८५॥

### १६

#### मलया

अणु अंतरसहो
किर एकेणं
अइकुवियहो हिउ-पिउ-वयणुङ्खिउ
सिहि-संतत्त-तुष्प-णिवडंतउ
अहिमाणिहे पुरिसहो पिउ हासिउ
णउ पुणु तिव्ववरीयहो रामें
सिहि-संतत्तंउ जाइ मिउत्तणु
इय रिउ पीडिउ विणयहो गच्छइ
वेयायरहिं रिसिय णयवंतिहैं
विणउ सबंधिवि धरिय कुळक्कमु
अइ तुंगो वि जणेण खमाहरु
कह ण होइ अहवा सुहवारणु

उवसमु पुरिसहो।
वप्प णएणं।
कोव-णिमित्तु हवइ पिचिल्लिउ।
णीरु जाइ जलणत्तु तुरंतउ।
अह सो होइ हियइ असुहासिउ।
किं अणुकूलु होइ खलु सामें।
जलफ्रें सिचिउ लोहु खरत्तणु।
इयरह खलु न क्यावि नियच्छइ।
सप्पुरिसहँ णिमित्तु मइवंतिहैं।
पाण-हरणु पिडविक्ख-परक्कमु।
लहु लंघिज्जइ र्फंसिय-जलहरु।
णरहो खमा-परिभूइहे कारणु।

घत्ता—दुन्भेएँ तेएँ विणु रवि वि छहु अच्छवइ दिणक्खए। तेँ ण मुवइ महमई तेयसिरि जड इच्छंतु सपक्खए॥ ८६॥

## १७

#### मलया

अहिंड णिसंगांड ण समइ सामें सो सामें पड़जलंड णिरारिड ता गड़जंड मेंडमें जु करीसर जोण पुरड पेनेखंड पंचाणणु कॉणणे जेण करिंदु णिहालिवि तेण सवास गुहा-मुहै पत्तड तुम्हह तणड वयणु उल्लंघेवि वहरें लगाउ।
पर्याणय-कामें।
वडवाणलु व जलेहिं अवारिउ।
जिल्लूरिय स-भसल जलिजीसर।
परिविद्वणिय-केसर भीमाणणु।
जिह्निज्जह जहरहिं ओरालेबि।
कि सो परितिज्जियइ पमत्तिउ।
किण्ण वप्प समणे जासंघिवि।

१६. १. छे. अत्तर। २. D. की रहेकेण। ३. D. खर्म। ४. D. फं। ५. D. प्रति में ते ण मुबह मह तियसिरि पाठ है।

१७. १. D. ऑ । २. V. ज । २. J. V. सहास ।

घत्ता —जो पुरुष अपने हितके निमित्तिविशेषसे क्रोध करता है अथवा परिताप करता है, तब उस गुणगृह, मनोहर एवं अहंकारी पुरुषको निश्चय ही अनुनय-विनय पूर्वक शान्त किया जा सकता है ॥८५॥

१६

# सामनीतिके प्रयोग एवं प्रभाव

#### मलयविलसिया

"किन्तु जो पुरुष बिना किसी निमित्तके ही हृदयमें रुष्ट हो जाता है, उसे किस विशेष नीतिसे शान्त करना चाहिए?

अत्यन्त क्रोधी व्यक्तिके लिए हितकारी प्रिय-वचन उलटे उसके क्रोधके निमित्त ही बनते हैं। अग्निसे सन्तप्त घीमें यदि पानी पड़ जाये, तो वह तुरन्त ही अग्नि बन जाता है। अभिमानी पुरुष, यदि वह हृदयसे सुकोमल है, तभी उसे प्रिय वचन प्रभावित कर सकते हैं, किन्तु जिसका सृद्धय कर्कश है, उसके लिए रम्य सामनीति क्या अनुकूल पड़ सकती है ? अग्निसे तपाये जानेपर ही लोहा मृदुताको प्राप्त होता है, किन्तु जलसे सिचित कर देनेपर वही कर्कश हो जाता है। इसी प्रकार शत्रु शत्रु द्वारा पीड़ित होकर ही नम्न बन सकता है, अन्य किसी उपायसे नहीं। वेदोंका आचरण करनेवाले ऋषियों, नयनीतिवन्तों एवं मितवन्तोंने सत्पुरुषोंके निमित्त दो उपाय बताये हैं—सम्बन्धीजनों (बन्धु-बान्धवों) के प्रति विनय धारण कर कुलक्रमका निर्वाह अथवा, प्राणोंका अपहरण करनेवाले शत्रुके प्रति पराक्रम-प्रदर्शन। गगनचुम्बी क्षमाधर—पर्वत (पक्षमें क्षमा—शान्तिको धारण करनेवाला अथवा राजा) उन्नत (पक्षमें प्रतिष्ठित) होनेपर भी लोगों द्वारा वह सहज ही लाँघ लिया जाता है। ठीक ही है, वह क्यों न लाँघा जाये ? (कहा भी गया है—) 'पुरुषके लिए क्षमागुण, सुखका वारक तथा पराजयका कारण होता है'।

घत्ता—दुर्भेद्य तेजके बिना रिव —सूर्यं भी दिवसावसानके समय अस्ताचलगामी हो जाता १५ है। इसीलिए कोई भी महामित यदि अपने पक्षकी विजय चाहता है, तो वह अपनी तेजस्विताको न छोड़े।।८६॥

# १७ राजकुमार विजय सामनीतिको अनुपयोगी सिद्ध करता है

#### मलया

''स्वभावसे ही अहितकारी तथा शत्रुकर्मोंमें लगा हुआ व्यक्ति प्रेम अथवा सामनीतिके प्रदर्शनसे शान्त नहीं हो सकता।

बिल्क सामनीतिसे वह उसी प्रकार प्रचण्ड हो जाता है, जिस प्रकार वडवानल अपार जल राशिसे। भ्रमर सिहत श्रेष्ठ कमिलनीको छिन्न कर देनेवाला हाथी मदोन्मत्त होकर तभी गरजता है जबतक कि वह दूसरों (हाथियों) के विदीणं कर देनेके कारण अस्त-व्यस्त केशर (जटा) तथा भयानक मुखवाले पंचानन—सिहको अपने सम्मुख नहीं देखता। जो करीन्द्र सिहके नखों द्वारा वनमें चारों ओरसे खोज-खोजकर मारा जाता हो वही प्रमत्त करीन्द्र जब सिहके निवास-स्थान गुफा-मुखपर आ गया हो, तब क्या वह उस (सिह ) के द्वारा छोड़ दिया जाता है ? आपके वचनों (यद्यपि वे अनुल्लंघनीय हैं तो भी उन ) का उल्लंघन कर सामनीति द्वारा उस अश्वग्रीवसे

5

10

कलहु व गंधगणण निहम्मइ हउँ पुणु एयहो मुणमि परक्कमु दइउ अमाणुस-भुव-बल जेण जे इय भणे विरमिए विजए गुणायर महु अणुवेण तुरयगसु दुम्मइ।
णण्णु कोवि पायडिय परक्कमु।
तुम्हहँ मुडणे विहूसणु तेणजि।
इयह विँ मंति भणइ गुणसायह।

घत्ता—फुडु सजएँ विजएँ वज्जरिंड सयलुँ कज्जु किं पभणिम । अमुणिय-गइ जड-मइ देवहउँ तहिव भंति तुह णिहणिम ॥ ८७॥

१८

मलया

किन्न कमल मुह जोइसिएणं तइं विहु करिम परिक्खणु एयहो पवियारिड किड कम्म-भयंकर जेण-तेण किरिया-विहि मुझ्बर जेण समिर चक्कवइ जिणेब्बड इह सत्तिहि दिवसिह वर-विज्ञाड इय करणीड वयणु पिडवेड्जवि एत्थंतर विहि-विविह करेविणु पुर-विज्जागण-साहण-वर-विहि जा बारह वरिसेहि ण अवरिहें सा सयमेव पुरड हुव रोहिणि कहिउ पुरा तुह ।
इउ विमणेणं ।
अमणु व जइ सिरिवइहे अजेयहो ।
परिणामें वि ण होइ दुहंकर ।
अवियारिवि ण कयावि करइ णहु ।
विप्फुरंत-चक्केण हणेञ्चउ ।
साहिज्जड सो हरि जाणिज्जड ।
तहो असेसु संसड परितज्जिवि ।
जल्लणजडीसे पाणि धरेविणु ।
उवएसिय तहो पयणिय-सुह-णिहि ।
साहिज्जइ विहिणा णर पवरहिं ।
तहो सहसत्ति अहिय-विणिरोहिणि ।

घत्ता--जुिव-जिय-रिव अवर वि पुरओ तहो विज्जिड सयलपरिट्टिय। विगय रुवहँ गरुवहँ किन्न लहु रणे पडे भड-हणणिट्टय।। ८८॥

१९

मलया

विजया विजयहो अवर पहंकरि ्या सिद्धि अजयहो । सयल सुहंकरि ।

४. D. प्रति में प्रतिलिपिकर्ता के प्रमादवश या अन्य किसी कारणवश ४।१७।९ के अन्तिम चरण हियसे ४।१७।११ के अन्तिम चरणके वि तक पाठ त्रुटित (अलिखित) है ? ५. D. ल कज्जु। १८. १. ]. कि ।

१९. १. D. J. V. बी।

गठबन्धन नहीं किया जायेगा बिल्क मेरा अनुज (त्रिपृष्ठ) उस दुर्मंति तुरयगल (अश्वग्रीव) का १० उसी प्रकार वध करेगा, जिस प्रकार कि गन्धहिस्त कलभको मार डालता है। मैं इस (त्रिपृष्ठ)- के पराक्रमको जानता हूँ। संसारमें ऐसा प्रकट पराक्रमवाला अन्य कोई नहीं, जिसकी भुजाओं में अमानुष—दैव-बल है (उसे समझकर) उस विषयमें (आपका केवल) मौन ही विभूषण होगा।" इस प्रकार कहकर जब गुणाकर विजय चुप हुआ, तब दूसरा गुणसागर-मन्त्री इस प्रकार बोला—

घत्ता — "अपनी विजयमें स्पष्ट ही विजयने अपना समस्त कर्तव्य-कार्यं कह दिया है। तो भी हे देव, भविष्यको जाननेमें असमर्थं एवं जड़बुद्धि होनेपर भी मैं आपकी कुछ भ्रान्तियोंको दूर करना चाहता हूँ।" ॥८७॥

# १८ गुणसागर नामक मन्त्री द्वारा युद्धमें जानेके पूर्व पूर्ण-विद्या सिद्ध कर लेनेकी मन्त्रणा

#### मलया

"हे कमलमुख, श्रेष्ठ ज्योतिषीने क्या पहले ही आपको यह सब नहीं कह दिया था? (अवश्य कही थी) तो भी मैं उस अजेय विजेता, एवं अमानुषिक श्रीलक्ष्मीपित (—त्रिपृष्ठ) की परीक्षा करना चाहता हूँ। क्योंकि विचार कर लेनेके बाद किया हुआ भयंकर कार्य भी परिणाममें दु:खकर नहीं होता। अतः जो विवेकी हैं, वे बिना विचारे ऐसा कोई यद्वा-तद्वा कार्य न करें कि जिससे युद्धमें वह (त्रिपृष्ठ) उस विद्याधर चक्रपित हयग्रीव द्वारा जीत लिया ५ जाये तथा उसके स्फुरायमान चक्रके द्वारा वह मार डाला जाय। जो सात ही दिनोंमें श्रेष्ठ विद्याओंको साध लेगा वह इस पृथिवी-मण्डलपर नारायण समझा जाता है। यह अवश्य ही करणीय है"। इस प्रकार उस गुणसागर नामक मन्त्रीके कथनको सभी सभासदोंने संशयरहित होकर स्वीकार किया। इसी बीचमें विविध विधियाँ सम्पन्न करके प्रभु ज्वलनजटीने हाथपर हाथ धरकर प्रचुर सुख-निधिको उत्पन्न करनेवाले विद्या-समूहके सिद्ध करनेकी उत्तम विधिका (उस १० त्रिपृष्ठ एवं विजयको) उपदेश दिया तथा जो विद्या अन्य महापुरुषोंको बारह वर्षोंमें भी विधिपृतंक सिद्ध न हो सकी, वह अहित-निरोधिनी रोहिणी नामक विद्या स्वयमेव सहसा ही उसके सम्मुख प्रकट हो गयी।

घत्ता—द्युतिमें रिवको भी जीत लेनेवाली अन्य समस्त विद्याएँ भी उसके सम्मुख आकर उपस्थित हो गयीं । युद्धमें शत्रुओंका हनन करनेकी इच्छा करनेवाले निरहंकारी महान् पुरुषोंके १५ लिए तत्काले ही क्या-क्या प्राप्त नहीं हो जाता ॥८८॥

#### 86

# त्रिपृष्ठ और विजयके लिए हरिवाहिनी, वेगवती आदि पाँच सौ विद्याओंकी मात्र एक ही सप्ताहमें सिद्धि

#### मलया

अजेय विजयके लिए भी समस्त सुखोंको प्रदान करनेवाली विजया, प्रभंकरी आदि सिद्धियाँ प्राप्त हो गयीं।

[ ४. १९. ३-

5

10

5

10

15

हरि-वाहिणि-वेयवइ विसुद्धड समरंगणे मंजिय अरिवर भुव विजयागुड विष्जालंकरियड णीसेसहँ णहयरहँ णरिंदहँ एत्थंतर तहो सिरि इच्छंतहो डब्भियतोरण-धय-णिय-णयरहो रयण-मया-हरणालंकरियहो मंगलयर-सुह-सडण-समिद्धहो वेंमंदिरग्गय-सीमंतिणि-यणु लावंजलि तहो सहुँ णिय णयणहिं इय विज्जल पंच-सय-पसिद्धल ।
सत्तिहि दिणेहिं ससेस वि वस हुव ।
णर-खेयर-रायिहें धुरे धरियल ।
अलि पवियारिय-कूर-करिंदहें ।
अरिहणणत्थु समरे गच्छंतहो ।
दाणाणंदिय-णरवर-खयरहो ।
णिय-असेस-सेणा-परियरियहो ।
णीसेसावणि वल्लए पसिद्धहो ।
भूभंगेहि पथंभिय-सुरयणु ।
सन्वत्थ वि परिधिवइ समयणहिं ।

घत्ता—दुज्जेयहो एयहो णं भुवणि अमल कित्ति वित्थारइ । परचक्कहो थिकहो समरमुहो णा**ई** तेड विणिवारइ ॥ ८९ ॥

#### २०

#### मलया

किर घेय पंतिहिं केवलु णहयलु पर-नर-वर-दूसह-चक्कवइहे हिंसंतहँ तुंगंग-तुरंगहँ खर-खुर-हय-महिरेणुहिं नग यणु सेणा-पय-भर-पीडिय-हेंल्लिय हिर हिययहो लच्छि वि पवणाह्य वियल्यि मयजल-निज्झर-वारण वारण वाल-वसेण विणिग्गय तिक्खण-खुर-खय-खोणि अणेय**इँ** फेणाविल-वयण**ईँ** तुंगंगइँ विविहाज्ह-परिपूरिय-रहवरु समणे समिच्छिय-सुंदर-वाहण गयणे घुलंति हैं।
पिहिड ण गयमलु।
तेड वि सयलु कुलंबर भवइहे।
चवलतणिजय जलैहि-तरंगहँ।
महिलड अहियजसो हुवि सवयणु।
घरणि ने परणिय ठाणहो चिल्लय।
निम्मलाहु विल्लिव भिज्जिवि गय।
पिडवारण-मण-द्प्प-णिवारण।
णं खय-समए मिलिय मह-दिग्गय।
मणहरकंठाणेय समेयईँ।
सासवार-संचिल्य-तुरंगईँ।
फेरिय रहियहि जोत्तिय-हयवर।
चिडिव झित्त रण-भर-णिव्वाहण।

घत्ता--पर-महि-हर महिहर अवर पुणु धवल-ल्लत-हय-रवियर। अणु णिग्गय-संगय तहो सयल असि-मंडिय-दाहिण-कर॥ ९०॥

२. D. मंदिरान गय ॥

२०. १. J. V. धरय। २. J. V. °त । ३. D. °िल । ४. J. ल । ५. J. ल ।

इनके साथ ही समरांगणमें दुर्जय शत्रुजनोंकी भुजाओंको तोड़ देनेवाली हरिवाहिनी, वेगवती आदि समस्त विशुद्ध एवं सुप्रसिद्ध पाँच सौ विद्याएँ सात दिनमें ही उस (विजय) के विश्वीभूत हो गयीं। इस प्रकार विद्याओंसे अलंकृत विजयके अनुज उस त्रिपृष्ठको राजा प्रजापित एवं खेचरराज ज्वलनजटीने अपनी तलवारोंसे क्रूर-करीन्द्रोंका विदारण करनेमें समर्थ समस्त विद्याधरों एवं राजाओंमें शिरोमणि घोषित कर दिया।

इसी बीचमें संग्राममें शत्रुके हननके लिए जानेकी इच्छावाले, उस त्रिपृष्ठकी श्री-समृद्धिकी कामनासे तोरण एवं ध्वजा-पताका आदिसे नगरको सजाया गया। अपने उस नगरसे निकलते समय राजाओं एवं विद्याधरोंके दानसे आनिन्दित रत्नाभरणोंसे अलंकृत, अपनी समस्त सेनासे १० परिचरित, मंगलकारी शुभ-शकुनोंसे समृद्ध, निःशेष अवनितलपर प्रसिद्ध उस त्रिपृष्ठपर, भवनोंके आगे खड़ी होकर अपनी मृकुटियोंसे देवोंको भी स्तम्भित कर देनेवाली सोमन्तिनियाँ चारों ओरसे अपने मदमाते नयनोंके साथ-साथ लावांजिलयाँ फेंकने लगीं।

घत्ता—ऐसा प्रतीत होता था, मानो उन लावोंके रूपमें इन दुर्जेय त्रिपृष्ठकी अमलकीर्ति ही विस्तारी जा रही हो। अथवा मानो समरके मुखमें आये हुए शत्रुके तेजका ही निवारण किया १५ जा रहा हो।।८९॥

#### २०

# त्रिपुष्ठका सदल-बल युद्ध-भूमिकी ओर प्रयाण

#### मलया

हाथियोंपर लगी हुई गगनमें फहराती हुई ध्वजा-पताकाओंसे केवल निर्मेल आकाश ही नहीं ढक गया था।

अपितु इस संसारमें अन्य दूसरे महाराजाओं के लिए दुस्सह, चक्रवर्ती के कुलरूपी आकाशका समस्त तेज भी ढक गया था। हीं सते हुए एवं समुद्र-तरंगों को भी जीत लेने वाली उत्तुंग तुरगों की चपलतासे उन (घोड़ों) के तीव्र खुरोंसे आहत हो कर उड़ने वाली घूलिसे मात्र गगन ही मिलन ५ नहीं हुआ अपितु शत्रुका यशरूपी शरीर भी मिलन हो गया। सेना के पद-भारसे पीड़ित हो कर मात्र धरणी ही चलायमान न हुई अपितु पवनाहत हो कर हिर हे हृदयसे निर्मल लक्ष्मी भी चलायमान हो कर भाग गयी। प्रतिपक्षी—हाथियों के मन के दर्पका निवारण करने में समर्थ, मद-जलसावी हाथी पीलवानों के वशीभूत हो कर हो निकले, मानो प्रलय-काल में महान् दिग्गज ही मिल बैठे हों। तीक्ष्ण खुरों से पृथिवीको क्षत करने वाले, मनो हर स्कन्धों से युक्त फेन से भरे हुए मुखवाले तथा तुंग १० शरीरवाले, घोड़े सवारों सहित चले। विविध आयुधों से परिपूर्ण, फेरों से रहित उत्तम घोड़े जुते हुए रथ भी चलें। अपने मन में इन्छित सुन्दर वाहनपर चढ़कर वह त्रिपृष्ठ भी शीघ्र ही रणके भारका निर्वहन करने हेतु चला।

घत्ता—दूसरेकी पृथिवीका अपहरण करनेवाले योग्य वेश-भूषा युक्त अन्य महाराजा भी सूर्य-िकरणोंके तापका हरण करनेवाले श्वेत-छत्रोंको लगाकर अपने-अपने दाहिने हाथोंमें तलवार १५ लेकर उस त्रिपृष्ठके पीछे-पीछे चले ॥९०॥

10

15

5

10

२१

#### मलया

वेळरेणु भएँ खेयर पियणा उप्फडेवि लहु गयणंगणे गय अवरुपर पेक्खंत पयट्टि पोयणवइ बलु उण्णामिय मुहुँ खयराहिड गयणयले वयंतड णिय बल-सुंदर ससिर तणूरुहु गंभीराइ-सयल-गुण-सीमहँ तणयहँ पुरड वयंतु पयावइ सहुँ कामिणिहिं णिहालिड खयरहिं कंति-विमुक्क वि कोऊहल-यर मणहरु सिवियारूढ-सणेउरु पहे पामर-यण-विंदहिं दिइउ

महि-मुएविरयं। वियसिय वयणा। जइ वि तो विधू लिँ आउलकय। सूर वीर-णर-हियइ विसट्टिहें। गच्छइ विज्जाहरहँ अहोसुहुँ। पवर विमाण चिडिवि णियंतड । जाइ विल ण जुइ-जिय अंभोरुहु। पविरेहइ अइ सोम सुभीमहँ। णय-विक्कमहँ महासमु णावइ। वियसिय-मुहहिं करहु रिज्ञखयरहिं। कहो ण अउब्बु हवइ भणु सुहयर । कय-मंडणु णरणाहंतेज्र । अवरें अवरहो तक्खणे सिद्धड।

घत्ता—वर चरुवईँ गरुवईँ परियणईँ कलस कडायँईँ लेविणु। लहु लीलप्रँ कीलप्रँ संचलिय भूरि कहार मिलेविणु ॥ ९१ ॥

#### मलया

णिएवि करीसं णहुं तुरंगो वसुणंदासि-विहूसिय-पाणिहि णियवइ तुरय पुरु धाविज्जइ पहि परिगच्छंतहो महधावहो सामिय रक्खु रक्खु पभणंतिहिँ विरइ वि पाहुडु गोरसु ढोइड एउ अवरोहु मणोहर ए भड एहु तुरिय-गइ-कय-अच्छेरड एहु कमेलड एह विलासिणि बहु-णिव-वेढिउ एहु पयावइ इय भासंत कयायर जणवय

इति सुभीसं। अइ चडुलंगो। उब्भड़-भड़िहेँ महा-अहिमाणिहिं। जाडु गुम्मु लहु उल्लंघिज्जइ। धरणीहरहो पयावइणामहो। महिलाएविणु सिरु पण्वतिहिं। पामरेहिं पुणु-पुणु अवलोइड । एह घंट-रव-मुहलिय्-गय-घड। पवर तुरंगुमु सामिहे केरड। कामुअ-ज्ञणं माणेस-उल्लासिणि । स-सुउ पर्डिद-साहिउ हरिणावइ । कडयही सिरि पेक्खंति सविभय।

२१. १ J. V. अव । र. D. पा। इ. D. J. V. बी। ४. D. हह । २२. १. D. हा २. D. पाणिय। ३. J. V. ली । ४. J. णु । ५. D. J. V. मणुस ।

# विद्याधर तथा नर-सेनाओंका युद्ध-हेतु प्रयाण

मलया

रज, सेनाकी धूलिके भयसे भूतलको छोड़कर नभस्तलमें चली गयी और वहाँ जाकर उसने

व्याकुल होकर विकसितवदना विद्याधर-सेनाको विधूलित कर दिया।

परस्परमें एक दूसरेको देखनेमें प्रवृत्त वे सभी शूरवीर नर अपने-अपने हृदयोंमें आश्चर्यं-चिकत थे। पोदनपुर-नरेशकी सेना (विद्याधरोंको देखने हेतु) अपना मुख ऊँचा कर तथा विद्याधरोंकी सेना (पोदनपुरकी सेनाको देखने हेतु) अधोमुख िकये हुई चल रही थी। खेचराधिपने प्रवर-विमानमें चढ़कर तथा आकाश-मार्गमें जाते हुए देखा िक बल एवं सौन्दर्यमें अपने समान तथा जाति, बल एवं द्युतिमें कमलोंको भी जीत लेनेवाले गाम्भीर्यादि समस्त गुणोंकी सीमा-स्वरूप, वज्जरेखाके समान (तेजस्वी), तथा अति सौम्य एवं अतिभीम, अपने दोनों ही (विजय एवं त्रिपृष्ठ) पुत्रोंके आगे-आगे प्रजापित-नरेश चल रहे थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो नय एवं पराक्रमके आगे महान प्रशम (शान्ति एवं कषायोंका अनुद्रेक) ही चल रहा हो।

अपनी-अपनी कामिनियोंके साथ विद्याधरों तथा विकसित मुखवाले शत्रु विद्याधरोंने एक ऊँट देखा। (ठीक है आप हो) कहिए कि कान्ति-विमुख होनेपर भी कौतूहलकारी वस्तु क्या अपूर्व सुखकारी नहीं होती ? नूपुरोंसे जिटल अलंकृत, एवं मनोहर शिविकापर आरूढ़ नरनाथोंके अन्तःपुरको मार्गमें चलते हुए पामरजनोंने देखा तथा तत्काल ही परस्परमें कहने लगे—

घत्ता—"अनेक कहार मिलकर परिजनोंको तथा बड़े-बड़े सुन्दर चहवा, कलश, कड़ाही १५ लेकर शीघ्रतासे लीला-क्रीड़ा पूर्वक जा रहे हैं।"॥९१॥

#### २२

# नागरिकों द्वारा युद्धमें प्रयाण करती हुई सेना तथा राजा प्रजापितका अभिनन्दन तथा आवश्यक वस्तुओंका भेंट-स्वरूप दान

#### मलया

करीशको देखकर तथा अत्यन्त भयभीत होकर अतिचपल अंगवाले तुरंग तत्काल ही भागे। वसुनन्दा नामक खड्ग से विभूषित हाथोंवाले महाअभिमानी उद्भट भट नृपितके घोड़े के आगे-आगे दौड़ रहे थे। शीघ्रतामें वे लता-प्रतानोंमें गुल्मोंको भी लाँघते जाते थे। मार्गमें अत्यन्त वेग पूर्वक दौड़ते हुए प्रजापित नामक उस धरणीधरसे 'स्वामिन् रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए', इस प्रकार कहती हुई तथा सिर झुकाकर प्रणाम करती हुई महिलाएँ भेंटस्वरूप प्रदान करने हेतु गोरसको ढो-ढोकर ला रही थीं। पामरजन बारम्बार उसे देख रहे थे (और कह रहे थे) कि हमारें स्वामीके शत्रु—नगरका घराव करनेवाले ये सब मनोहर भट हैं, यह घण्टोंके रवसे मुखरित गजोंकी घटा है। अपनी चपल-गितसे आश्चर्यचिकत करनेवाले ये उत्तम घोड़े हैं। ये क्रमेलक (ऊँट) हैं और ये कामुकजनोंके मनको उल्लिस्त करनेवाली विलासिनियाँ हैं। अनेक राजाओंसे विष्टित तथा अपने प्रतीन्द्र (नारायण) पुत्र (त्रिपृष्ठ) सहित सिंहके समान यह राजा प्रजापित है। इस प्रकार कहते हुए जनपदके लोग उनका आदर कर रहे थे तथा आश्चर्यचिकत होकर कटक (सेना) की श्री-शोभाका निरीक्षण कर रहे थे।

10

5

# घत्ता—निज्झर-जल-पविमल-कण धरणु करि भग्गागरु वासि । गिरिमासउ हयरुड करइ सुहु सिण्णहो मंद गुणासि ॥९२॥

## २३

#### मलया

गयवर दंतईं अडिव सचित्त हो घण-थण सवरिहें रूड णियंतड तरुवर-सघण-वणईं चूरंतड रह-रहंग-राविहें पूरंतड रेणुहिं गयणंगणु छायंतड तरल-तुरंगिहें महि लंघंतड इय णिय-पहुवलु वित्थारंतड हिर परिमियहिं पयाणिहिं पढमड पिडि पियणाठिय साणु-पएसप्र विडल-रहावत्तायले केसड वहु जल-तिण-तरु-राइय-धरणिहें

हरिणइँ कंतइँ ।
दिंति वयंत हो ।
गिरि-तीरिणि-कूलइँ विदलंतड ।
सरवर-जलु कह्मु विरयंतड ।
जणवय-सुइ-विवरइँ भिंदंतड ।
वर-दुरयहिं घण-सिरि द्रिसंतड ।
पडराडह-दितिष्ट दिप्पंतड ।
अरियण-मण-भड पइसारंतड ।
णिम्महियाहियमाणस-गुणमड ।
वहु विह सेवय-जण-कय-वासष्ट ।
संपत्तड णं सामरु वासड ।
सेणावइ-वयणे सुह-करिणिह ।

घत्ता—पह-सम-हड गय-भड हरिहेवलु तिहणि-तीरि-आवासिड। गय-गामिहे सामिहे समद्दं किंकरयणु आवासिड॥ ९३॥

#### २४

#### मलया

पड-मंडविया
गुड्डरड्निय
विज्ञारिड आवणु
विज्ञारिड आवणु
णिय णिय घर चिन्हइँ निन्भिचहिँ
उत्तारिवि गुड गह्नव समुहवड
क्य जल-गाह करडि करिवालहिँ
गय-परिपाण-खलिण-परिभारइँ
सम-जल-लव-पृरिय सयलंगइँ

तक्खणे रइया ।
अरियण खुन्भिय ।
णाणावत्थु-चएण सुहावणु ।
पुरंड गएहिं समुन्भिय भिन्चिहिं।
साडह चामर सारिस धयवड ।
वेणरुक्खेसु निवद्ध सुभालेहिं।
लुलेवि पीय सलिलईं मणहारईं।
वीसमियईं बद्धाईं तुरंगईं।

२३. १. D. रेणुहिं गयणंगणु । २. D. प्रतिमें "सामिहे तिहं समइँ..." पाठ मिलता है। २४. १. D. वि । २. D. J. V. लि ।

घत्ता—निर्झर-जलके निर्मल-कण बिन्दुओंको धारण करनेवाली, हाथियों द्वारा मग्न अगुरु वृक्षोंसे सुवासित तथा पर्वतोंके आश्रयमें बहनेवाली मन्द गुणाश्रित वायु उस राजा प्रजापितकी सेनाको सुख प्रदान कर रही थी॥९२॥

१५

#### २३

# त्रिपृष्ठ अपनो सेनाके साथ रथावर्त शैल पर पहुँचता है

#### मलया

उत्तम गजोंके दन्तों एवं हरिणोंसे कान्त वह अटवी प्रस्थान करती हुई उस उत्साही सेनाको ( सुख ) प्रदान कर रही थी ।

पीनस्तनी शबरियोंके रूपको निहारती हुई, पर्वंत तथा निद्योंके किनारोंको विदलित करती हुई, तरुवरोंके सघन वनको चूर-चूर करती हुई, सरोवरोंके जलोंको कीचड़-युक्त करती हुई, रथ-रथांगों (चक्रों) के शब्दोंसे (दिशाओंको) पूरती हुई, तथा जनपदोंके श्रुत-विवरों (कानों) को ५ भेदती हुई, धूलिसे गगनांगनको छाती हुई, श्रेष्ठ द्विरदों (गजोंके माध्यम) से घनश्रीको दर्शाती हुई, चपल तुरंगोंसे पृथिवीको लाँघती हुई, प्रचुर आयुधोंकी दीप्तिसे दीप्त तथा इस प्रकार अपने प्रभुके बलको विस्तारती हुई, अरिजनोंके मनमें भयको फैलाती हुई, गुणक्रोंमें सर्वप्रथम-विजयके साथ हिर—त्रिपृष्ठ द्वारा नियन्त्रित प्रयाणोंसे शत्रुजनोंके अहंकारको चूर करती हुई वह सेना, अनेक प्रकारके सेवकजनों द्वारा सेवित प्रतिपक्षी सेनासे व्याप्त विपुल रथावर्त नामक पर्वतके एक रण्हांचा हो। वहाँ वह केशव—(त्रिपृष्ठ) इस प्रकार पहुँचा, मानो देवों सहित इन्द्र ही आ पहुँचा हो। विपुल जल, घास, वृक्षराजि आदिसे सुखकारी उस पर्वंतपर सेनापितके आदेशसे समस्त सेना एक गयी।

घत्ता—तथा पथके श्रमसे थकी हुई निर्भीक हरि (त्रिपृष्ठ) की उस सेनाने नदीके किनारे अपना पड़ाव डाल दिया। गजगामी स्वामीके (आनेके) साथ ही किंकरजनोंने भी वहाँ डेरा १५ डाल दिया॥९३॥

#### २४

## रथावर्तं पर्वतके अंचलमें राजा ससैन्य विश्राम करता है

#### मलया

तत्काल ही पट-मण्डप खड़े कर दिये गये तथा अरिजनोंको क्षुब्ध कर देनेवाली 'गुहार' (युद्धमें प्रयाण करने हेतु) ध्विन कर दी गयी।

(वहाँपर) विणक्जनोंने विविध आवश्यक एवं सुहावनी वस्तुओंका एक बाजार फैला दिया। निर्भीक सेवकोंने उस सैन्य नगर स्थित लोगोंके अपने-अपने डेरोंके सम्मुख (अपने-अपने विशेष) चिह्न (डेरा पहचानने हेतु) खड़े कर दिये तथा उनके सामने गुड़ आदि भारी वस्तुओंके ५ ढेरके ढेर उतारकर, आयुध सहित चामर सदृश ध्वज-पताकाएँ लगाकर, हाथियोंके सुन्दर गण्डस्थलोंवाले बच्चोंके साथ हाथियोंको भी डुबिकयाँ लगवा-लगवाकर वन्यवृक्षोंसे बाँध दिया, घोड़ोंके परियाण (रक्षण) खलीन (लगाम), आदि भारोंको उतारकर (थकाव मिटाने हेतु) जमीनमें लिटवाकर एवं मनोहर (शीतल) जल पिलाकर श्रम-जल-कणों (पसीना) से पूरित

15

परि-दूरु ज्झिय वाणासण-सँर विगय जंतु कुरु करहु महीयलु देहि कंडवडु अवणय रहवरु णेहि वसहु वणि काईँ नियच्छहिँ इय मिच्चयणु ससामिहिँ वुत्तउ नरवर-विंदइ पविसज्जंतेँ किय पयज्जणिसुणंतहँ सब्वहँ मरु-धुध-सेय-पसुत्तणरेसर । पीयहिँ सम्मज्जिहिँ जलु सीयलु । इत्थु णिवज्झइ सुंदरु हयवरु । तण-जलु-कंटएँ-तेलहु गच्छिहिँ । किंकरु होइ न अप्पाइत्तरु । णिय णिवासि हरिणासईँ जंतें। सामंतहँ मंडलियहँ भव्वहँ ।

घत्ता—तोडेवि गलु हयगलु जइ न खड णेमिचंद जसु पयडमि । जण-मण-हरु सिरिहरु परिहरिवि ता हुववह-मुह्हि निवडमि ॥ ९४ ॥

इ्य सिरि-वड्डमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-रयण-णियर-भरिए विवुह-सिरि-सुक्ड्-सिरिहर विरइए साहु सिरि-णेमिचंद अणुमिणए सेणाणिवेस-वित्थरणो णाम चउत्थो-परिछेओ समत्तो ॥ संघि ४ ॥

> श्रीमज्जिनाधिप-पद-द्वयगन्धवारि-धाराभिवन्दनपवित्रितसर्वगात्रः । गीर्वाणकीर्तितगुणो गुण-संग-कारी ज्याज्विरं चतुरधीरिह नेमिचन्द्रः ॥

सकलांगवाले घोड़ोंको विश्राम करने हेतु बाँध दिया। वाणासण-सर—धनुषबाणको दूर ही छोड़कर १० पसीनेसे तर नरेश्वर वायु-प्रवाहमें सोने लगे। "भूमिको जीव-जन्तु रहित करो, ऊँटोंको शीतल जल पिलाकर स्नान कराओ। (यहाँ) काण्डपट (एकान्त विभागीय परदा) लगा दो, (अपने) रथको हटा लो, यहाँपर उत्तम कोटिके सुन्दर घोड़ोंको बाँधा जाये। बैलोंको लेकर (चराने हेतु) कोई जंगलमें चला जाये और कोई घास, जल, काष्ठ (ईंधन) तथा तेल लाने हेतु चला जाये।" इस प्रकार स्वामियों (हाकिमों) ने भृत्यजनोंको आदेश दिये। ठीक ही कहा गया है कि सेवकोंका १५ अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। हरि—त्रिपृष्ठके साथ ही साथ अन्य नरेन्द्र अपने-अपने सुसज्जित आवासोंमें प्रविष्ठ हुए। (उस समय) सभी भव्य सामन्तों एवं माण्डलिकोंने (त्रिपृष्ठकी प्रतिज्ञा सुनकर) इस प्रकार प्रतिज्ञा की—

घत्ता—हयगल (अश्वग्रीव) का गला तोड़कर यदि उसका क्षय न कर दूँ तो मैं नेमिचन्द्र-जैसे प्रकट यशका भागी न होऊँ और श्रीगृहके समान जन-मनका हरण करनेवाले श्रीधर कविको २० छोड़कर अग्निके मुखमें जा पड़ेँ ॥९४॥

# चतुर्थं सन्धिको समाप्ति

इस प्रकार प्रवर गुण-रत्न-समूहसे परिपूर्ण विद्युध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित साधु (स्वभावी) श्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्री वर्धमान तीर्थंकर देवके (प्रस्तुत) चरित कान्यमें 'सेना-निवेश-विस्तार' नामक चतुर्थ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥सन्धि ४॥

## आश्रयदाताके लिए कविका आशीर्वाद

श्री मज्जिनाधिपके चरणयुगलकी गन्धोदक-धाराके अभिवन्दनसे पवित्र हुआ है समस्त गात्र जिसका, ऐसा तथा देवों द्वारा प्रशंसित गुणवाला, एवं गुणीजनोंकी संगति करनेवाला वह चतुर बुद्धि नेमिचन्द्र ( कवि श्रीधरका आश्रयदाता ) इस लोकमें चिरकाल तक जीवित रहे ।

# संधि प्

δ

एक्किहिं दिणे केसरि-णिइलणु आइवि हयगल दूवें। पणवेवि सहंतरि विण्णविच पणयसिरेण सक्तें।।

# दुवई

तुह णायैर एहु धीरत्तणु पयडइ मणहे उण्णइ। जलहि-जलहो महत्तु आहासइ किण्ण तरंग संन**इँ**॥

आणंदु जणहैं गुण-गण-घणाहँ
अवलोयंतहँ मणहारि हेहु
तुह णिरुवम-वयणिहँ कोमलेहिँ
विदा विय णरु कड्ढिणु वि करेहिँ
गुण-णियर णिरु चक्कवइ जेण
जुत्तउ तुम्हहँ दोहिमि जणाहँ
पवियारि कज विरइयइ जं जं
सामिउ-सेवड-माया-कल्तु
भायड-पित्तिउयँण णय-पवीण
चिरु तेण सयंपह-सुंदरेण

5

10

15

केवलु गिसुणंतहँ बुहयणाहँ। दुल्लहु पहेँ लद्धउ जुअलु एहु। विमल्यर सुहारसँ मीयलेहिँ। चंदहो चंद मिण व सुहयरेहिं। तुह उअरि करइ सो णेहु तेण। संधाणु करणु सपणय मणाहँ। विहडइ ण कयावि णिरुत्तु तं जे। वंधउ-जणेर-गुरु-मित्तुं-पुत्तु। रूसवहि महामइ जुअ-अहीण। मंगिय चक्कालंकिय करेण।

घत्ता—एवहिँ पुणु णिच्छउ इउ वयणु तुह कण्णभरेँ णिवडिउ । जाणंतु पुरा यहु मणु करइ को अविणउ णेहेँ जडिउ ॥९५॥

> ` ---

## दुवई

अवरुवि चक्कवट्टिणा जंपिड साकुल कमण बधुना । अमुणंतेण पडि गाहिय मज्झु परोक्ख वंधुणा ॥

१. १. J. V. णायार । २. J. V. है । ३-४. D. सुहारसी सयलेहि । ५. D. दूजी प्रतिमें यह पूरा चरण अलिखित ही है । ६. D. J. V. मेत्तु । ७. V. पित्तियउण । ८. D. तू ।

# सन्धिप्

8

# (विद्याधर-चक्रवर्ती) हयग्रीवका दूत सन्धि-प्रस्ताव लेकर त्रिपुष्ठके पास आता है

अन्य किसी एक दिन पंचानन—सिंहका निर्देलन करनेवाले उस त्रिपृष्ठकी सभामें हयगल—अश्वग्रीवके एक सुन्दर दूतने आकर प्रणाम कर और प्रणत सिर होकर (इस प्रकार) निवेदन किया।

## दुवई

"हे नागर, आपकी धैर्यशीलता आपके समुन्नत मनको प्रकट कर रही है। समुद्रकी तरंग- ५ पंक्ति, क्या उसके जलकी अति-गम्भीरताको नहीं बतला देती ?"

"बुधजनों द्वारा आपके गम्भीर-गुण-समूहका (परोक्ष) श्रवण मात्र भी हमारे लिए आनन्दका जनक रहा है और (अब तो साक्षात् ही) आपकी देहका दर्शन हमारे मनका अपहरण कर रहा है। यथार्थतः आपने ये दोनों ही (—गम्भीर गुण-समूह एवं मनोहारी देह)—दुर्लभ (वस्तुएँ) प्राप्त की हैं। आपके निरुपम, कोमल, निर्मलतर सुधारसके समान शीतल एवं वचनोंसे १० कठोर पुरुष भी उसी प्रकार विद्वावित हो जाता है, जिस प्रकार चन्द्रमाकी सुखकारी किरणोंसे चन्द्रकान्त मणि। इन्हीं कारणोंसे गुण-समूहका धारक वह चक्रवर्ती हयग्रीव आपके ऊपर स्नेह करता है अतः आप दोनों प्रणय मनवाले जनोंके लिए यही युक्तिसंगत होगा कि (परस्परमें) सिन्ध कर लें। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि गम्भीर-विचारके बाद किया गया जो भी कार्य है, वह कभी भी बिगड़ता नहीं। नय-नीति-प्रवीण महान् एवं महामितवाले स्वामी, सेवक, माता, १५ कलत्र, बन्धु-बान्धव, पिता, गुरु, मित्र, पुत्र, भाई, चाचा आदि कभी रूसते नहीं हैं। चक्रसे अलंकृत हस्तवाले उस सुन्दर हयग्रीवने चिरकालसे स्वयंप्रभाको ही तो माँगा था—

घत्ता—िकन्तु यह ठीक है कि (चक्रवर्ती हयग्रीवकी) उक्त माँग निश्चय ही आपके कानोंमें अभी-अभी ही सुनाई दी होगी। यदि प्रभु (हयग्रीव) पहले ही इस बातको जानते (कि आप उसे चाहते हैं) तो वे आपके मनके अनुसार ही करते। स्नेह-विजिबत होकर कोई अपने स्नेही २० व्यक्तिकी भला अविनय करेगा?"।।९५॥

7

# (हयग्रीवका) दूत त्रिपृष्ठको हयग्रीवके पराक्रम तथा त्रिपृष्ठके प्रति अतीतकी परोक्ष सहायताओंका स्मरण दिलाता है

दुवई

"अपने कुल रूपी कमलके लिए बन्धुके समान उस चक्रवर्ती (हयग्रीव) ने यह भी कहा है कि परोक्ष-बन्धु (त्रिपृष्ठ) ने मेरी परिस्थितिका विचार किये बिना ही उस स्वयंप्रभाके साथ पाणिग्रहण कर लिया है।

10

5

.0

को एत्थु दोसु तही इय वियप्पु पणवंतिहिं सो वि णिय-जीवियव्वु सो सुर-णर-खेयर-मण-पियाईँ किं मण संचितित दें नण्णु किं णित्थि ण तही सुमणोरमाड परिसहइ अईक्समु माणु तासु अणुणीय चक्कवइ जं मणुज्ज तं कह भणु होइ सयंपहाह जो णिज्जिय करणु सयोणरासु जीविड सल्ग्यु वुह्यणहँ तं जे

विरमेविणु जो परिहरइ दृष्पु ।
ण गणइं कयावि चक्कवइ भव्यु ।
आयईँ कंताए समप्पियाईँ ।
चक्काहिउ हय-कंघरु पसण्णु ।
णारिउ सुरपिय-समरइ-खमाउ ।
थोडवि पयडिय दूसह-पयासु ।
अणुहुंजहि सुहु तुहुँ वप्प सर्ज्ञें ।
चल्लोयणाहे सुंदरपहाहे ।
परिभूइ परहो ण हवेइ तासु ।
मगुवहँ अवजस परिहरिउ जं जे ।

घत्ता—सुणि तुह विवाहु दुज्जय खयर समरंगणे अणिवारिय। डट्टिय दट्ठाहर तुह हणण सइं पहुणा विणिवारिय।।९६।।

> इ दुवई

सं पेसिवि समंतियणु मईसिहुँ अपहे तहो सयंपहा। णेह-णिमित्तु अण्ण णारीयणे णिप्पिहु सो सुहावहा।।

इय भणेवि वयणु तुन्हीकरेवि एत्थंतरे वलु णय-हियय-वाणि अहो एरिसु वयणु न एत्थु नण्णु सप्पुरिसहँ वल्लहु णायवंतु तारिसु विणु जाणहेँ वप्प जाणि जो वरह कण्ण वरु भुवणे कोवि इय दइउ हेउ मण्णियहँ नण्णु इय जुत्ति-हीणु तुह पहु करंतु अहवा बुहो वि मण्णहेँ णिरुत्तु मणहारि वत्थु जायइ ण कासु कि वलिणा णिब्भच्छियइ सोवि

हयगलहो दूउ ठिउ ओसरेवि। वाहरइ संयल-गुण-रयण-खाणि। वजारइ कोवि सुहयरु पसण्णु। हयगलु मुएवि को बुद्धिवंतु। भो इयरु कोवि सुव सयल णाणि। किं कहिव ताहे वरु सोवि होइ। लंघइ ण कोवि तं णरु समण्णु। किं पर्दै ण णिवारिड अण्दैं जंतु। णय-रहिड असंतु वि पहु अजुत्तु। पुन्वज्जिय वर पुण्णें णरासु। मण्णइ न सुवणु विहिएह कोवि।

२. १. D. हु। २. D. अक्कमु। ३-४. D. जु । ५. D. सर्य ।

३. १. D. इं। २. D. सय। ३. D. तासु वि जाणई ।

इस प्रकारके विकल्पमें विरमकर कभी, जो दर्पंका परित्याग किये हुए है, उसका इस स्थितिमें दोष ही क्या ? वह भव्य चक्रवर्ती तो, जो उसे प्रणाम करते हैं, उनके लिए (समय ५ आनेपर) अपने प्राणोंको भी कुछ नहीं समझता (अर्थात् अपने लिए प्रणाम करनेंवालोंके लिए वह अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है)।

जब उस हयकन्धर चक्रवर्ती, हयग्रीवने प्रसन्न मनसे देवों, मनुष्यों एवं खेचरोंके मनको प्रिय लगनेवाली अनेक कान्ताओंको पूर्वमें भी सम्पित (प्रदान) कर दिया, तब क्या आपकी मन-चिन्तित स्वयंप्रभाको भी वह न छोड़ देते ? क्या उनके पास अप्सराओंके समान रितमें समर्थं १० सुमनोरम नारियाँ नहीं हैं ? फिर भी स्वाभिमान इस अतिक्रम (इच्छाके विरुद्ध कार्यं) को सहन कर रहा है तथा उस दुःसह कार्यंको थोड़ा भी प्रकटित न होने देनेके दुःसह प्रयासको कर रहा है । अतः उस मनोज्ञ चक्रवर्तीकी अनुनय-विनय कर उसे प्रसन्न करके तुम जिनसुखोंका अनुभव करोगे, उन्हें, तुम ही कहो, कि क्या सुन्दर प्रभावाली उस स्वयंप्रभाके चचल नेत्रोंसे पा सकोगे ? जिस व्यक्तिने सदाके लिए अपनी इन्द्रियोंको जीत लिया है, उसका दूसरोंके द्वारा पराभव नहीं १५ हो सकता, बुधजनोंने मनुष्यके उसी जीवनको श्लाधनीय माना है, जिसने अपयशका तिरस्कार कर दिया हो।

घता—आपके विवाहको सुनकर दूसरोंके द्वारा रोके जानेमें कठिन दुर्जेय विद्याधर गण जब अधरोष्ठ दबाकर समरांगणमें आपको मारने हेतु उठ खड़े हुए थे तब हमारे प्रभु (हयग्रीव) ने स्वयं ही आकर उन्हें रोका था" ।।९६॥

३

# विजय हयग्रीवके दूतको डाँटता है

#### दुवई

"अन्य नारी जनोंमें निस्पृह रहनेवाले उस प्रभु हयग्रीवके लिए समर्पित करने हेतु तथा उसके स्नेहकी प्राप्तिके निमित्त आप अपने मन्त्रिजनोंके साथ स्वयंप्रभाको मेरे साथ भेज दीजिए इसीमें (आपकी) भलाई है।"

अश्वग्रीवका दूत इस प्रकार कहकर और चुप्पी साधकर सरककर बैठ गया। इसी बीचमें समस्त गुणह्पी रत्नोंकी खानि तथा न्याय-नीतिपूर्वंक हृदयकी वाणीवाले बलदेव (विजय) ने कहा—''अरे (दूत), इस प्रकारके वचन हयग्रीव जैसे हितैषी प्रसन्न व्यक्तिको छोड़कर अन्य दूसरा कोई नहीं बोल सकता। सत्पुरुषोंके वल्लभ एवं चतुर हयग्रीवको छोड़कर अन्य दूसरा कौन न्याय-नीतिमें निपुण हो सकता है, तथा उसके समान दूसरा कौन ज्ञानी सुना गया है? फिर भी हाय, वैसा जानकर हयग्रीव यह भी (लोक व्यवहार) नहीं जानता कि संसारमें जो कोई भी वर किसी कन्याका वरण कर लेता है तब कहो कि वही उसका वर क्यों हो जाता है? तो, (सुनो) इसमें दैव ही प्रमुख कारण माना गया है, अन्य कोई कारण नहीं। कोई भी सामान्यव्यक्ति इस नियमका उल्लंघन नहीं कर सकता। (फिर भी) ऐसे अन्यायपूर्ण एवं युक्तिहीन कार्यंको करते हुए भी अपने स्वामीको तुमने क्यों नहीं रोका? अथवा न्यायनीति रहित असन्त एवं अयुक्त (कार्यं करनेवाले) प्रभुको तुम जैसे बुद्धिमान् दूत भी मान्यता दे रहे हो (यही आश्चर्यंका विषय है)। पूर्वीजित उत्तम पुण्यके प्रभावसे किस व्यक्तिको मनोहर वस्तुओंकी उपलब्ध नहीं हो जाती? वह बलवान ही क्या, जो तिरस्कृत होकर डाँट-फटकार खा जाये, जो कोई सुवर्णों (युक्तियुक्त कथन) को न माने, वह दैवका मारा ही (कहा जाता) है।

10

5

। त्ता—जुत्तर अँवेक्खि संसग्गु सइँ णिक्कारणु खलु कुप्पइ। नहि निम्मल जोन्हणिए विणु मंडलण को विप्पइ।।९৩।।

> ४ दुवई

जो गच्छइ कुमग्गि मय-भाविड णिरु अविवेय-थक्तओ । सो खलु लहुण केण दंडिजाइ पसु विसाण-मुक्कओ ।।

पत्थण-विहि-परिगय-जीवियव्यु
एरिस पत्थण विहि तुरयगीउ
सुंदरयर सिरि महुँसईँ कहंतु
परिभवइ परई जो हेउ-हीणु
ते णर पडिहासिहँ सज्जणाहँ
जो जाइ ण मोहहो भए समाएँ
दण्पणु व साहु निम्मलु वहंतु
भीसणु हवेवि खलु दुइ-चित्तु
दंतिवि मय-हय-वेयण-सहाउ
गय खेमु महा-मय-मत्त-चित्तु

मागणु वि जुत्तु मग्गइ वि गव्वु ।
पर मुणईं भुवणणावर महीउ ।
दुज्जउ हर्ज-इय गव्वुव्वहंतु ।
सो णरु कित्तिड जीवइ णिहीणु ।
संसियइ जम्मु बुहयणिहँ ताहँ ।
जसु मणु ण पमाइज्जइ रमाएँ ।
वित्तंत भूइ-संगमु धरंतु ।
सूछुव मसाण-भूमिहिँ णिहित्तु ।
णिब्भड पुक्खरि ण घिवइ सपाड ।
किं णियइ ण भणु तुह पहु अतित्तु ।

घत्ता--- णयणुब्भव विससिहि दूसहहो कारणेण विणु तम्मई । को वष्प स इच्छईँ संगहईँ फणिहे फणा-मणि दुम्मई ॥९८॥

> و ست

दुवई

वण-करि-करड-दल्लण-लीलारय- सीहहो केसर छडा। किं भणु जंबुएण परिलुप्पइ णिइं गयहो विछडा॥

चित्ताहिलासु जसुं णाय-हीणु किं णहेण जाइ उण्णइ वहंतु इय भणिवि थक्कु करि मडणु जाम सिरिवइहे पीढ-सम्मुहुँ सरंतु इय बुद्धि विमुक्के ण चित्त तंजे इउ मह अच्छरिड ण मणि मुणेइ सो खयरुकेहें पभणियहँ दीणु । वायस धुणंत-तणुजाय-चत्तु । णय-सहिउ अणुत्तरु विजउ ताम । वाहरइ दूड मच्छरु धरंतु । अप्पहो हिउ अवगच्छइ ण जं जे । जं वप्प परुत्तरु णड गणेइ ।

४. D. J. V. आ<sup>°</sup>।

४. १. D. °इं।

५. १. D, सीसहोसरछडा । २. J. V. कोह । ३. D. मुक्क ।

घत्ता—उपर्युक्त संसर्गंको देखकर दुर्जन व्यक्ति स्वयं ही अकारण कोप करने लगता है। किन्तु आकाशमें निर्मल ज्योत्स्नाको देखकर क्या कोई उसपर मल-मूत्र फेंकता है?"॥९७॥

# ४ विजय हयग्रीवके असंगत सिद्धान्तोंकी तीव्र भर्त्सना करता है

#### दुवई

"मदसे युक्त, अविवेकमें पड़ा हुआ जो व्यक्ति कुमार्गकी ओर जाता है, वह निश्चय ही सींगोंसे रहित पशु है। अवसर आनेपर वह किसके द्वारा दण्डित नहीं किया जाता ?

जो प्रार्थना-विधिसे जीवित रहता है तथा याचनाकी युक्ति पूर्वक जो स्वाभिमान हीन होकर माँगता फिरता है, वह प्रार्थना-विधिवाला तुरगग्नीव सोचता है कि इस पृथिवी-मण्डलपर उससे बढ़कर अन्य कोई है ही नहीं। अपने आपको 'सुन्दरतर श्रीसे विभूषित' कहता हुआ मैं 'दुर्जेय हूँ' इस प्रकारका अहंकार करता हुआ, जो अकारण ही दूसरोंका तिरस्कार करता चलता है, वह अधम (भला) कितने समय तक जीवित रहेगा ? ऐसे व्यक्ति सज्जनोंकी हँसीके पात्र ही बनते हैं। विद्वज्जन तो उन व्यक्तियोंके जन्मकी प्रशंसा करते हैं, जो मोहके कारण मायायुक्त नहीं होते और जिनका मन रमणीके कारण प्रमादयुक्त नहीं होता। सज्जन मन तो उस दर्पणके समान है जो वृत्तता (सदाचार—दूसरे पक्षमें गोलाई) को धारण करता हुआ तथा भूति (वैभव, ऐश्वर्य, दूसरे पक्षमें भस्म) का संगम पाकर निर्मलताको धारण करता है। (इसके विपरीत) दुष्ट चित्त दुर्जन इमशान-भूमिमें गाड़े गये शूल समान भयंकर होता है। मदके कारण वेदना-शून्य स्वभाववाला हाथी भी निश्चित्त होकर पोखरमें अपना पाँव नहीं डालता। तब तुम हो कहो कि क्षेम रहित महान् मदोन्मत्त चित्तवाला तुम्हारा अतृप्त स्वामी, क्या यह सब (कर्तव्याकर्तव्य) नहीं जानता?

घत्ता—बाप रे, ऐसा कौन दुर्मित होगा, जो अकारण ही नेत्रोंसे निकलती हुई दुस्सह एवं दुखद विषशिखावाले भुजंगके फणिकी मणिको छीन लेनेकी इच्छा करेगा ?।।९८॥

# ५ हयग्रीवका दूत त्रिपृष्ठको समझाता है

### दुवई

जंगली हाथियोंके झुण्डका लीलाओंमें ही दलन कर देनेके कारण बिखरी हुई सटावाले सिंहके सो जानेपर क्या जम्बुक ( श्रुगाल ) उसकी सटाको लोंच लेता है ?

जिसके मनकी अभिलाषाएँ न्याय-नीति विहीन हैं, वह दीनहीन (अधम) विद्याधर कैंसे कहा जायेगा? ऊँचाईको धारण करनेवाले उस आकाशसे क्या जिसमें उड़कर कौवा भी अपने शरीरको कँपाता हुआ जिसे छोड़कर भाग जाता है।

इस प्रकार न्यायपूर्ण एवं निरुत्तर कर देनेवाला कथन कर जब वह विजय चुप हुआ तब श्रीपित त्रिपृष्ठके सिंहासनकी ओर खिसककर मात्सर्यधारी वह (हयग्रीवका) दूत (त्रिपृष्ठसे) बोला—"इस संसारमें जिनका चित्त विवेकसे विहोन है वे अपने हितको नहीं पहचान सकते, इसमें मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं है। किन्तु मुझे तो उस समय आश्चर्य होता है, जबिक, बाप रे,

5

10

15

रसणावस गड दाढाकरालु ननियइ दुम्मइ दिढ-दंड-घाड सोसइ कहणिय-पोरिस-सहाड ण कयावि जेण णारायराइ पय-पाणकरगु इच्छइ विरालु । अइ-दूसहयर णिद्दलिय-काड । पयडइ अजुत्तु सुवणहँ वराड । संघंतु निहालिड रणे अराइ ।

घत्ता—िकं संगरे कोवि वयण सरिसु णिय विक्कमु संदरिसइ। जिह कण्ण∙भयंकर गडयडइ तिह किं जलहरू वरिसइ॥९९॥

# **६** दुवई

णिय-णारी-णिवासि जिह रण-कहिव रइज्जइ सइच्छए। को भू-भंग-भीम-भड-भीसणु तिंह वीरसुहुं पेच्छए।।

साहिउ असेसु जेणारि-वग्गु रंजिड गुणेहिं बुह्यणु सबंधु गंभीरिमाईं निष्जिड समुद्दु तणु-तेएँ नित्तेइड दिणिंदु बंदियण-रोक्त दाणेण छिण्णु तारिसु जुत्तड ण णिक्तु अण्णु तिक्खण-धारा-किरणोळि-दित्तु जक्खहि रिक्खड हय-वइरि-चक्कु इय वज्जरंतु विणिवारि दूड तहो महु विसेसु विणु संगरेण गड माणवि विजड दूड जाम

णिम्मल-जसेण धवलिड धरग् । समरंगण भरे डड्डिड सरे [प] वंधु । दंडिड वलेण खलु पिसुणु खुद्दु । णिय-बल-भरेण चिप्पड फणिंदु । सयरेहिँ पर-णर-मण-मंतु-भिण्णु । मणिमय कुंडल मंडिय सुकण्णु । कंपाविय-महिहर-खयर-चित्तु । किंण मुणिहेँ तही सहसार चक्कु । पभणइ पुरिसोत्तमु सईँ सरुंड । ण मुणिडजइ इय भणि मुक्कु तेण । तक्खणे तही आणईँ जुति ताम ।

घत्ता—गंभीर-घोस रण-भेरि-हय सयलवि दिसपडिसहिय। भय-वेविर-विग्गह गयणयर णरवर चित्त-विमहिय।।१००॥

६. १. <sup>D</sup>. सरवंधु ।

दूसरा कोई उसे समझाता है, और फिर भी वह उसे समझना नहीं चाहता। विकराल दाढ़वाला पित्राल (—िबलाव) अपनी जिह्वाके वशीभूत होकर दुग्धपान तो करना चाहता है, किन्तु वह दुर्मित अत्यन्त दुस्सह एवं शरीरको तोड़-मरोड़कर रख देनेवाले धनके समान डण्डेके प्रहारको नहीं देखता। जिसने रणभूमिमें शत्रुकी नाराचराजि—बाणपंक्तिको जोड़ते हुए कभी भी नहीं देखा, वह बेचारा विजय अपने स्वाभाविक पौरुषको क्यों (व्यर्थं ही) सुखा डालना चाहता है? वह सुन्दर वर्णोंमें अयुक्ति-संगत कथन क्यों कर रहा है?

घत्ता—जैसा मुखसे कहा जाता है, वैसा क्या कोई युद्धमें भी (अपना) पराक्रम दिखा सकता है ? जिस प्रकार मेघ कानोंको भयंकर लगनेवाली गड़गड़ाहट करता है, क्या वैसी ही जलवर्षा भी करता है ? ॥९९॥

#### ६

# हयग्रीवके पराक्रमकी चुनौती स्वीकार कर त्रिपृष्ठ अपनी सेनाको युद्धकी तैयारीका आदेश देता है

#### दुवई

अपने अन्तःपुरसे (बैठे-बैठे ही) जिस किसी प्रकार अपनी इच्छानुसार युद्धकी बात रचायी जा सकती है, किन्तु (महिलाके) तीक्ष्ण-भ्रू-भंगोंसे भी डर जानेवाला भट युद्ध भूमिमें शत्रु-वीरोंका सामना कैसे कर सकता है?

जिसने समस्त शत्रु-वर्गंको वशमें कर लिया है, अपने निर्मंल-यशसे धराग्रको धवलित कर दिया है; बन्धु-बान्धवों सिहत जिसने बुधजनोंको अपने सद्गुणोंसे रंजित कर लिया है, समरांगणमें ५ धनुष-बाण लेकर जो उड़ता रहता है, (अर्थात् वेगपूर्वंक बाण-वर्षा करता है)। जिसने अपने गाम्भीर्यादि-गुणोंसे समुद्रको भी जीत लिया है, क्षुद्र चुगलखोरों एवं दुर्जंनोंको जिसने बलपूर्वंक दिण्डत किया है। जिसने अपने शारीरिक तेजसे दिनेन्द्रको भी निस्तेज कर डाला है। तथा अपने बल (सेना) के भारसे जिसने फणीन्द्रको भी चाँप दिया है। वन्दीजनोंको उरु-दानसे जिसने छिन्न कर दिया है, जिसने अपने प्रयत्नोंसे शत्रुजनोंके मनके रहस्योंको भी भेद लिया है। मणिमय १० कुण्डलोंसे मण्डित कर्णवाले उस अश्वग्रीवके समान अन्य कोई दूसरा युक्तिवान् नहीं कहा जा सकता।

"अपनी तीक्ष्ण खड्गधाराकी किरणाविलसे दीप्त अश्वग्रीवने पृथिवीके विद्याधरोंके मनको आतंकित कर दिया है, जो यक्ष द्वारा रक्षित है तथा जिसने वैरि-चक्रका क्षय कर डाला है। क्या उसके सहस्र आरावाले चक्रको नहीं जानते?" यह कहते हुए जब (हयग्रीवका वह) दूत १५ रुक गया, तब स्वभावसे ही सुन्दर वह पुरुषोत्तम—त्रिपृष्ठ बोला—"उसका एवं मेरा विशिष्ट पराक्रम तो युद्धके बिना नहीं जाना जा सकता।" इस प्रकार कहकर उसने उस दूतको विदा कर दिया। जब मान-मदित वह दूत चला गया, तब तत्काल ही उस त्रिपृष्ठने युक्तिपूर्वक (युद्ध हेतु) आजा दे दी।

घत्ता—गम्भीर घोषवाले रणभेरीके शब्दोंसे समस्त दिशाएँ प्रतिध्वनित हो उठीं तब भयसे २० कम्पित शरीरवाले गगनचरों एवं नरवरोंके चित्त विमर्दित हो गये ॥१००॥

5

9

# दुवई

जलभर-निमय-वारिहर दैसा संकिय मणहँ सुहयरो।

मोरहँ समर-भेरि-रड पूरइ दिवस यणाई सुंदरो ॥ जय जयहि पभणेवि। तं सद्दु णिसुणेवि भुवण-यल-पयडेण। केण वि सुहडेण महवलए करवालु। 5 तो छियड करवाछु भडु कोवि णं काळु उण्णमिय-वर-भालु। रण-हरिस-भरियंगु। कय-वेरि-वल-भंगु णवे-जलय-सरिसाहु। ण उमाइ सण्णाहु केण वि कुसलेण रिज-द्रलण-मुसलेण। भय-मत्त-मायंगे। सहसत्ति सेथंग 10 सुर-खयर-मणहारि । सइँ घित्त गुडसारि खुर खणिय-खोणि-रय। पक्खरिय वर तुरय दिख-यर-रहंगाईँ। जोतिय तुरंगाईँ साउहइँ णीहाइँ। संदणई सधयाईँ परिगहिय-कवएहिं। भूगयहि मणुएहि 15 बहु-भूरि-मग्गणइँ। पहुवास-पंगणइँ णिय चित्त संभावि। कर-कमलि केणावि वर-वंस-संकमिउँ। गुण-लच्छि-परिणमिचँ णिय-सरिसु धणु धरिड। भंगेहि परिहरिड

> घत्ता—संगैहिय-कवय भड जस-भरिय सत्थु सजोगु धरेविणु । संठिय सम्मुहँ णिय-सामियहँ पहु-पसाड सुमरेविणु ॥१०१॥

> > L

# दुवई

कुसुमंबर-विछेव-तवोरुहिं णिय-हत्थेहिं सेवया । सईं निरु पुब्वमेव सम्मणिय राएँ वारियावया ।।

अइ-वहल-गरुय-रंगिय-मयंग जोहिंहें आयड्डिय निष्ठरंग दिल-वद्ध-चारु-कवयिंहें भडेहिं

संझा-जुव-घण-संकास तुंग। परिणिग्गय करफंसिय-प्यंग। वेढिउ असंख-हय-वर-थेंडेहिँ।

<sup>9,</sup> १. D. सदा। २. D. जा ३. D. केणावि। ४ D. संगं।

८. १. D. सम्मणिय । २. D. व ।

# सैन्य समुदाय अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित होकर अपने स्वामी त्रिपृष्ठके सम्मुख उपस्थित हो गये

#### दुवई

समरमेरीकी ध्विन, जो कि जलके भारसे नम्र हुए मेघोंकी स्थितिसे शंकित मनवाले मयूरोंको सुन्दर लगनेवाली एवं आनिन्दित करनेवाली थी, दिशाओंमें फैल गयी।

समरभेरीके उस शब्दको सुनकर जय-जयकार बोलकर भुवन तलमें प्रसिद्ध कोई सुभट तो महावलयमें भी भयंकर तलवार तौलने लगा ।

बैरीके बलको भंग करनेवाले, रणके हर्षंसे फूले अंगवाले, किसी भटने अपना माथा ऊँचा पतान दिया, मानो काल ही आ गया हो। नवीन मेघके समान आभावाले किसी (कालें) भटका शरीर (हर्षंसे फूल जानेके कारण) कवचमें ही नहीं समा रहा था। मुसल द्वारा रिपुका दलन करने हेतु किसी कुशल भटने सहसा ही मदोन्मत्त श्वेतांग हाथीको देवों एवं विद्याधरोंके मनको हरण करनेवाले गुडसारि—कवचसे सिज्जित कर दिया। खुरोंसे भूमिरजको खोदनेवाले उत्तम घोड़ोंको पक्खर नामक कवचसे सिज्जित कर दिया गया। दृढ़तर चक्रवाले रथोंको ध्वजाओंसे १० अंकित कर तथा आयुधोंसे भरकर उनमें घोड़े जोत दिये गये। भूमिगत (पैदल सेनाके) मनुष्य भी कवचोंसे युक्त होकर तथा विविध बाणोंको लेकर प्रभुके आवासके प्रांगणमें पहुँचे। किसी-किसीने अपना चित्त एकाग्र कर कर-कमलोंमें गुण (ज्या) रूपी लक्ष्मीको नवाकर (झुकाकर) उत्तम वंस (बाँस) से बने हुए अपने समान ही नहीं टूटनेवाले धनुष धारण कर लिये।

घत्ता—यशस्वी भट कवचोंसे सज्जित होकर तथा अपने योग्य शस्त्रोंको धारण कर प्रभुकी १५ कृपाओंका स्मरण कर अपने स्वामीके सम्मुख उपस्थित हो गये ॥१०१॥

ሪ

# राजा प्रजापित, ज्वलनजटो, अर्ककीर्ति और विजय युद्धक्षेत्रमें पहुँचनेके लिए तैयारी करते हैं

# दुवई

राजाने सर्वप्रथम स्वयं अपने ही हाथों द्वारा आपित्तयोंके निवारक पुष्प, वस्त्र, विलेपन, ताम्बूल आदिके द्वारा सेवकोंको सम्मानित किया।

अत्यधिक गेरुसे रंगे जानेके कारण सन्ध्याकालीन मेघके समान प्रतीत होनेवाले उत्तुङ्ग हाथियोंपर सवार होकर निष्ठुर योद्धागण अपने हाथोंसे सूर्यका स्पर्श करते हुए निकले। सुन्दर कवचोंको दृढ़ता पूर्वक बाँधे हुए कवचवाले असंख्य भटोंसे युक्त उत्तम घोड़ों द्वारा परिवेष्टित

15

5

10

15

आरुहिड पयावइ वारणिंदे खेयरहिँ कवय-संजुविहेँ जुतु असि-मुद्विहिं सयर परिद्ववंतु वित्थिण्ण-वंसि सिक्खा-समाणे दंसणमित्तेँ विद्यावि-सूरे द्प्पापहारे दुज्जय-करिंदि दंभोलि सरिसु महु तणडँ देहु इय भणेवि समर-जय-सिरि रएण सहसत्ति विहिय मंगल अणेंदे । आरुहेवि करीसरे समरे धुत्तु । जलणजि विणिग्गड तेयवंतु । गंभीर-घोसि ग्रुवइ सदाण् । आरुहेवि समरे संगाम सूरे । लहु अक्किकित्त दारिय-गिरिंदि । ण गणइं महु मणु सण्णाहु एहु । विजएण ण घित्तड णिच्छवेण ।

घत्ता—पविमलः तणु वलयंजण-सरिसं काल मेह-मह-मयगले । आरुहिउ सहइ अवियल-सिसरे काममहे मंडिय-गले ॥१०२॥

# **९** दुवर्ड

महु महि-वल्लड सयलु रइकंतहो कह पोरिसु न थक्कओ। इय भय-विज्ञाएण सण्णाहु ण णिरु हरिणा विमुक्कओ।।

सरयंवर रुवि उरयारि-केड संठिड हिम्गिरि-सण्णिह-करिंद तहो परियरिव ठिड देवयाड णव-रिव-विंवु वरुवि-संप्याड मह-धयवड रुंधिय-वारिवाहु संपेसिय अवलोयणिय-नाम देक्खण-निमित्तु परवल्हो सावि भासंति तुरय-गल्ल सहुँ निवेहिँ पुव्वहँ तुह तेएँ सयल लिन्न णिरसिय-पक्खाईँ य ण हयराईँ अरि-सिण्ण-वत्त वज्जरिय तासु विसरिस-गुण-गण-छच्छी णिकेड। णं णव-जछहरू रूप्पय-गिरिंदे। सुंदर-यर गयणंगण-गयाड। तहो आण्य्र वसु चिळयड सराहु।

देवी हरिणा संजणिय काम ।
तक्खण-निमित्तु संपत्त धावि ।
डिट्टंड खयरिंदु विणिक्किवेहिँ।
खयरेसराहँ विज्ञा-विभिण्ण ।
संगरे गिण्हइँ णरु को वि ताइँ ।
विरमिय विज्ञाहर वहरियासु ।
कुसुमंजिल सुरयण-मणु हरंति ।

घत्ता—गय-छंगलु मुसलु अमोहु मुहुँ देवयाईँ वलहइ[हो]। दिण्णइ विजयहो विजयहो कएण णव-णीरहरु णिणदहो ॥१०३॥

३. D. °ॉण ।

९. १. D. है।

अनिन्द्य वारणेन्द्रपर राजा प्रजापित मंगल-विधियों पूर्वंक शीघ्र ही सवार हुआ। कवचोंसे सिज्जत खेचर सेनासे युक्त होकर, समरमें धूर्त (कुशल) वह तेजस्वी ज्वलनजटी विद्याघर भी तलवारकी मूँठ हाथमें पकड़े हुए तथा श्रेष्ठ हाथीपर सवार होकर निकला। विस्तीण वंशमें शिक्षाके समान, गम्भीर घोषमें निरन्तर महान्, अपने दर्शन (आँखें दिखा देने) मात्रसे ही शूरवीरोंको विद्रावित-कर देनेवाला, रणभूमिमें युद्ध करनेमें शूर, (शत्रुजनोंके—) दर्पका दलन करनेवाला, अर्कंकीर्ति १०भी तत्काल ही गिरीन्द्रोंको विदीण कर डालनेवाले दुर्जेय करीन्द्रपर सवार हो गया। भिरी देह तो वज्रके समान ही है अतः मैं इस कवचको तुच्छ समझता हूँ। इस प्रकार कहकर समर-जयरूपी श्रीमें रत विजयने निश्चय ही उस कवचको छुआ तक नहीं।

घत्ता—ितर्मेल तनुवाला वह बलदेव (—िवजय) अंजनके समान काले 'कालमेघ' नामक महान् हाथीपर सवार होकर ऐसा सुशोभित हुआ, मानो कामदेवके मण्डित गलेपर शिशिर- १५ कालीन पूर्णचन्द्र ही विराजमान हो ॥१०२॥

#### 9

# त्रिपृष्ठ अपनी अवलोकिनी विद्या द्वारा शत्रु-सैन्यकी शक्तिका निरीक्षण एवं परीक्षण करता है

#### दुवई

"मैं समस्त महिवलयका रितकान्त हूँ, मेरा पौरुष कभी भी नहीं थका।" इस प्रकार (कहकर) भय-विवर्जित उस सन्नाथ हरि—त्रिपृष्ठने कवचका सर्वथा परित्याग कर दिया (धारण ही नहीं किया)।

सौन्दर्यमें जो शरद्कालीन मेघके समान था, ऐसा तथा गरुड्ध्वजके समान एवं विसदृश गुण-गणरूपी लक्ष्मीका निकेत वह हरि—त्रिपृष्ठ हिमगिरिके समान अपने करीन्द्रपर सवार हो गया। वह (उस समय) ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो रौप्य गिरीन्द्र (विन्ध्याचल?) पर नवीन जलधर ही स्थित हो। सुन्दरतर गगनांगणमें आये हुए देवगण उसे चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये।

नवीन सूर्यंबिम्बके समान रूप-सम्पदावाले उस त्रिपृष्ठकी आज्ञासे दर्पोद्धत वे (सभी भट) चले। उनके महान् गरुड्ध्वजोंसे वारिवाह—मेघगित रुक गयी। ××××। हरि—त्रिपृष्ठिने इच्छित कार्यंको पूर्णं कर देनेवाली अपनी अवलोकिनी (विद्या) नामकी देवीको शत्रु-सेनाके देखने हेतु (अर्थात् उसके प्रमाण एवं शक्तिका पता लगाने हेतु) भेजा। वह देखने हेतु दौड़कर वहाँ (शत्रु-स्थलपर) जा पहुँची तथा (सारे रहस्योंको ज्ञात कर वहाँसे) लौटकर बोली—"दुष्ट राजाओंके साथ वह खेचरेन्द्र तुरगगल (हयग्रीव जैसे ही) तैयार होकर उठनेवाला था कि उसके पूर्वं ही आपके तेजके प्रभावसे उन (समस्त) शत्रु-विद्याधरोंको विद्या छिन्न-भिन्न हो गयी। समस्त विद्याधरोंके पक्ष काट लिये गये। अब युद्धमें कोई भी मनुष्य उन्हें पकड़ सकता है।" (इस प्रकार) उन विद्याधरोंके वैरियों (त्रिपृष्ठ आदि) को शत्रुसेनाका वृत्तान्त सुनाकर वह (अवलोकिनी-विद्या नामकी) देवी चुप हो गयी तथा अपने दोनों हाथोंसे देवोंके मनको हरण करनेवाली कुसुमांजलियाँ उस त्रिपृष्ठके सिरपर बिखेर दीं।

घत्ता—देवोंने नवीन नीरधर—मेघके समान गर्जना करनेवाले बलभद्र—विजयको उसकी २० विजय हेतु गदा, लांगल, मुसल एवं अमोघमुखी शक्ति प्रदान की ॥१०३॥

10

15

5

10

**१**० दुवई

गय-पंचयेण्णु-खग्गु कोत्थुहैमणि चाउ अमोहसत्तिया। एयहि हुउ अजेउ विजयाणुउ गय-सन्वत्थ-वित्तिया॥

एत्थंतर ह्यगल-तिणय सेण मिलणी मेइणि मंडल-एण होहिंमि बलाहँ गल गिज्जयाइँ भय-भिरय-भीरु वाहुिडिव जंतु इय भिण आवाहिंह रण-निमित्तु खुँर-घाय-जाउ रउ हयवराहँ दोहं वि बलाहँ हुउ पुरु भाइ इयरेयराहँ जीविय-रवाईँ णिसुणेवि तं सरु हरिस्य सकाउ भड़ भडहो तुरिउ तुरयहो तुरंगु रहु रहहो सयल वि रइ सगव्व आवंति णिहालिय रण-रसेण।
णं णिय-तेएँ विजयाणुवेण।
हयहिंसिय-पडहइँ विज्ञियाइँ।
धीरंतरंगु रण-मिज्झ थंतु।
तह काल वीरु किर धीर चित्तु।
णव-जलय-जाल सम मणहराहँ।
रणु वारइ निय-तेएण णाइ।
णित्तासिय-हय-गय-भड़-सयाइँ।
जोहहिँ वर-वीर-रसाणु राउ।
मैं।यंगहो गड कूरंतरंगु।
इय अवरुष्ण अविभडिय सन्व।

घत्ता—तिक्खण-वाणासण-मुक्क-सर दूरिट्टयह विसुहडहँ। द्विय देहि ण महियछे गुणरिहय कोवइद्ध जुव पयडहँ ॥१०४॥

११

दुवई

अवरुप्परु हणंति सद्देविणु सुह्इँ सुह्इ सुंद्र।। णिय-सामिय-पसाय-निक्खय-रय धणु रव-भरिय-ऋंद्रा॥

छिण्णिव जंघ-जुवले परेणे
ठिउ अप्प-सत्तु वर-वंस-जाउ
आयड्डिवि धणु फणिवइ-समाणु
भिंदेवि कवउ सुहडहो णिरुत्तु
गयवालु ण सुह-क्डु घिवइ जाम
पडिणय जोहे सो णिय-सरेहिँ
पडिगय-मय-पवण कएण भीसु
सुह-वडु फाडेवि पलंब-सुंडु
णरणाहहँ सिय छत्तु वरेहिं
सहसा सुणंति संगरे सकोह

णिविंडि ण सूरु भड़ असिवरेण । अवलंविय संठिड चारु चाड । घण-मुट्टि-मुक्कु जोहेण वाणु । किं भणु न पयासइ सुप्पहुत्तु । गय मत्त-मयंगहो सित्त ताम । विणिहंड पूरिय गयणोवरेहि । सयरेण रुसंतु महा-करीसु । करिवालु लंघि णिविंडि प्यंडु । णिय-णामक्खर-अंकिय-सरेहिं । सिक्खाविसेस वरिसंति जोह ।

२०. १. D. J. V. कोछुह । २. D.  $^\circ$ ल । ३. J. V.  $^\circ$ ल । ४. D. मायंगउ कूरं तरंगु । ११. १. D.  $^\circ$ रि $^\circ$ ।

# त्रिपृष्ठ और हयग्रीवकी सेनाओंका युद्ध आरम्भ दुवई

गदा, पांचजन्य, खङ्ग, कौस्तुभमणि, चाप ( —धनुष ) एवं सभी प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त करानेमें प्रसिद्ध अमोघ शक्तिसे विजयका छोटा भाई त्रिपष्ठ अजेय हो गया।

इसी बीचमें, रणके रसमें रँगे हुए त्रिपृष्ठने हयगलकी, मेदिनी-मण्डलकी रजसे मिलन सेनाको आते हुए इस प्रकार देखा मानो वह अपने (त्रिपृष्ठके) तेजसे ही मिलन हो गयी हो। दोनों ओरकी सेनाओं की गल-गर्जना होने लगी, घोड़े हींसने लगे, पटह (नगाड़े) बजने लगे। ५ 'भयभीत एवं डरपोक ही (रणभूमिके) बाहर भागता है, िकन्तु जो धीर-वीर होता है, वह रणमें शत्रुका सामना करता है।' इस प्रकार कहकर धीर-चित्त वीर (त्रिपृष्ठ) ने उसी समय रणके निमित्त अपने योद्धाओं का आह्वान किया। मनोहर उत्तम घोड़ों के खुरों के घातसे नवीन मेघजालके समान धूलि उड़कर दोनों ओरकी सेनाओं के आगे इस प्रकार सुशोभित हुई, मानो वह त्रिपृष्ठके तेजका प्रभाव ही हो, जो उस युद्धको रोकनेके लिए (बीचमें) आ गया हो। दोनों पक्षों के होने- १० वाले ज्याके शब्दोंने घोड़ों, हाथियों और अनेक भटोंको त्रस्त कर दिया। (ज्याके) उस शब्दको सुनकर उत्तम वीर-रसके अनुरागसे भरे योद्धाओंने रोमांचित-काय होकर स्वयं ही हर्ष-ध्विन की। तुरन्त ही भट भटोंसे, घोड़े घोड़ोंसे, कूर अंतरंग वाले हाथी हाथियोंसे तथा रथ रथोंसे, इस प्रकार सभी दर्ष युक्त होकर परस्परमें एक दूसरेसे आ भिड़े।

घत्ता—बाणासनोंसे छोड़े गये तीक्ष्ण बाण दूरिस्थित सुभटोंके शरीरोंपर न ठहर सके। १५ ठीक ही है, जो गुण (ज्ञानादिक, पक्षान्तरमें धनुषकी डोरी) को छोड़ देता है, ऐसा कोई भी क्या पृथिवीमें प्रतिष्ठा (सम्मान, पक्षान्तरमें ठहरना) को पा सकता है।।१०४।।

88

# दोनों सेनाओंका घमासान युद्ध—वन्दोजनोंने मृतक नरनाथोंकी सूवी तैयार करने हेतु उनके कुल और नामोंका पता लगाना प्रारम्भ किया

दुवई

सुन्दर सुभट परस्परमें अन्य सुभटोंको बुला-बुलाकर मारने लगे और अपने-अपने स्वामियों-के प्रसादसे निक्षिप्त वेगवाले धनुषके शब्दोंसे कन्दराओंको भरने लगे।

किसी भटने असिवरसे अन्य शूरवीरकी दोनों जंघाएँ काट डालीं, फिर भी वह (भूमिपर)
गिरा नहीं; बिल्क उत्तम वंश (कुल, पक्षान्तरमें बाँस) में उत्पन्न होनेवाला वह चाप—धनुष तथा
आत्म-सत्त्वका अवलम्बन कर वहीं (रणभूमिमें ही सिक्रिय) स्थित रहा। फणीन्द्रके समान अपना
धनुष खींचकर किसी योद्धाने कठोर मुट्टीसे बाण छोड़ा, जिसने दूसरे सुभटके कवच तकको भेदकर
(आप ही) कहिए कि क्या अपना सशक्त प्रभुत्व नहीं दिखा दिया? मदोन्मत्त हाथीके मुखपर
महावत कपड़ा भी न डाल पाता था कि शत्रु-योद्धा गगनके ऊपरसे ही अपने बाणोंकी वर्षा कर
उसे शिक्तहीन बनाकर मार डालते थे। प्रतिपक्षी हाथीके उछलकर गमन करनेके कारण भीषण
महाकरीश्वर अपने चर (महावत) से ही रूठ गया तथा अपनी प्रचण्ड लम्बी सूँडसे मुख वस्त्र १०
फाड़कर तथा महावतके आदेशका उल्लंघन कर भाग गया। कुछ कुद्ध योद्धागण अपनी शिक्षाविशेषको दिखलाते हुए युद्धमें सहसा ही स्वनामाक्षरांकित उत्तम बाणोंसे नरनाथोंके श्वेत वर्णके
छत्रोंकी वर्षा करने लगे।

10

5

घता—चिरुकालु घैरिवि रण-धुर-मयहँ णरणाहहँ तेइल्लहँ । कुल नामु समासिहँ वंदियण पुच्छंताहँ सुइल्लहँ ॥१०५॥

> १२ दुवई

संजाया दिणे विनित्तिंसाहय दुरयहँ मणोहरी। किं तहो उच्छछंत मुत्ताछिहिँ तारंकिय रणं सिरी॥

अणवरया यड्डिय-चार-चाव रेहंति रणंगणे जोह् केम दूसह-पहार पीडाउंछो वि किं जीवहिं परिथक्कहिँ दयाईँ चक्केण छिण्णु भू-भिडिड-भीसु कोवेण कोवि विंभड जणेइ घणु-लय अणत्थ-संतावणेय अरि-सर-लुय-गुण केण वि भडेण घण-पंक-मिड्झ पविछीण-चक्क सर-दिलियहिं कहव मणोरमेहिं कमल यरइ भाइवि मुक्ख भाव। चित्तयरें भित्तिहिं लिहिय जेम। तो पाणें घरइ महंतु कोवि। जा ण वयणु पहु पभणई पराइँ। वामेण करेण धरेवि सीसु। वालेण ससम्मुहुँ रिड हणेवि। वायरहुं जाय विहियाहि जेम्ब। पिय इव विमुक्क हय-गय भडेण। मणि जिडय-निविड-रह णिवई थक्क। आयड्डिय पवर-तुरंगमेहिं।

घता—कासुवि भूउ आमूलहो लुणिउँ लेवि गेद्धु निहुर महिँ। णं णहे जय जसु वीरहो भमइं सन्वत्थ वि दूसह गेँहो ॥१०६॥

> **१३** दुवई

दि़दु घारेवि करेण वामडं पड करिणा सुहड-पार्डिओ । दाहिण-चरणु चप्पि निय-सत्तिष्ठं जम इव वीरुपाडियो ॥

हत्थेणे छेवि भडु वारणेण खेळरइ किवाणिए उल्लॅंसंतु सर-घाय-जाय-भड-समर-हेड कर-सीयरे हिं कोरासियाहँ संपूरियंगे रेहंति जोह गयणयले खित्तु दुव्वारणेण। तहो कुंभे हरि व रेहइ दलंतु। णिरसहि करिंद णिद्दलिय-तेउ। णिद्धउ आवइ गुण-वासियाहँ। णिच्चल गइंद अरि-विजय-सोह।

२. D. घरिविण घुर<sup>°</sup>।

१२. १. J. V. है । २. D. णइं। ३. D. ईं। ४. J. V. गउहो। १३. १. D. इं। २. D. तथि। ३. J. V. किंवाइणिए। ४. J. V. वं।

घत्ता—चिरकाल तक रणकी धुराको धारण करनेवाले मृतक हुए तेजस्वी नरनाथोंकी सूची तैयार करने हेतु वन्दीजनोंने उनका संक्षेपमें कुल एवं नाम पूछना प्रारम्भ कर दिया ॥१०५॥ १५

#### १२

## तुमुल-युद्ध —अपने सेनापितको आज्ञाके बिना घायल योद्धा मरनेको भी तैयार न थे

#### दुवई

हाथियोंकी मनोहारी लड़ाई हुई, उसमें आहत उनके गण्डस्थलोंसे उछलकर गिरे हुए गज मुक्ताओंसे वह रणश्री ऐसी प्रतीत हुई, मानो दिनमें तारे ही निकल आये हों।

मुख्य भावका ध्यान करते हुए अपने ही हाथोंसे अनवरत रूपसे सुन्दर चापको चढ़ानेवाले योद्धा रणांगणमें किस प्रकार सुशोभित थे? ठीक उसी प्रकार (सुशोभित थे), जिस प्रकार कि चित्रकार द्वारा भित्ति-लिखित चित्र (सुशोभित होते हैं)। अर्थात् वे इतनी शीघ्रतासे बाणको ५ धनुषपर चढ़ाते और छोड़ते थे कि जिससे पासका भी व्यक्ति उनकी इस क्रियाको नहीं जान पाता था, इसीलिए वे चित्र-लिखित जैसे प्रतीत होते थे। दुःसह प्रहारोंकी पीड़ासे आकुल होकर भी कोई योद्धा तबतक प्राणोंको धारण किये रहा जबतक कि उसके स्वामीने उसे 'शत्रुजनोंकी दयापर जीवित रहनेसे क्या लाभ ?' इस प्रकारके वचन न कह दिये। चक्र द्वारा उच्छिन्न भ्रू-भृकुटिसे भयानक शीशको बायें हाथमें पकड़कर उसने कोधित होकर सम्मुख आये हुए शत्रुको तलवारसे १० मारकर आश्चर्यं-चिक्त कर दिया। जिस प्रकार शत्रुका दमन कर उसे चूर-चूर कर दिया जाता है, उसी प्रकार किसी भटने टूटी हुई धनुर्लंताको अनर्थ एवं सन्तापकारी जानकर तोड़ताड़कर फेंक दिया तथा शत्रुके बाण द्वारा उच्छिन्न गुण (रस्सी) वाले धनुषको अश्वभटों एवं गजभटों द्वारा उसी प्रकार छोड़ दिया गया, जिस प्रकार भ्रष्ट स्त्रीको छोड़ दिया जाता है। गहरी कीचड़ में फेंस चक्रवाले मणिजड़ित जिस दृढ़ रथपर नृपति बैठा था, वह बाणोंसे घायल हुए मनोहर १५ प्रवर-त्रंगों द्वारा जिस किसी प्रकार खींचा गया।

घत्ता—(युद्धकी) निष्ठुर भूमिसे किसी योद्धाकी मूलसे कटी हुई भुजाको लेकर गृद्ध आकाशमें उड़ गया। वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो उस दुर्जेय वीर पुरुषकी जय एवं यशोगाथा ही सर्वत्र भ्रमण कर रही है ॥१०६॥

#### १३

# तुमुल-युद्ध—घायल योद्धाओंके मुखले हुआ रक्त-वमन ऐन्द्रजालिक-विद्याके समान प्रतीत होता था

# दुवई

(मदोन्मत्त) हाथीने (किसी) योद्धाको पटककर उसके बायें पैरको अपनी सूँड्से दृढ़ता-पूर्वक पकड़कर तथा उसके दायें पैरको चाँपकर यमराजके समान ही अपनी पूरी शक्तिपूर्वक उसे दो भागोंमें चीर डाला।

दुर्वार हाथीने किसी योद्धाको अपनी सूँड़से पकड़कर आकाशमें फेंक दिया। किन्तु वह (योद्धा) भी (कम) खिलाड़ी न था, वह (ऊपरसे गिरकर) अपनी क्रुपाणसे उसके कुम्भस्थल-का उल्लासपूर्वक दलन करता हुआ सिंहके समान ही सुशोभित हुआ। करीन्द्रोंके तेजको भी निर्देलित कर देनेवाले युद्धमें योद्धागणोंके बाणोंसे आकान्त हो जानेपर हाथियोंने अपनी सूँड़ द्वारा शीतल जल-कणोंसे गुणाश्रित पदाति सेनाश्रित उन भटोंकी आपदाका निवारण किया। शत्रुओंपर

15

5

10

फग्गुण-खय-दल्ल-कीलिविवग्गे चुव-कर-णिग्गय-लोहिय-पवाहु णावइ अंजण-महिहरु सुतंतु णिरसेवि मुच्छाविण दुक्ख-जाय ते धारिय कहव महा भडेहिं। अवलोएविणु विंभल्ल-सरीरु केणवि णड णिहड दयावरेण तयसार-गुणा इव महिहरगो।
पिवरेहइ मत्तड पयड-णाहु।
साणुगिल्य-गेरुअ-णिज्झरंतु।
पुणु भिड़िय वेरि वण रिसयकाय।
सुह संगहु भणु कीरइ ण केहिँ।
मारण-मणु करवालेण वीरु।
दुग्गड ण णिहम्मईँ महैवरेण।

घत्ता—वयणेण पहाराँडिलिय मणु लोहिड कोवि वमंतड । सहइ व समरंगणे णरवरहँ इंदयालु दरिसंतडः॥१०७॥

१४

दुवई

ण हरेई सत्ति कासु वि उरे णिवडंती अवारणं। तं ण कहंति किंपि जं वीरहँ दृष्प-विणास-कारणं॥

उरे निवडंती दंतुज्जलाए
किंड असिल्याईँ तासिय-विवक्खु
अरिणा कुंतेण हियए विहिण्णु
तं रसइ कंठ-कंद्लि स-कोड
केणिव सहसाणिय-कोसलेण
मिच्चुह कारणु णिय वहहिँ हूअ
दल्लियप्र दाहिण-मुप्र हयकवालु
केणिव हडं रिड पहरंतु जोइ
सर-णिह्यंगेण वि हयवरेण
करणीड णासु वारहो ण वंतु

सामंगइ चारु पओहराए।
भड़ कंतईँ इव सह-मीलियक्खु।
धावंतु कोवि दुक्खेण खिण्णु।
दंसाणिड विसहर इव सुभोउ।
किर धिरय छुरिय सिढिलावणेण।
दुहंतरंग भज्जविँ विरूव।
अवरेण करेण धरेवि वालु।
आवइ कासु वि डवयारि होइ।
परिहरिड सर्यंड सिक्खाहरेण।
समुहोइ विहुरसुहे जाइवंतु।

घत्ता—वर कंठि णेव हारु ण चमरु सुण्णासणु धारंतड । तासंतु दंति णामेण हरि करण न वे हरिजंतड ॥१०८॥

५. J. V. ° हे ° । ६. D. ° हं ° । ७. D. ° ह ° । १४. १. D. ° ह । २. D. ° हायहं । ३. J. V. ° हे । ४. D. ° व । ५. D. ° ज ° । ६. D. णासवरहो ° ।

की गयी विजयसे सुशोभित तथा शत्रु-बाणोंसे क्षत-विशत योद्धागण निश्चल रूपसे गजेन्द्रोंपर बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो पर्वतके अग्रभागपर स्थित वे ऐसे मुँड़े हुए वृक्ष हों, जिनके १० पत्ते फाल्गुन-मासकी धूपसे झड़ गये हों और जिनका मात्र त्वचासार ही शेष बचा हो। प्रचण्ड हाथियोंमें श्रेष्ठ गजराजकी सूँड़के कट जानेसे स्रवते (चूते) हुए लोहूका प्रवाह इस प्रकार सुशोभित हो रहा था, मानो अंजनगिरिके शिखरसे गेरुमिश्रित झरना ही बह रहा हो। मूर्च्छिक दूर होते ही दुख-रहित होकर घावोंसे रिसते हुए शरीरवाले योद्धा बैरियोंसे पुनः जा भिड़े और जिस किसी प्रकार महाभटों द्वारा वे पकड़ लिये गये। कहिए, कि शुभका संग्रह किसके द्वारा नहीं किया १५ जाता १ घावोंसे विह्वल शरीर देखकर उसे तलवारसे मार डालनेकी इच्छा होनेपर भी किसी दयावीर सुभटने उसे मारा नहीं। ठीक ही कहा गया है,—'दुर्गंतिमें फँसे हुए शत्रुको महाभट मारते नहीं।'

घत्ता—तीक्ष्ण प्रहारसे आकुलित मनवाले किसी योद्धाके मुखसे खूनकी कै हो रही थी। वह योद्धा इस प्रकार सुशोभित हो रहा था, मानो समरांगणमें वह राजाओंके सम्मुख इन्द्रजाल- २० विद्याका प्रदर्शन कर रहा हो।।१०७॥

# 88

#### तुमुल-युद्ध--आपत्ति भी उपकारका कारण बन जाती है

#### दुवई

किसीके वक्षस्थलपर असह्य 'शक्ति' (नामक विद्याको मार) पड़ी तो भी वह (अर्थात् उस शक्ति नामक अस्त्रने) उस (शिक्तिको मार खाये) योद्धाको शिक्ति-सामर्थ्यका अपहरण न कर सकी। निश्चय ही (शास्त्रोंमें) ऐसी कोई बात नहीं कही गयी है, जो (युद्धकी इच्छा रखनेवाले) वीरोंके दर्पके विनाशका कारण बने।

(नील कमलके समान), श्याम-आभावाली दन्तोज्ज्वला (जिसकी नोंक उज्ज्वल है, १५ पक्षान्तरमें, उज्ज्वल दाँतोंवाली), चारु पयोधरोरु (अच्छे पानीवाली और महान्; पक्षान्तरमें सुन्दर स्तन एवं जंघाओंवाली) कान्ताके समान असिलताने शत्रुको वक्षस्थलपर पड़ते ही उस त्रस्त विपक्षी भटको ऐसा मारा कि उसने शीझ ही अपने नेत्र निमीलित कर लिये। शत्रुके कुन्त द्वारा विदीण हृदयवाले तथा उसके दुखसे पीड़ित होकर भी किसी योद्धाने क्रोधित होकर (उसके पीछे) दौड़ते हुए उस शत्रु-भटकी कण्ठ-कन्दिलमें इस प्रकार काटा, जिस प्रकार कि सर्प अपने फणसे (अपने शत्रुको) काट लेता है। किसी अन्य शत्रु-योद्धाके द्वारा अपने कौशलसे सहसा ही, शिथिलता-पूर्वंक हाथमें घारण की हुई छुरी उसके घारककी ही मृत्युका इस प्रकार कारण बना दी गयी जिस प्रकार कि दुष्ट अन्तरंगवाली अपनी ही भार्या दुश्चरित्र होकर (दूसरेके चंगुलमें फँसकर) अपने ही पितकी मृत्युका कारण बन जाती है। किसी भटने अपने कपोलके हत हो जाने तथा दाहिनी भुजाके कट जानेपर भी बायें हाथसे करवाल धारण कर प्रहार करते हुए १० शत्रुको मार डाला। सच ही है—कभी-कभी आपित्त भी उपकार करनेवाली हो जाती है। बाण द्वारा निहत अंगवाले घोड़े अपने सवारों द्वारा पित्यक्त कर दिये गये। हाथी भी घायल महावतोंको छोड़-छोड़कर व्याकुल होकर भाग गये।

घत्ता—जिस घोड़ेके उत्तम कण्ठमें न तो हार था और न चामर ही, तथा जिसका आसन खाली था, ऐसे सिहासनवाला वह (घोड़ा) हाथियोंको त्रस्त करता हुआ नाममात्रसे ही नहीं; २० अपितु क्रियासे भी 'हरि' हो गया ॥१०८॥

10

# **१५** दुवई

रण धारइ यवेण सन्वत्थ वि सर-हय-तणु वि हयवरो । णिय-मय-पहुहे झत्ति पयडंतउ सूरत्तणु व सुहयरो ।।

सिरि मुग्गरेण अहिएण कोवि
ण मुअइ णियंगु विवसों वि बीर
भिंदेवि अभिज्ज वि देहताणु
सो एण फलेण विविज्ज्ञिओ वि
रक्खंतें सरसंचयो सामि
केण वि किजंभत्थायार देहु
लज्जाहिमाणु-कुलु-पहु-पसाड
वण-भरिय-सरीर वि सूर तोवि
करि अवयवेहिं हय-धय-बडेहिँ
संकिण्णु रणंगणु तं पहुड

परिताड़िंड छोहमएण तोवि।
रण-रंगे होइ अच्चंत-धीरः।
पाणइ सुहडहो अवहरइ वाणु।
पुण्णई दिणे को ण हवइँ परोवि।
ससरीरहि निरु मायंग गामि।
किं किण्णे करइ पवहंतु णेहु।
मणि मण्णिवि णिय-पोरिस-पहाड।
णिवडंति ण अप्प ण-परु पछोवि।
छिण्णेहिँ अणेयहिँ रह-वडेहिँ।
अइ दुग्गु भमिर-खयरहिँ विरुड।

घत्ता—विरएवि पाणु रुहिरासवहो मत्त णरंतालंकिय । णिरु जाउहाण णच्चंति सहुँ सुहड घडेहि असंकिय ॥१०९॥

> १६ दुवई

इय तहो वाहिणीहु अवरोप्परु द्प्पुद्धरहँ जायओ। हय-गय-रह-भडाहरण दूसहु पेयाही सुवायओ।।

इत्थं तरिमम कोवें पिलित्तु 5 चमुवइ रहत्थु रणे उत्थरंतु हिर विस्सणामु णयवंतु मंति संधंतु चावे 10 धायड तुरंतु मरु-मरु भणंतु कज्जी समण्णु हेल्र मरेहिँ भडयण-सिराष्ट्र

सुह सागरिम्म । दिणयरूव्य दिन्तु । रह-मंडलत्थु । धणुलय् धरंतु । महियलं सणासु । णाराय पंति । णिट्टर सहाव । अग्गिड सरंतु । विभिड जणंतु । ......थण्णु । णहयलं चरेहिँ ।

सीसय-हराष्ट्र।

१५. १. D किण।

१६. १. J. V. केवें। २. D. कज्जी समण्णु अण्णु। V. प्रतिमें कज्जी समण्णुके बाद अनुपलब्धि सूचक सात डैश देकर अण्णु पाठ है।

# तुमुल-युद्ध—राक्षस-गण रुधिरासव पान कर कबन्घोंके साथ नाचने लगते हैं दुवई

बाणोंसे शरीर के क्षत-विक्षत हो जानेपर भी आज्ञाकारी उत्तम घोड़े वेगपूर्वंक युद्ध कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था, मानो अभी-अभी मृतक हुए अपने स्वामियोंकी शूरवीरताको ही वे प्रकट कर रहे हों।

शतुने किसीके सिरपर लौहमय मृग्दर पटक दिया, तो भी विवश होकर रणरंगमें अत्यन्त धीर उस वीरने अपना शरीर त्याग न किया। पैने अग्रभागसे रहित बाणने भी अभेद्य देहत्राण — ५ लौहकवचको भेदकर सुभटके प्राण ले लिये। ठीक ही है, दिनों (आयु) के पूर्ण हो जानेपर कौन किसको नहीं मार सकता? किसी योद्धाने अपने शरीरसे ही हाथीपर सवार हुए स्वामीकी ओर आनेवाले शर-समूहोंसे उसकी रक्षा करते हुए उसे (अपने शरीरको) अस्त्राकार बना दिया। ठीक ही है, स्नेहवश व्यक्ति क्या-क्या नहीं कर डालता? शूरवीर आपसमें एक दूसरेकी ओर देखकर और (विपुल) लज्जा, (क्षत्रिय वंशका—) अभिमान, (उत्तम—) कुल प्रभुका प्रसाद तथा अपने १० पौरुषके प्रभावका स्मरण करते हुए शरीरके घावोंसे परिपूर्ण होनेपर भी वे शूरवीर रणक्षेत्रमें गिरे नहीं। हाथियों एवं घोड़ोंके अंग-प्रत्यंगों, ध्वजा-पताकाओं तथा अनेक रथवरोंके छिन्न-भिन्न हो जानेसे वह विकराल रणांगण एकदम पूर गया तथा भ्रमणशील खेचरोंके द्वारा वह अति दुगंम हो गया।

घत्ता—मनुष्योंकी अँतड़ियों (की माला) से अलंकृत तथा रुधिररूपी आसवका पान १५ करनेके कारण मदोन्मत राक्षसगण सुभटोंके घड़ोंके साथ-साथ निःशंक मनसे नाचने लगे ॥१०९॥

#### १६

# तुमुल-युद्ध--अश्वग्रोवके मन्त्री हरिविश्वके शर-सन्धानके चमत्कार । वे त्रिपृष्ठको घेर लेते हैं दुबई

इस प्रकार उन दोनों ही सेनाओंके हाथी, घोड़े, रथ एवं दर्पोद्धत भट प्रेतोंकी उदरपूर्तिके हेतु परस्परमें दुस्सह युद्ध करने लगे।

इसी बीच सुखरूपी सागरमें क्रोधसे प्रज्वित दिनकरके समान दीप्त, रथ-मण्डलमें एकान्तमें स्थित सेनापित रणमें उछलता हुआ धनुलंताको धारण किये हुए महीतलमें 'हरिविश्व' इस नामसे सुप्रसिद्ध नीतिज्ञ मन्त्री चापमें निष्ठुर स्वभाववाली नाराच-पंकि—बाण पंकिका सन्धान करता हुआ तुरन्त दौड़ा और 'मारो'-'मारो' कहता हुआ जन-मनको विस्मित करता हुआ आमे बढ़ा। युद्धभूमिमें (उसके) समान अन्य (योद्धा न था?)। × × × × र नभस्तलमें वेगपूर्वंक चलाते

ंचामर-परेहिंं। भुव-संगरेहिं 15 मह-धय-वडेहिं। णहे कय-णडेहिं भिण्णड निर्धु । वुह वृह-वंधु विद्विय गत्त। परिवडिय छत्त मह भीसणेण। करि दंसणेण उम्मग्ग लग्ग। सुन्नासमग्ग व 20 सहसत्ति कट्ट। सतवण पणह मारण-मणेण। कुद्धेण तेण रवि-रुचिं -हरेहिं। अगणिय-सरेहिं

> घत्ता—णीयहो संकोयहो कन्ह-वलु जिह ससिणा णिसिय किरणहिँ। सञ्बत्थ विरयणिप्र कमल-वणु तिमिरकर-संहरणहिँ॥११०॥

> > १७

# दुवई

णिय बाहुबलु एम पयडंतड सो भीमेण सहिओ। दूरुज्झिय-भएण गुण सहेँ गयणुवि पडि णिणहिओ॥

ंतं णिसुणेविणु सिरु विहुणेविण्। तहो रिड भीमहो संगरे भीमहो। पवणु व जाइवि अहिमुहुँ ठाइवि । 5 ं तेण सरोसें रण भैर तोसें। साहंकारें गुण-टंकारेँ। सुवणु भरेविणु हुंकारु करेविणु । जोतिय-हयवरु वाहेवि रहवर। करिवि महाहउ सो सहसा हड। 10 अगणिय वाणहिं हय पर-पाणहिं। तहो वाणोहइँ झत्ति सलोहइँ। मणे परिकलियइँ अंतरि दलियईँ। णियसर-पंतिहिं गयणि वयंतिहिं। ़ वेरि-करिंदहँ द्लिय-गिरिंद्हँ। 15 हरिणा हीसे संगरे भीसें। परिगय-संकें अद्ध-मियंकेँ। धण विब्साडिड धयवडु फाडिउ।

> घत्ता—सहसत्ति तुरंगम रहु मुएवि हाहाकारु करंतहँ । ोलग्गि विलग्गा गयणयर सुरणरवरहँ णियंतहँ ॥१११॥

20

<sup>⊸</sup> ३. D. V.°वि । ⊌ १. D. पर् ।

हुए बाणोंसे भटजनोंके शिरस्त्राणोंसे युक्त सिरोंको ही उड़ा दिया। युद्धभूमिमें चामर ढुरते हुए आकाशमें नाचती हुई महाध्वज पताकाओंसे चतुर योद्धाओंके निरन्ध्र व्यूह-बन्धको भी छिन्त-भिन्न कर दिया। छत्र गिर गये, गात्र ढीले पड़ गये, महाभयंकर हाथीको देखते ही, सवाररिहत घोड़े १० भागकर उन्मार्गगामी हो उठे और मारनेको इच्छावाले उस कृद्ध हरिविश्व द्वारा सूर्यकिरणोंको भी ढँक देनेवाले अगणित शरों द्वारा लगे हुए सैकड़ों घावोंसे पीड़ित होकर सहसा ही मृत्युको प्राप्त हो गये।

घत्ता—(हरिविश्वके बाणों ने) कृष्ण (त्रिपृष्ठ) की सेनाको चारों ओरसे उसी प्रकार संकोच (घर) लिया, जिस प्रकार रात्रिमें चन्द्रमा तिमिर-समूहका संहार करनेवाली अपनी १५ तीक्ष्ण किरणोंसे सर्वत्र ही कमलवनको संकुचित कर देता है।।११०।।

#### १७

# तुमुल-युद्ध—हरिविश्व और भीमकी भिड़न्त

मन्त्री हरिविश्वको अपने बाहुबलको इस प्रकार प्रकट करते हुए देख निर्भीक भीम नामक (त्रिपृष्ठ के) योद्धाने उसे ललकारा और उस (भीम) के धनुत्र की टंकारसे गगन प्रतिध्वनित हो उठा।

भीमकी ललकारको सुनकर, अपना सिर धुनकर, रणभारसे सन्तृष्ट, युद्धशूर, भीमके शत्रु उस हरिविश्वने पवनके (वेगके) समान जाकर, उस भीमके सम्मुख उपस्थित होकर, दर्पके साथ ५ धनुषकी टंकारसे भुवनको भर दिया तथा 'हुंकार' करके उत्तम घोड़े जोतकर रथको हाँककर शत्रुओंके प्राणोंको हरनेवाले अगणित बाणोंसे महान् संहार किया, किन्तु वह (हरिविश्व) स्वयं भी सहसा घायल हो गया। तत्काल हो उसके लौहमय बाण-समूह (शत्रुओंके) हृदयोंमें उतरने लगे, (उनके) वक्षस्थलोंको दलने लगे। उसने आकाशमें चलती हुई अपने बाणोंकी पंक्तियोंसे वैरियोंके करीन्द्रों एवं गिरीन्द्रोंका दलन कर डाला। तब संगरमें भीषण हरिणाधीशने निःशंक १० होकर 'अर्धमृगांक' नामक बाणसे उस (हरिविश्व) के धनुषको तोड़ डाला और ध्वजपटको फाड डाला।

घत्ता—(भीम—हरिणाधीशके उस पराक्रमसे) विद्याधर-गण सहसा ही तुरंगम-रथ छोड़-छोड़कर हाहाकार करते हुए देवों और मनुष्योंके देखते-देखते ही उलटे हो-होकर गिरने लगे।।१११।।

10

15

5

१८

दुवई

हरि मज्झु मंतिणा दंतिव सैराएणद्धओ । धावंतेण चारु वच्छत्थछे रसित्तिए मीमु विरुद्धओ ॥

भेल्लेवि सरासणु लेवि खग्गु करणेण ससंदणु परिहरेवि भालयले हणिवि खग्गेण झति धूमसिंह्। खंडिवि माण-सेलु रण मज्झे सयाउहु सहइ केम सुरवर करि-कर-संकास-वाहु जिड असणिघोसु संगाम जाम परि कंपाविय णिस्सेस्स सण्णु पाडिड जणवड सर-संचएण कड्डिवि गुण थिरदिट्टिप्र णिएवि णिज्जिणिवि अक्कितिहिँ असेसु पय-जुव-पाडिय खेयर-महीड णिय-किरणुज्जोविय-गयण मग्गु।
तहो दंसणि रोसे पाउ देव।
घित्तिंड सो भीमें भीम-सत्ति।
णिय-भुव-वल-हरिसिय-खयर-मेलु।
णिद्दारिय-मयगल-सीहु जेम।
अणवरय-दाण-जिय-सिर-पवाहु।
सच्चड सत्तुंजड हुवड ताम।
गय-कंपु अकंपणु वद्ध-मण्णु।
णं हय गल-जय-धय-वड-रएण।
णिसियाणण-वाणाविल मुएवि।
विश्थिण्णु सेण्णु रणमहि विसेसु।
पुणु पुरड परिट्ठिड तुरय-गीड।

घता—सो अवलोप्रवि लीलप्र पुरओ अक्किक्तिणा खयरें। सलवृद्धि विहंजिय भालयलु रण-गय-पहिभड-खयरें॥११२॥

१९

दुवई

निय करें करेवि चाउ ैसंधेविणु मुक्काविसिह-पंतिया। गयणयरावछीव पविरेहइ गयणंगणे व पंतिया॥

अणवरयहिँ तेहिं सरेहिँ तेण तहो चिंधवंस छट्टी विछुत्त हय-कंठेण वि छीछावहाणे वामयरेँ तहो दिढ-वाहुदंडे एक्केण तासु दीहर-सरेण

मण-जाय-दुसह कोवारुणेण । सुह वंस लच्छि-वल्लीप्र जुत्त । जय लच्छिर्ह सुर करिकर समाणे । णिक्खित्त वाण तिक्खण-पर्यंडे । छिंदेवि छत्तु धड निब्मरेण।

१८, १. J. V. मे । २. D. से । ३. D. मि । ४. D. ण । ५. D. के । ६. D. सि । १९, १. J. V. चे ।

# तुमुल-युद्ध--हरिविश्व और भीमकी भिड़न्त

# दुवई

हरिविश्व मन्त्रीने अपने दौड़ते हुए हाथीके समान घोर्ड़ द्वारा हरिको बीचमें ही रोक दिया तथा भीमका सुन्दर वक्षस्थल शक्ति द्वारा वेध डाला ॥

तब शरासन छोड़कर अपनी किरणोंसे गगन-मार्गको उद्द्योतित करनेवाले खड्गको लेकर भीम-शक्तिवाले भीमने उस हरिविश्वको देखते ही कुद्ध होकर उसे उसके रथसे खींच लिया और लात मारकर तत्काल ही उसके माथेपर तलवारसे वार किया।

अपने भुजबलसे विद्याधरोंको हर्षित करनेवाले धूमिशखके मानरूपी पर्वतको खण्डित कर वह शतायुध भीम रणके मध्यमें किस प्रकार सुशोभित हुआ ?—

ठींक उसी प्रकार—जिस प्रकार कि मदोन्मत्त हाथीका विदारण करनेवाला सिंह (सुशोभित होता है)।

अनवरत मद-प्रवाहसे सरित्प्रवाहको भी जीत लेनेवाले ऐरावत हाथी की सूँड़के समान १० भुजाओंवाले अशिनघोष (हयग्रीव का पक्षधर) को जब उस (भीम) ने युद्धमें जीत लिया तब उस (भीम) का 'शत्रुंजय' यह नाम सार्थक हो गया।

समस्त कुद्ध सैन्य-समुदायको भी कँपा देनेवाले, कम्प (भय) रहित क्रोधी अकम्पनने अपने तीत्र वेगवाले बाण-समूहसे जनपदको पाट दिया। (तब) ऐसा प्रतीत होता था मानो वे (बाण-समूह) हयगल (अश्वग्रीव) की जय-ध्वज ही हों। ज्याको खींचकर स्थिर दृष्टिसे देखकर तीक्ष्णाग्र १५ बाणाविल छोड़कर अर्ककीर्तिने रणभूमिमें विस्तृत समस्त सैन्य विशेषको पराजित कर जब उस खेचर महीप हरिविश्वको अपने चरणोंमें झुका लिया तब वह तुरगग्रीव पुनः सम्मुख उपस्थित हुआ।

घत्ता—उस तुरगग्रीवने लीलापूर्वक देखा कि उस अर्ककीर्ति (विद्याधर) ने रणमें आये हुए प्रतिपक्षी खेचरोंके भालतल शैलवर्तसे कुचल डाले हैं ॥११२॥ २०

### १९

# तुमुल-युद्ध-अकंकीर्तिने हयग्रीवको बुरी तरह घायल कर दिया

### दुवई

( उस तुरगगलने ) अपने हाथमें धनुष लेकर तथा विशिख (बाण) पंक्तिका सन्धान कर ( उसे ) छोड़ा। वह ( बाणपंक्ति ) इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, मानो गगनांगणमें गगनचरों ( विद्याधरों ) की पंक्ति ही हो।

मनमें उत्पन्न दुस्सह कोधसे लाल होकर उस हयग्रीवने जयरूपी लक्ष्मीके लिए लीलावधान पूर्वक, अनवरत छोड़े गये अपने बाणोंसे उस अर्ककीर्तिकी सद्वंशवाली लक्ष्मी-लताके साथ-साथ ध्वजाकी वंश-यष्ट (बाँसकी लाठी) को भी नष्ट कर डाला तथा ऐरावत हाथीकी सूँड़के समान अपने बायें हाथसे उस अर्ककीर्तिके प्रचण्ड एवं सुदृढ़ बाहुदण्डमें स्थित तीक्ष्ण बाणको छेद डाला।

5

10

अण्णेण मडडु मणि-पज्जलंतु तहो अक्षकित्ति कोवंड कोडि तेण वि प्चालिवि चारु चाड णारायहिँ सिहिगल तणडँ पुँतु गज्जिड गहीरु रणरंग केम उम्मूलिउ णिवडिउ पक्खलंतु । महियलं पाडिय भल्लेण तोडि । विरएविणु दारुणु दुइ भाउ । हणि हयगलु सण्णाहेण जुत्तु । पाडिस णव-जलवाहेण जेम ।

घत्ता—रणे कामएड दुज्जड परहिं जिंड पोयणपुँरणाहें। चिरु विरयंतें तड जिह भुवणे कामएड जिणणाहें।।११३॥

२०

दुवई

सिस सेहरहो दण्पु पविहंजिङ सिहिजडिणा रणंगणे। पडिहरि-तुरयगीव-विजयासए सिहु तोसिङ रणंगणे॥

चित्तंगयाइँ विज्जाहराइँ
मिण रेहंतेण जिणय अणिहु
हरिणाहीसेण वि वण मयंगु
विण्णि वि भय-विज्जय चारुचित्त
णिय-णिय भुव-वल भडवाय भगग
वल-कलिय वलहो वच्छयलु चारु
वित्थारंते सिक्खा-विसेसु
तहो रंधुपावि कय-कलयलेण
सिर-सेहरु मणि किरणहिं फुरंतु
दिक्खंतह खयरेसरहँ तेम

जिणिसत्तसयाइँ मणोहराइँ ।
विजएण णील रहु पुरव दिहु ।
पुक्खर-जल-कण सिंचिय पयंगु ।
कोवाणल जालाविलिहें लित्त ।
पुन्वावर-वारिणिहिय पवग्ग ।
विणिहव गयाएँ लोलंत-हार ।
विज्जाहरेण तोसिव सुरेसु ।
गय-घायं गर्जते वलेण ।
महियलि पाडिव जण-मणु हरंतु ।
कुलिसेण घणेण व सिहरि जेम ।

घत्ता—तहो मर्ड्ड गिल्य मुत्ता मणिहि सहइ रणंगणु मंदहिँ। णं वित्थरि खयराहिव-सरिहे वाह-वारि-वर विदुहि ॥११४॥

२. <sup>D</sup>. J. V. <sup>°</sup> हवा । ३. D. मु ें ४. D. भु । २०. १. D. पारंगणे J. पाणंगणे । २. D. <sup>°</sup> इं १ ३. D. शयए । ४. D. <sup>°</sup> इं १

उसके एक ही दीर्घ एवं फैलनेवाले बाणने उस ( अर्कंकीर्ति ) के छत्र एवं ध्वजाका छेदन कर दूसरे बाणने उसके मुकुटकी प्रज्विलत मणिका उन्मूलन कर उसे भूमिपर गिरा दिया। तब अर्ककीर्तिने अपने भालेसे उस हयग्रीवकी कोदण्ड-कोटि तोड़कर उसे धूलमें मिला दिया। यह देखकर उस १० हयग्रीवने दारुण दुष्ट भावपूर्वक अपना सुन्दर धनुष चला दिया। तब उधर शिखिगत ( ज्वलन-जटी) के कवचधारी पुत्र (अर्ककीति) ने नाराचों द्वारा उस हयग्रीवको घायल ही कर डाला। वह गम्भीर अर्ककीति रणरंगमें किस प्रकार गरजा ? ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कि वर्षाऋतुमें नव जलवाहन (—नवीन मेघ )।

घत्ता-युद्धमें शत्रुजनों द्वारा दुर्जेय कामदेवको पोदनपुरनाथ (राजा प्रजापति) ने उसी १५ प्रकार जीता, जिस प्रकार कि इस पृथिवी-मण्डलपर चिरकाल तक तपस्या करते हुए जिनेन्द्र आदिनाथने कामदेवको जीता ॥११३॥

#### २०

# तुमूल-युद्ध--ज्वलनजटी, विजय और त्रिपष्ठका अपने प्रतिपक्षी शशिशेखर, चित्रांगद ,नीलरथ और हयग्रीवके साथ भीषण युद्ध

### दुवई

( अर्ककीर्तिके पिता — ) शिखिजटी ( — ज्वलनजटी ) ने रणरंगमें शशिशेखर ( नामक विद्याधर) के दर्पको चूर कर दिया। इधर सन्तोषको प्राप्त प्रतिहरि अश्वग्रीव विजयकी अभिलाषासे रणांगणमें आया।

चित्रांगद आदि सात सौ मनोहर विद्याधरोंको जीतकर मणियोंसे सूशोभित विजयने नीलरथ (विद्याधर) की ओर अनिष्ट-जनक दृष्टिसे देखा। हरिणाधीश-नित्रपृष्ठ भी पुष्कर जल-कणोंसे सूर्यका सिचन करनेवाले वन्य मातंगपर सवार हुआ। इस प्रकार अपने-अपने भुजबलसे भट-समूहको भगा देनेवाले, पूर्व एवं पश्चिम समुद्रकी तरह बढ़े हुए पराक्रमके धारक, कोपाग्नि-रूपी ज्वाला-वलयसे प्रज्वलित, निर्भीक एवं चार-चित्तवाले वे दोनों-- त्रिपष्ठ एवं विजय युद्धके लिए तैयार हो गये।

अपनी शिक्षा-विशेषसे सुरेश-इन्द्रको भी सन्तुष्ट करके उस विद्याधर (हयग्रीव ) ने अपने १० नाना रूपोंका विस्तार करते हुए पराक्रमी बलदेवके दीप्त एवं चलायमान हारसे सुशोभित सुन्दर वक्षस्थलको गदासे विनिहत कर दिया। तब अवसर पाकर गदाघातके कारण गर्जंते हुए उस (विजय) ने देखते-देखते ही खेचरेश्वर (हयग्रीव) के जनमनोहारी, मणि-किरणोंसे स्फुरायमान सिर-शेखरको उसी प्रकार भूमिमें गिरा दिया, जिस प्रकार कि वज्यमेघ पर्वत-शिखरको भूमिपर गिरा देता है।

घत्ता—उस हयग्रीवके शेखर (मुकुट) से धीरे-धीरे गिरती हुई मुक्ता-मणियों द्वारा रणांगण इस प्रकार सुशोभित था, मानो ( वे मॉण्या ) खेचराधिपरूपी सरिताके जल-प्रवाहके सन्दर जल-कणोंकी विस्तार ही हों ॥११४॥

10

5

10

२१

दुवई

तहो दोहंपि दिक्खि दुज्जड वलु हुड कोड्ड गओ जणे। को जिणिहइँ न एत्थु रण एयहँ इय संदेह-हय-मणे॥

अवरहो असञ्ज्ञ संगरे वलेण विरइड कयंत-गोयर करिंदु इय खयर-पहाण हैं विणिहया हैं धाविड हय कंधरु-क्रूरभाड तज्जेवि इयरहँ सयल इँ वला इँ कहिं सो सरोसु णारियण-इड्डु इय पुन्व-जम्म कोवेण दिन्तु पुच्छंतु मन्त-मायंग-रूढु विजयाणुअ दंसेण हियइँ तुडु 'महु जोग्गु एहु रिड' एउँ भणेवि णीलरहु हलेण हण्णेवि वलेण ! हरिणेव दाण धवियालि-विंदु ! अवलोइवि पाण-विविज्ञियाहैं ! वामेण करेण करेवि चाड ! द्रिसिय तणु-वण-णिगगय-पलाहैं ! दुष्जड बहासड रिड तिविहु ! पासेय विसाल पुर्डिंग सित्तु ! तहो पुरड थक्कु अच्चंत गृदु ! हयगीड चक्कवइ दलिय-दुद्ठ ! मज्झंगुलीए धणु-गुणु हणेवि !

घत्ता—विज्जामय-वाणइँ तेण लहु पविमुक्कइँ असरालइँ । विहिणा दिप्पंत कुलिस-हलइँ दूसह-यरइँ करालइँ ॥११५॥

२२

दुवई

ते सर अंतरालि पविहंजिय विजय-कणिट्ट-भाइणा। णिय ट्टाणेहिँ फुल्ल-मय तहोहुव असिदारिय अराइणा॥

तह अवसरि कंपाविय धरेण विर्इय णिसि-घोरं धार तेण सो णिण्णासिय विजयाणुवेण पिडहरिणा पेसिय फणि-फणाल ते विद्धंसिय हरि वहरिएण हयकंठ पच्छाइ ससोमु ते दलिय तिविट्ठ मुंदरेण हयकंधरेण मुक्कड हुवासु तो सुरतिय-णयणाणंदणेण पसमिड विज्ञामय जलहरेहि

तमुवाणु मुक्कु ह्य कंघरेण।
एक्किहेँ कय महिमरुवहु खणेण।
रिवसम कोत्थुह-मिण-करचएण।
आसी विसम्गि-जाला-कराल।
गरुडेण समिर अणिवारिएण।
गिरिवरिहेँ तुंग सिंगेहिँ वोमु।
पविणालहु णाइँ पुरंदरेण।
धूमाविल-जालाविल-हुआसु।
पोयण-पुर वइ-लहु णंदणेण।
धौराहि सित्त धरणीहरेहिँ।

घत्ता—पजलंति सत्ति परिमुक्क लहु हयगीवेण गरिट्रहो। विप्फुरिय-किरण वर-हार-लय साहुव हियइँ तिविट्रहो।।११६।।

२१. १. D. ° में । २. D. ° णि। ३. J. V. घ ।

२२. १. D. J. V. सा। २. D. प्रतिमें यह अन्तिम चरण नहीं है। ३. D. पजलंत । ४. D. J. V. साहुअ।

# तुमुल-युद्ध-युद्धक्षेत्रमें हयग्रीव त्रिपृष्ठके सम्मुख आता है

उन दोनों ( —विजय एवं नीलरथ ) के दुर्जेय बलको देखकर लोग कौतुकसे भरकर सन्दे-हास्पद मनवाले हो गये कि इस युद्धमें कोई जीतेगा भी या नहीं।

जिस प्रकार भ्रमर-समूहसे व्याप्त मद-जलवाले करीन्द्रको पंचानन —सिंह कृतान्त-गोचर बना देता है, उसी प्रकार संग्राममें दूसरोंके लिए असाध्य नीलरथ (विद्याधर ) को भी बलवान हलधर (विजय ) ने अपने पराक्रमसे मार डाला । इस प्रकार विनिहत खेचर-प्रधानोंको प्राण-विवर्जित देखकर हयकन्धर—हयग्रीव बायें हाथमें धनुष लेकर क्रूर भावसे झपटा । अविशृष्ट समस्त सेनाको डाँट-फटकारकर तथा घावोंसे मांस निकलते हुए अपने शरीरको उसे दिखाकर उस ( हयग्रीव ) ने रोषपूर्वंक पूछा—"नारी जनोंके लिए इष्ट, दुर्जेय, दुष्टाशय (वह ) शत्रु त्रिपृष्ट कहाँ है ?" इस प्रकार पूर्व-जन्मके क्रोधसे दीप्त, पसीनेसे तर, विशाल शरीरवाला वह हयग्रीव मत्त-मातंगपर आरूढ़ होकर पूछता-पाछता हुआ अत्यन्त गम्भीर उस (त्रिपृष्ठ ) के सम्मुख (अनजाने ही ) आ १० पहुँचा। दुष्टजनोंका दलन करनेवाले विजयके अनुज-त्रिपष्टको देखते ही वह चक्रवर्ती हयग्रीव अपने हृदयमें सन्तुष्ट हुआ और—''यह शत्रु तो मेरे योग्य है'' इस प्रकार कहकर वह मध्य अँगुलीसे धनुषकी डोरीको ठोकने लगा।

घत्ता—उस हयग्रीवने तत्काल ही विधिपूर्वक, देदीप्यमान, वज्रफलवाले दुनिवार एवं कराल वज्रमय बाणोंको छोड़ा ॥११५॥

# २२ तुमुल-युद्ध--- त्रिपृष्ठ एवं हयग्रीवकी शक्ति-परीक्षा

विजयके किनष्ठ भाई--त्रिपृष्ठने (हयग्रीवके ) उन बाणोंको बीच (मागँ) में ही काट डाला । रात्रु हयग्रीव द्वारा इस त्रिपृष्ठपर किये गये खड्न-प्रहार अपने-अपने स्थानपर फुल बनते - गये।

उस अवसरपर हयकन्धरने धरातलको भी केंपा देनेवाला 'तम-बाण' छोड़ा। उस एक बाणने क्षणभरमें ही रात्रि-जैसा घोर अन्धकार करके पृथिवीतलको मरुवत् बना डाला। किन्तु विजयानुज उस त्रिपृष्ठने उस (तम-) बाणको भी रविके समान अपने कौस्तूभ-मणिकी किरण-समुहसे नष्ट कर दिया। तब प्रतिहरि (हयग्रीव) ने आशीविषकी अग्निज्वालाके समान विकराल फणि-फणाल ( —नागबाण ) छोड़ा । हयग्रीवके शत्रु हरि—त्रिपृष्ठने समर-युद्धमें अनिर्वार 'गरुड़बाण' से उसका भी विध्वंस कर दिया। तब हयकण्ठने चन्द्रसहित आकाशको तुंग श्रृंगोंवाले गिरिवरोंसे ढँक दिया। तब त्रिपृष्ठने उन गिरिवरोंको पुरन्दर-इन्द्रके वज्रके समान सुन्दर १० वज्रबाणसे दलित कर दिया। तब हयकन्धरने धुमसे व्याप्त ज्वालामुखीवाली अग्निसे युक्त अग्निबाण छोड़ा। तब देवांगनाओं के नेत्रों को आनन्दित करनेवाले पोदनपूर-पतिके लघ पुत्र उस त्रिपृष्ठने विद्यामय मेघवर्षा द्वारा घरणीधरोंकी अग्निको शान्त कर दिया।

घत्ता—तब हयग्रीवने गरिष्ठ त्रिपृष्ठपर शीघ्र ही प्रज्वलित शक्ति दे मारी, किन्तु वह शक्ति उस (त्रिपृष्ठ) के वक्षस्थलपर स्फुरायमान किरणोंसे युक्त हारलता बन गयी।।११६॥

१५

10

15

20

२३

दुवई

इय वियलिय समत्थ दिट्ठाउहु हयगलु करेवि करयले। हयरिउ चक्क चक्कु धारालउ पमणइ रणे सकलयते॥

तुह चितिउ चूरइ एहु चक्कु महु चरणईँ सुमरि परत्त हेउ भीरहे भीयर तुह एउ वुत्तु वण-गय-गज्जिड भीसणु सयावि को मण्णइँ सूरड तुज्झु चक्कु तहो वयण-जलण-संदीविएण आमुक्कु चक्कु हयकंघरेण णिय-कर-णिय्रेहिं फुरंतु चक्कु मयवइ-विरोहे करि चडिउ जाम तं लेवि तुरयगलु वुत्तु तेण इय भणिड जाम विजयाणुवेण भुवैवल तोलिय वल मई-गलेण को तुहुँ सईँ मण्णिहें अपुराउ ता हरिणा पभणिउ किं अजुत्त् किं भासिहें कायर णय णिहीणु पेक्खंतहँ देवहँ दाणवाहँ णित्त्लड अर्ज्जु तोड़ेवि सीसु

धरणहँ वरेण सक्कु वि असक्कु । तं सुणेवि समासइ गरुडकेड। नव धीर-वीर-सूरहिँ निरुत्तु। वण-सावयाहँ ण हरिहे कयावि। महु भावइ णाइँ कुलाल-चक्कु। णर-नहयरेहिं अवलोइएण। गल गज्जिवि णिज्जिय-कंधरेण। डज्जोविय-नहु णं पुलय-चक्कु । कोलाहलु किंड देवेहिँ ताम। मेहु पाय-पोम पणवहि सिरेण। सर-पूरिय-सुरगिरि साणुएण। तातेण वि ण सहिउ हयगलेण। महु पुणु पडिहासहि णं वराउ। रे-रेण मुणहिँ संगाम-सुत्तु । तुहुँ म**इँ** अवलोइउ णिच दीणु। उभय बलहँ खेयर माणवाहँ। तुह तणडँ मंडड मणिकंति सीसु।

घत्ता—करे कलेवि चक्कु विजयाणुवेण णेमिचंद कुंदुज्जलु। ्रइय भणि तहो सिरु चक्के खुडिउ उच्छलंत-सोणिय-जलु ॥११७॥

इय सिरि-वड्डमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-णियर-मरिए विबुह सिरि सुकइ सिरिहर विरइए साहु सिरि णेमिचंद अणुमण्णिए तिविट्ट-विजय-लाहो णाम पंचमो परिच्छेओ समत्तो ॥संधि-५॥

> जगदुपकृति रुन्द्रो जैन पादार्च्चनेन्द्रः सुकृतं कृतं वितन्द्रो वन्दिदत्तोतु चन्द्रः। गुरुतर गुण सान्द्रो ज्ञात तारादि मन्द्रः स्वकुल-कुमुद-चन्द्रो नन्दतान्नेमिचन्द्रः॥

२३. १. व्यावर प्रतिमें महुपायपोम....से....मइगलेण तक पृ. ४३ क. पृष्ठके बदली हुई लिपिमें निचले हाँसिएमें लिखा हुआ है। २. J. V, भुवलि । ३. D. य। ४. J. जिज।

# २३ तुमुल-युद्ध—त्रिपृष्ठ द्वारा हयग्रीवका वध

# दुवई

इस प्रकार अपनी सामर्थ्यवाले आयुधोंको विगलित हुआ देखकर उस हयगलने रिपु-चक्रका घात करनेवाले ( अपने ) धाराविल चक्रको हाथमें ले लिया और रणक्षेत्रमें कलबलाता हुआ इस प्रकार बोला—

''अब यह चक्र तेरे चिन्तित ( मनोरथ ) को चुरेगा। धरणेन्द्रके बलसे अब इन्द्र भी ( तेरी रक्षा करनेमें ) असमर्थं रहेगा। अतः अपनी सुरक्षा हेतु मेरे चरणोंका स्मरण कर।" हयग्रीवका यह कथन सुनकर गरुडकेतु (त्रिपृष्ठ ) बोला—'तेरा यह कथन भीरुजनोंको भले ही भयभीत कर दे, किन्तु धीर-वीर शुरोंके लिए व्यर्थ है। वन्य गजोंकी गर्जना जंगलके श्वापदोंके लिए निरन्तर ही भीषण होती है, किन्तु सिंहके लिए कदापि नहीं। कौन ऐसा शूरवीर है जो तेरे इस चक्रको मानेगा ? मुझे तो वह ( मात्र ) कुलाल-चक्रके समान ही प्रतीत होता है।" उस त्रिपष्ठकी वचन-रूपी अग्निसे सन्दीप्त, मनुष्यों एवं नभचरों द्वारा अवलोकित उस निजित-ग्रीव हयकन्धरने गल- १० गर्जना कर अपना चक्र छोड़ दिया। अपनी किरण-समूहसे स्फुरायमान उस चक्रने आकाशको उद्द्योतित कर दिया, वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो प्रलयचक्र ही हो। जब पंचानन—सिंह विरोधी त्रिपृष्ठके हाथपर वह चक्र चढ़ा तब देवोंने कोलाहल किया। उस चक्रको लेकर त्रिपृष्ठने उस तुरगगलसे कहा — "मेरे चरणकमलोंमें सिर झुकाकर प्रणाम करो," अपने स्वरसे पर्वतीय अंचलोंको व्याप्त कर देने वाले विजयके अनुज-त्रिपृष्ठने जब यह कहा तब हत-बुद्धि वह हयगल १५ अपने भुजयुगलके बलको तौलकर त्रिपृष्ठके उस कथनको सहन न कर सका और बोला— "तू कौन है, जो अपने आप ही अपनेको राजा मान बैठा है। मुझे तो तू दीन-हीनकी तरह ही प्रति-भासित होता है।" तब हरि-त्रिपृष्ठने कहा कि अरे नीच (मेरे राजा बननेमें) अयुक्त क्या है ? तू तो रणनीतिका एक सूत्र भी नहीं जानता है। रे कायर, नय-नीतिविहीन, तू क्या बोल रहा है ? तू तो मुझे नित्य ही दीन-हीन-जैसा दिखाई देता है। देवों, दानवों तथा खेचरों एवं मानवों दोनों- २० की सेनाओं के देखते-देखते ही मुकूट-मणियों की कान्तिसे देदीप्यमान तेरा अनुपम शीश आज ही तोड़ डालूँगा।

घत्ता—इस प्रकार कहकर विजयके अनुज—त्रिपृष्ठने नेमिचन्द्रके कुन्दोज्ज्वल यशके समान धवल वर्णवाले चक्रको हाथमें लेकर उस हयग्रीवके सिरको चक्रसे फोड़ दिया, जिससे श्रोणित (रक्त) रूपी जल उछल पड़ा ॥११७॥

# पाँचवीं सन्धि समाप्त

इस प्रकार प्रवर-गुण-समूहसे मरे हुए विबुध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित साधु स्वभावी श्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्रीवर्धमान तीर्थंकर देवके चरितमें त्रिपृष्ठ और विजयका विजयलाम नामक पाँचवाँ परिच्छेद समाप्त हो गया॥

#### आशीर्वचन

जगत्के उपकार करनेमें विशाल, जिनेन्द्रके पादार्चं नमें इन्द्र, सुकृतोंके करनेमें तन्द्राविहीन, विन्दियों द्वारा स्तुत, गुणगणोंसे सान्द्र, तारादि ग्रह-नक्षत्रोंके जानकार अपने कुलरूपी कुमुदके लिए चन्द्रमाके समान नेमिचन्द्र आनिन्दित रहें।

# संधि ६

8.

एत्थंतरे पुज्ज करेवि जिणहो विजएण। अहिसिंचिड कन्हु सहुँ णर खयर रएण॥

तेण वि णिय-चक्कु समच्चियउ वंदियण-विंद्-दारिद् हरि संचिलिंड जिगीसए दस-दिसहँ साहेविणु मागहु सुरु पवरु पुणरिव पहासु सुंद्र सवल भय भरियंगाइं समागयाइँ पयिवज्जिवि सो परिमिय दीणेहिँ तेएण तिखंडईँ वसि करिवि पुणु पुज्जिंड खेयर-सुर गणिहेँ पोयणपुर डिब्भय धय-णियरे

5

10

5

परियणु हिरसें रोमंचियड ।
विरएविणु पुरड रहंगु हिर ।
देक्खंतहँ खेयर सहिरसहँ ।
पुणु वरतणु णामें सुरू अवरु ।
इय अणुक्रमेण अवर वि सवल ।
गिरि दीवेसईँ सोवायणाईँ ।
संथुड णाणा-पाढय जणेहिँ ।
णिय कित्तिष्ट धर धवलीकरेवि ।
परियणु पइहु पविमल मणिहैं ।
सुरहर सिरि विभिय सुरखयरे ।

घत्ता—वर उत्तर-सेणि कण्ह पसाएँ पावि । जलणजडि कयत्थु हुउ अहियइँ संतावि ॥११८॥

२

तुम्हहूँ पइएहु गयणयरहूँ
एयहो वर-विज्जहो आण छहु
इय भासिवि सम्माणेवि वरहूँ
पोयणपुरर्वा छुडु पुच्छियड
तातहो वर-चरणहूँ हिल-सहिड
सिर सेहर मणियर विष्फुरिड
रिविकित्ति कलंक-विविज्जियड

वेयड्ट-सिरोविर कय-घरहँ। सेविज्जहो तुम्ह सया दुल्हु। सहुँ तेण विमुक्कईँ खेयरईँ। खयरिंदेँ समणे सिमिच्छियड। पुरिमुत्तमु णिविडिड सुरमहिड। कम कमले जुवले पणमिडँ तुरिड। दोहिंवि आलिंगिवि सिड्जियड।

१. १. D. वि। २. D. वि। ३. D. J, V. णि।

२. १. D. °कि।

# सन्धि ६

۶

# मागधदेव, वरतनु व प्रभासदेवको सिद्धकर त्रिपृष्ठ तीनों खण्डोंको वशमें करके पोदनपुर लौट आता है

इसके बाद नर व खेचर राजाओंके साथ विजयने जिनपूजा की तथा कृष्ण—त्रिपृष्ठका (गन्धोदकसे ) अभिषेक किया ।

उस त्रिपृष्ठने भी अपने (विजयी—) चक्रकी पूजा की, हिष्त होकर परिजनोंको (मनो-रंजनों द्वारा—) रोमांचित किया। वन्दीजनोंके दारिद्रचको दूर किया। (पुनः) वह त्रिपृष्ठ अपने चक्रको सम्मुख करके दशों-दिशाओंको जीतनेकी इच्छासे तथा प्रफुल्लित होकर खेचरोंकी अोर देखता हुआ चला। सुर प्रवर 'मागधदेव' तथा अन्य 'वरतनु' एवं 'प्रभास' तथा अनुक्रमसे अन्य सुन्दर एवं सबल देवोंको सिद्ध किया। पवंतों एवं द्वीपोंके राजा भी भयाक्रान्त होकर भेंटोंके साथ आये, किन्तु उसने उन्हें वहीं छोड़ दिया। विद्वज्जनों द्वारा संस्तुत वह त्रिपृष्ठ कुछ ही दिनोंमें अपने तेजसे तीनों खण्डोंको वशमें करके तथा अपनी कीर्तिसे पृथिवीको धवलित करके खेचर एवं देवगणोंसे सम्मानित होकर निर्मल मनसे परिजनोंके मध्यमें उपस्थित हुआ। स्वर्गके समान १० गृहोंकी शोभासे आश्चर्यंचिकत देवों और खेचरोंके साथ वह त्रिपृष्ठ ध्वजा-पताकाओंसे सज्जित पोदनपुरमें आया।

घत्ता—कृष्ण–त्रिपृष्ठके प्रसादसे विद्याधरोंकी उत्तम विजयार्ध पर्वत श्रेणीको प्राप्त करके रिपुजनोंको सन्तप्त करनेवाला वह ज्वलनजटी कृतार्थ हुआ ॥११८॥

२

# .पोदनपुरनरेश प्रजापति द्वारा विद्याधर राजा ज्वलनजटी आदिकी भावभीनी विदाई तथा त्रिपृष्ठका राज्याभिषेक कर उसकी स्वयं ही धर्मपालनमें प्रवृत्ति

"वैताढ्य (विजयार्घ) पर्वंत-शिखरपर निवास करनेवाले तुम-जैसे समस्त विद्याधरोंके स्वामी अब ये ही ज्वलनजटी घोषित किये गये हैं। उत्तम विद्याओंसे सम्पन्न इन (स्वामी) की दूर्लभ आज्ञाओंका पालन तुम लोग शीघ्रतापूर्वंक करते रहना।"

विद्याधरोंको यह आदेश देकर प्रजापितिने उस ज्वलनजटीका श्रेष्ठ सम्मान कर उसे अन्य खेचरोंके साथ विदाई दी । खेचरेन्द्र ज्वलनजटी (राज्यसम्बन्धी) मनोरथ-प्राप्तिका मनमें विचार कर पोदनपुरपित प्रजापितसे आज्ञा लेकर जब चलने लगा तब देवोंमें भी महिमा प्राप्त हलधर सिहत पुरुषोत्तम (त्रिपृष्ठ) तत्काल ही अपने उस ससुर ज्वलनजटीके चरणोंमें गिर गया और मिण-िकरणोंसे स्फुरायमान मस्तक-मुकुट उसके दोनों चरणोंपर रखकर प्रणाम किया। कलंक-रिहत अकँकीर्तिने भी दोनों (बहनोइयों विजय एवं त्रिपृष्ठ) का आलिंगन कर उन्हें विसर्णित किया।

5

10

देविणु सिक्खा दुहियहे लुहिवि गड रहणेडर लहु सुवण हिड सोलह-सहसेहिँ णरेसरेहिँ सोलह-सहसेहिँ वहू-युणहिँ णयणंसु-पवाहइँ तहे कहेवि । जल्रणजिल-वाउवेया-सहिउ। अमरेहिँ अणेयहिँ किंकरहिँ। सोहइ तिविद्यु सयणय-मणिहेँ।

घत्ता—सुव-रज्जै णिएवि तुडु पयावइ चित्ति । सहँ वंधु-जणेहिं जिण-धम्मेण पवित्ति ॥११९॥

3

हरि पणवंतहँ खेयर-णरहँ
मउडेसु णिवेसिवि पय-णहहँ
आसा-मुहेसु जसु निम्मलउ
तहो पुण्णें मृंदु तबइ तरणि
णाऽकाल-मरणु पाणिहुँ हबइ
पबहइ समीर तणु-सुह-यरणु
बिहलईँ न हबंति मणोर्रहँ अववँरिय कारि अवसरिसु हरिहं
इय तहो परिक्खंतहो धरहे
सजणिय-मयगलहि णिहिल-जलह
सुव जंणिय कमेण सयंपहईँ

वियसिय-वयणहँ मडिलय-करहँ।
किरणाविल णयण-सुहावहहँ।
पाइवि तिखंड-मेइिण-वलड।
सईँ जाय सास-पूरिय-धरिण।
जलहरु सुगंधु पाणिड सवइ।
पासेय-खेय-उवसंहरणु।
फल-दल-फुल्लड्ड महीरुहईँ।
संजाड पहुत्तुणु हय-हरिहं।
अणवर्य-समिष्यय-वर-करहे।
जलिहं जल-घोलिर-मेहलहं।
सहँ एक्कु सुवाईँ सिस्प्पहईँ।

घत्ता—णं पयणिय चोड्जुँ सन्वत्थवि रमणीए। सहुँ पवर-सिरीए कोस-दंड धरणीए॥१२०॥

8

सिरिविजड समीरिड पढमु सुड जुइपह-णामेण भिणय दुहिय दोहिमि हय-गय रोहण मुणिया विण्णिवि पर-वल-दारण मुसल एत्थंतर दूव-मुहाड सुणि चिंतइ पोयणपुर-वइ समणे रहणेडर-सामिडं जासु मई ए हय-गय-बंधव एहु धणु वीयड विजयक्खु पछंव-मुड । संपुण्ण चंद-मंडल-मुहिय । णीसेसाडह-विज्ञा-गुणिया । कण्ण वि हुव सयल-कला-कुसल । णहयर-वइ ठिड तवे सिरु विहुणि । सो पर धण्णडं मण्णेवि मुवणे । अणुदिणु संचितइ परमगइ । इड किंकर-यगु भत्तिल्ल-मणु ।

२. D. °व° । ३. D. °ज्जु ।

३. १. V. मे । २. D. हि। ३. D. इ। ४. D. हरा । ५. J. V. व्वी । ६. J. V. जा । ७. D. ज्जा

४. १. J, V, दें।

अपनी पुत्री स्वयंप्रभाको भी शिक्षाएँ देकर तथा उसके नेत्रोंसे बहते हुए आँसुओंको जिस किसी १० प्रकार पोंछकर स्वजनोंका हितकारी वह ज्वलनजटी वायुवेगके साथ रथनूपुर लौट आया।

इधर वह त्रिपृष्ठ सोलह सहस्र नरेश्वर, सेवकोंके समान सेवा करेनेवाले अनेकों देव तथा सोलह सहस्र प्रणियनी वधुओंके साथ सुशोभित होने लगा।

घत्ता—प्रजापित अपने पुत्रका राज्य-संचालन देखकर चित्तमें बड़ा सन्तुष्ट हुआ और बन्धुजनोंके साथ जिन-धर्ममें प्रवृत्ति करने लगा ॥११९॥

3

## त्रिपृष्ठ व स्वयंप्रभाको सन्तान-प्राप्ति

विकसित बदन, मुकुलित हाथोंवाले खेचरजनों द्वारा प्रणत तथा उन्हींके मुकुटोंमें प्रविष्ट अपने पद-नखोंकी नयन-सुखावह किरणावलीसे युक्त होकर तथा त्रिखण्ड पृथिवी-वलयको प्राप्त कर दसों दिशाओंमें निर्मल-यशसे युक्त उस त्रिपृष्ठके पुण्यसे सूर्य मन्द-मन्द तपता था; धरती (बिना बोये) स्वयं ही शस्योंसे परिपूर्ण रहती थी; प्राणियोंका अकाल-मरण नहीं होता था, मेघ सुगन्धित जलोंकी रिमझिम-रिमझिम वर्षा किया करते थे; तन-वदनके लिए सुखकारी समीर प्रवाहित रहती थी; जो पसीना एवं थकावटको समाप्त करती रहती थी; जहाँ मनोरथ विफल नहीं होते थे; वृक्ष-समूह फल, दल-पत्र एवं पुष्पोंसे लदे रहते थे। इन सभी आश्चर्यंकारी अवसरोंपर प्रतिहरि—हयग्रीवका वध करनेवाला उस हरि—त्रिपृष्ठके लिए प्रभुत्व प्राप्त हो गया।

इस प्रकार अनवरत रूपसे प्रचुर-करों (चुंगियों) को समर्पित करनेवाली तथा समुद्रके जलसे घुली-मिली मेखला (सीमा) वाली एवं मद जल प्रवाही मत्तगजोंसे सुसज्जित पृथिवीका १० वह त्रिपृष्ठ परिरक्षण कर रहा था तभी उसकी शशिप्रभावाली पट्टरानी स्वयंप्रभाने क्रमशः एकके बाद एक इस प्रकार दो पुत्रों और एक पुत्रीको जन्म दिया।

घत्ता—मानो ( उस त्रिपृष्ठको प्रसन्न करनेके लिए ) उसकी रमणीरूपी धरणीने प्रवरश्रीके साथ-साथ सभीको आश्चर्यंचिकत कर देनेवाले उत्तम कोष एवं दण्डको ही उत्पन्न कर दिया हो।।१२०।।

१५

8

# उस सन्तानका नाम क्रमशः श्रीविजय, विजय और द्युतिप्रभा रखा गया

प्रथम पुत्रका नाम श्रीविजय रखा गया तथा दूसरा दीर्घभुजाओं वाला पुत्र विजय नामसे प्रसिद्ध हुआ। पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान मुखवाली कन्याका नाम द्युतिप्रभा रखा गया। दोनों पुत्रोंने अश्वारोहण व गजारोहण विद्याका मनन किया तथा समस्त आयुध विद्याको गुन लिया। दोनों ही पुत्र शत्रुदलके विदीर्णं करनेमें मुसल समान थे। कन्या भी समस्त कलाओं में कुशल हो गयी।

इसी बीच दूतके मुखसे सुना कि नभचरपित (ज्वलनजटी) संसार त्याग कर तपके शिखर-पर जा बैठा है, तब पोदनपुरपित (प्रजापित) ने अपने मनमें विचार किया कि "संसारमें रथनूपुर स्वामी (ज्वलनजटी) ही धन्य है जो स्व-पर (के भेद) को मान गया तथा जिसकी बुद्धि अर्हानश परमगित (मोक्ष) का सुन्दर चिन्तन किया करती है। इस गित एवं मितमें कुमनवाला नर यही सोचा करता है कि ये ह्य, गज, बन्धु-बान्धव, यह धन, ये भक्तमनवाले सेवकगण, शत्रुजनोंको १०

10 .

5

10

ए भड़ पर वल-णिद्दलण-खमा ए सुहि-सुअ-पिय महु पाण-समा।
10 इह गइ मइ चिंतइ णरु कुमणु सेवइ सुधम्भु एक्कु वि ण खणु।
घत्ता—मइं पुणु संपत्तु कुलु वलु लच्छि समाणु।
णर जम्मु सुरम्भु दूसहु तेण समाणु॥१२१॥

G

वर-पुत्त-कलत्त-महंतु सुहु
संपत्तु णिहिलु णर-जम्म-फलु
णहुं अच्छिम गच्छिम पुत्त तिहं
इय वोल्लिवि मेल्लिवि लच्छि-घर
पणवेवि पिवियासव मुणिवरहो
सहुँ सैत्त-सँएहिं णरेसरिहं
पोयणपुरणाहें तड विरिवि
घाप्र-क्खएण केवलु कलेवि
गड अद्यम-महिहे महिंद-थुओ
एत्थंतरे जोव्वण-सिरि-सहिया

सुहरज्जे पडर विग्गहँ पमुहुं।
एवहि मुणंतु संसार चलु।
साहिम सुंदर णिय-कृज्जै जिहि।
मिह रज्जु सुअहो अप्पेवि पवर।
पय-पंकयाइं जिय-रहवरहो।
तडिघत्तु दवत्ति दया-वरिह्।
जिण-भणियायम-भावहँ सरिव।
कम्मट्ट-पास-वंधणु दलेवि।
णामेण पयावइ पयिडचुओ।
हरिणा अवलोइवि णिय-दुहिया।

घत्ता—पुणु पुणु चिंतेइ मणि झिज्जंतु अजेड । को आयहे जोग्गु वरु वर-गुणिहें समेड ॥१२२॥

६

सुअ चिंताउलु चित्तें तुरिउ मंतण-हरे सहँ मंतिहि णविवि पिउ पचक्के वि कुलद्धरणु पिउणा संतोसें सविसममइ सयलत्थहँ दंसणु जणवयहँ इउ जाणिवि अक्खिहं कवणु वरु तुह धीयहे जोग्गु महायरहँ तं सुणि संकरिसणु वाहरइ सो होइ कणिट्ट वि पहु सिरिष्ट इय वयस भाउण समक्खियए तेण जि तुहुँ अम्हहूँ प्उर-गइ हरिणा हलहरु वहु-गुण-भरिउ।
भासिउ भालयले सयर ठवेवि।
तुहुँ अम्हहुँ सुह-सय-वित्थरणु।
तुह रवि दित्ति व हय-तिमिर-गइ।
विरयई आराहिय पहु-पयहँ।
कुल-रूव-कलाइ मुणेवि वरु।
चितेविणु अहवा खेयरहँ।
गल-घोसे गयणंगणु भरइ।
जो अहिउ मही मणोहरी ।
इउ जाणिउं तासु गुणेरिक्खियए।
कुल दीवउ लोयणु णण्णु लइ।

घत्ता—णड णहे णक्खत्तु चंद-कळा-समु जेम। दीसइ रुवेण इह वरु दुहियहि तेम ॥१२३॥

९. १. D. उजु । २. D. उ । ३. D. ज्जु । ४. J. V. में यह पद नहीं है । ५. D. J. V. पियासव । ६-७. D. सत्तएहिं ।

<sup>्</sup>र ६. १. D. इ। २. D. था।

चूर-चूर कर डालनेमें समर्थं योद्धागण, प्राणोंके समान प्रिय पुत्र एवं मित्रजन मेरे ही हैं किन्तु वह एक भी क्षण सुधर्मका सेवन नहीं करता।''

घत्ता—"मैंने दुर्लभ कुल, बल, लक्ष्मी, सम्मान और तदनुसार ही सुरम्य नरजन्म प्राप्त किया है।"।।१२१॥

#### 6

### राजा प्रजापित मुनिराज पिहिताश्रवसे दीक्षित होकर तप करता है और मोक्ष प्राप्त करता है

"उत्तम पुत्र व कलत्रोंके महान् सुख, हितकारी-राज्य एवं प्रमुख-विग्रह आदि, नर-जन्मके समस्त फलोंको मैंने प्राप्त कर लिया, इस प्रकार चंचल संसारको (अपना) मानते हुए अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, हे पुत्र, मैं तो अब वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ अपने परम-लक्ष्य (मोक्ष) की साधना कर सकूँ।"

इस प्रकार बोलकर प्रवर लक्ष्मीगृह (राज्यलक्ष्मी) को ठुकराकर पृथिवीका राज्य पुत्रको अपित कर, काम विजेता मुनिवर पिहिताश्रवके चरण-कमलोंमें प्रणाम कर उनसे दया-धर्मसे अभिभूत सात सौ निरेश्वरोंके साथ तप धारण कर लिया। पोदनपुरनाथने तपश्रीका वरण कर जिनेन्द्रभणित आगमोंके भावोंका स्मरण कर घातिया चतुष्कोंको घातकर केवलज्ञान प्राप्त कर अष्ट कर्मोंके पाश-बन्धनका दलनकर कर्म-प्रकृतियोंसे च्युत होकर वे प्रजापित नरेश महेन्द्रों द्वारा स्तुत आठवें माहेन्द्र स्वर्गमें उत्पन्न हुए।

और इधर, वह हरि—त्रिपृष्ठ अपनी पुत्री द्युतिप्रभाको यौवनश्रीसे समृद्ध देखकर। घत्ता—अपने मनमें बारम्बार चिन्ता करने लगा कि इस कन्याके योग्य, अजेय एवं श्रेष्ठ गृणोंसे युक्त वर कौन होगा ? ॥१२२॥

#### Ę

# त्रिपष्टको अपनी युवतो कन्याके विवाह हेतु योग्य वरके खोजनेको चिन्ता

पुत्रीकी चिन्तासे आकुल चित्तवाले हरि (त्रिपृष्ठ) ने अन्य मिन्त्रयोंके साथ तत्काल ही प्रवर गुणोंसे युक्त हलधर (विजय) को मन्त्रणा-गृहमें (बुलाकर तथा) माथेपर हाथ रखकर प्रणाम करते हुए कहा—"आप पिताजीके सम्मुख भी कुलके उद्धारक तथा हमारे मुखोंका विस्तार करनेवाले थे, तब अब तो पिताके (गृहत्याग कर देनेपर उनके) सन्तोषके लिए आप ही हमारे लिए विषमकालमें सुबुद्धि देनेवाले हैं। आप ही हमारे लिए तिमिर-समूहको हरनेवाली सूर्य-किरणें हैं, जनपदोंको समस्त पदार्थोंका दर्शन करानेवाले तथा प्रभुपदोंकी आराधना करानेवाले हैं। आप सबके जानकार हैं अतः विचार कर कहिए कि आपकी पुत्री (भतीजी) के योग्य महानरों अथवा विद्याधरोंमें कुल, रूप, कला आदिमें श्रेष्ठ वर कौन हो सकता है?" तब वह संकर्षण—बलदेव अपनी गल-गर्जनासे गगनांगनको भरता हुआ बोला—

"कोई छोटा भी हो, किन्तु राज्य-लक्ष्मी तथा सौन्दर्यमें जो अधिक है वह श्रेष्ठ ही माना जायेगा। इस विषयमें वय-भावकी समीक्षा नहीं की जाती। यह जनाकर भी उस गुणरिक्षता कन्याके लिए (वर चुनावके लिए) आप ही हम लोगोंकी अपेक्षा प्रवर-गतिवाले कुलदीपक एवं अनन्य लोचन स्वरूप हैं।

घत्ता—जिस प्रकार आकाशमें चन्द्रकलाके समान सुन्दर अन्य नक्षत्र नहीं हो सकता, उसी प्रकार अपनी दुहिताके लिए कहीं भी कोई भी योग्य वर दिखलाई नहीं देता ॥१२३॥

10

5

10

9

णियवुद्धिप्र चितिवि तुन्झु हुउँ
जइ सा अणह्मतहो वरहो
कि वड्डइ अणुराएण सहुँ
अविरोहु सयंवह सइँ दुहिया
इय भणियँ वलु कन्हु मणोहरहो
हिरि-बल पायडिय-सयंवरहो
तं सुणि रिविकित्ति कलंकचुओ
णिय-सुवइँ सत्तारइँ पत्तु तिहैं
णाणा णरवर सय-संकुलड
तोरण अंतरि हर-हलहरइँ
चिक्किह कमलंमल पुरा णिवया
तेहिँ वि सो मुब-दंडेहिँ लहु

णिरवर्ज्ञ पयत्ते फुडु कहरुँ।
दीयइ कासु वि खेयर-णरहो।
इउं जाणे विणु करि केन्हु तुहुँ।
णिय जोग्गु वरड वर-सिस मुहिया।
सहुँ मंतिहिँ णिग्गय तमहरहो।
वित्तंतु विविह-दूविह वरहो।
पुत्तेण अभिय तेएण जुओ।
खयरेहिं सयंवरु विहिड जिहेँ।
आवंत वयंत जणाड लड़।
अवलोइवि पर मुवबल हरईँ।
अवलोइवि णिय-लोयण-धविया।
आणंदें आलिंगिड दुलहु।

तेहिं वि सो मुब-दंडेहिं लहु आणंदें आलिंग् घत्ता—णिव-पायहिं लग्ग अक्किकिति-सुउ धीय। ते दिक्खिवजय थिर लोय रमणीय ॥१२४॥

ሪ

सिरिविजएँ सहुँ विजएण निरु
तहो दंसणेण हुउसो वि सुहि
पुणु पइसिवि उच्छव छच्छिहरु
पणवंतह पियहे सयंपहह
थिउ अमियतेउ देक्खिव पयहँ
णिय-सुव-जुवलेण सयंपहण्
वहु सोक्ख्यारि पण्यैहियण
चक्कवइ दुहिय पविउल्परमणा
णं णिय मायाए सिय-तियहँ
सिरिविजयहो माणसु संगहिउ
परियाणिवि तेण वि तहो तणउँ

नियमाञ्छु णिमय महुर-गिरः ।
गंभीरिम-गुण-णिज्ञिय-उविह ।
हिर-हलहरेहिँ सिहुं रायहरः ।
पविइण्णाऽऽसीस मणोरमहें ।
पणवंत सुतारा गय-रयहँ ।
संजोएँ पुण्णमणोरहण् ।
सुसयंवरेण विहुणिय-हियण् ।
हुअ अभियतेय विणिवद्ध-मणा ।
मणु मुणईँ पुरा पहरइगयहँ ।
सहसत्ति सुतारईँ संखुहिं ।
तक्खणे वित्थारिय-रणरणउँ ।

घत्ता—इत्थंतरे जोत्त सहियहिँ सोख-णिहाणे । जोइप्पह पत्त चारु सयंवर ठाणे ॥१२५॥

७. १. D. ज्जु । २. D न्हा ३. J. V. भणि । ४. D सतारई J. V. संतारई । ५. J. V. भुवल ८. १. D. सुहं । २. D. इं। ३. J. V. पणिट्ठ ।

# अर्फकीर्ति अपने पुत्र अमिततेज और पुत्री सुताराके साथ द्युतिप्रभाके स्वयंवरमें पहुँचता है

"अपनी बुद्धिसे विचार कर मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूँ कि निर्दोष प्रयत्न करके उस कन्याकी अनिच्छापूर्वक यदि उसे किसी विद्याधर अथवा मनुष्य वरके लिए प्रदान कर भी दें तो क्या ( उसका ) उसके साथ अनुराग बढ़ेगा ? हे कृष्ण, यही जानकर तुम अविरोध रूपसे स्वयंवर रचो, जिससे वह चन्द्रमुखी कन्या ही अपने योग्य वरका वरण कर सके।"

अन्धकारको नष्ट करनेवाले मनोहर कृष्णको यह जनाकर बलदेव मन्त्रियोंके साथ बाहर '
चले गये। कृष्ण और बलदेव (त्रिपृष्ठ और विजय) ने अपने दूतोंके द्वारा वरकी खोज हेतु
स्वयंवर सम्बन्धी वृत्तान्त प्रसारित कर दिया।

यह सुनकर निष्कलंक (चिरत्रवाला) रिवकीति अपने पुत्र अमिततेज तथा सुन्दर पुत्री ताराके साथ उस स्थानपर पहुँचा, जहाँ विद्याधरोंने स्वयंवर रचाया था, तथा नाना प्रकारके नर श्रेष्ठोंसे व्याप्त, आते-जाते हुए लोगोंके कोलाहलसे युक्त, तोरणोंके भीतर शत्रु-जनोंके भुजबलका १० अपहरण करनेवाले कृष्ण और बलदेवको देखा। चक्री—त्रिपृष्ठके निर्मल चरण-कमलोंमें नमस्कार कर उनके दर्शन करके उन्होंने अपने नेत्रोंको पवित्र किया। कृष्ण-बलदेवने भी आनिन्दत होकर तत्काल ही दुर्लभ उन दोनों (रिवकीर्ति एवं अमिततेज) को अपने भुजदण्डोंसे आलिंगित कर लिया।

घत्ता—अर्कंकीर्तिकी पुत्री सुताराने नृप त्रिपृष्ठके चरणोंका स्पर्श किया। लोकमें अत्यन्त १५ रमणीक उस कन्याको देखकर विजय (—बलदेव) भौंचक्का रह गया।।१२४।।

6

# श्रीविजय और सुतारामें प्रेम-स्फुरण

(त्रिपृष्ठ-पुत्र) श्रीविजयके साथ विजयने अर्ककीर्तिको नियमानुकूल नमस्कार कर मधुर-वाणीमें वार्तालाप किया । अपने गम्भीर गुणोंसे समुद्रको भी जीत लेनेवाला वह अर्ककीर्ति भी उस (श्रीविजय एवं विजय ) को देखकर बड़ा सूखी हुआ ।

पुनः हरि-हलधरने उत्साहपूर्वंक लक्ष्मीगृहके समान मुख देनेवाले राजगृह (राजभवन) में उन्हें (अर्ककीर्ति, अमिततेज एवं मुताराको) प्रविष्ट कराया। सिर झुकाकर प्रणाम करती हुई मनोरमा प्रियदर्शनी स्वयंप्रभाके लिए अर्ककीर्तिने आशीष दी। एकाग्र चित्तवाले अमिततेज तथा स्नेह विह्वल मुताराने स्वयंप्रभाके चरणोंका दर्शन कर उसे प्रणाम किया। अपने पुत्र-युगलके साथ मनोहरा स्वयंप्रभाका यह संयोग (पूर्वं-) पुण्यका फल ही था।

विविध सुखकारी, प्रणयस्थिता तथा अनुकूल स्वयंवरसे विधुनितहृदया चक्रवर्तीकी वह किम्पितहृदया पुत्री द्युतिप्रभा अमिततेजके प्रति आर्काषत हृदयवाली हो गयी. ऐसा प्रतीत होता १ था मानो यह कार्य उसने अपनी माताकी इच्छानुसार ही किया हो। प्रेममें आसक्त (यह) मन (नियमतः ही) पहलेसे ही अपने पितको जान लेता है। श्रीविजयके आर्काषत मनने सुताराको भी सहसा ही क्षुब्ध कर दिया। उस सुताराका दोर्घ निःश्वासपूर्ण उद्वेग देखकर श्रीविजयने अपना भाव भी व्यक्त कर दिया।

घत्ता—इसी बीचमें सिखयों सिहत वह द्युतिप्रभा सुखिनधान सुन्दर स्वयंवर स्थलफर १५ पहुँची॥१२५॥

10

5

10

6

परिहरेवि सहियग्रं निवेइय
लज्जमाणाए साणणं
अभियतेय-वर-कंठ-कंदले
धय-वडोह-परि-झंपियंबरे
कुसुममाल ताराग्रं मालिया
मुक्क झत्ति सिरिविजय-कंधरे
करि विवाहु णिय-सुवह सोहणं
चक्कवट्टि-हलहर-विसज्जिओ
मुजिऊण चक्कवइ-लच्छिया
णिय-णियाण-वसु कन्हु सुत्तओ

अणुकमेण वरह्व-राइय।
किर पैरामुहं सरसुहाणणं।
चित्त माल विहिणा सुकोमले।
णरह पैक्खमाणहँ सयंवरे।
हणुरुणंत-ल्लंबरण-लालिया।
खयर-मणु हरंतीए बंधुरे।
खेयरावणीसर-विमोहणं।
अक्कित्ति अहियहिँ अणिज्ञिओ।
तणुरुहेण सहुँ णियपुरं गओ।
महि तिखंड जुत्ता समिच्लिया।
मरेवि रह-झाणेण पत्तओ।

घत्ता—दुत्तरदुक्बोहे सत्तम णरइ सपाउ । तक्खणे मेत्तेण तेतीसंबुहि-आड ॥१२६॥

80

तं पेक्खेवि विलवइ सीरहरु विहुणिय-सिरु कर हय-उरु वि तिह् थविरहिँ मिति-यणिहेँ वोहियउ तेण वि परियाणिवि गइ भवहो परिमोक्षे सोउ अणु-मरण-मणा विणिवारिवि वयणिहेँ सुहकेरिहेँ णिय जस धविलम पिहियंवरहो सिरिविजयहो अप्पिवि सयल मिहेँ हिल्णा पणविव णिप्पंकयफ्रँ जिण-दिक्ख गहिय सिक्खा सिह्या तव तेएँ घाय-चडक हिण णयणंसु वाहँ सिंचिय-अहरः । मुणिवरहँ विमणु विद्दवइ जिह । वर वयणिहँ कहव विमोहियड । असरण-दुहयर खण-भंगुरहो । हरिकंत सयंपह विहुरमणा । मह-मोह-जाय-पीडा-हरेहिं । हुववहु देविणु पीयंवरहो । भव-दुह-भय-भीएँ लच्छि सिहँ । मुणि कणयकंभ पय-पंकयईँ । सहुँ णिव-सहसेँ माया-रहिया । केवलणाणेण तिलोड सुणि ।

वत्ता—पुब्वईँ संवोहि सेस-कम्म-परिचतु । गइ धम्मु सहाय बलु मोक्खालए पत्तु ॥१२७॥

९. D. पाँ। १०. १. D. चकं। २. D. पैं।

# द्युतिप्रभा-अमिततेज एवं सुतारा-श्रीविजयके साथ विवाह सम्पन्न तथा त्रिपृष्ठ--नारायणकी मृत्यू

सिखयों द्वारा अनुक्रमसे निवेदित श्रेष्ठ सौन्दर्यादि गुणोंवाले राजाओंको छोड़कर सरस— सुहावनी तथा लिजितमुखी उस द्युतिप्रभाने अपना मुख फेरकर अमिततेजके सुकोमल कण्ठ-स्थलमें विधिपूर्वंक जयमाला डाल दी।

ध्वजपटोंके समूहसे परिझम्पित आकाशस्थित स्वयंवर-मण्डपमें नर-राजाओंके देखते-देखते ही खेचरोंके मनको हरण करनेवाली सुताराने रुणझुण-रुणझुण करते हुए भ्रमरों द्वारा सुशोभित ५ पुष्पमालाको शीघ्र ही श्रीविजयके सुन्दर गलेमें डाल दी।

इस प्रकार खेचर-राजाओंको मोहित करनेवाले अपनी पुत्रीके शुभ-विवाहको सम्पन्न करके शत्रुजनों द्वारा अनिर्जित वह अर्ककीर्ति चक्रवर्ती (त्रिपृष्ठ) एवं हलधर (विजय) द्वारा विसर्जित किया गया। वह अर्ककीर्ति भी सन्तुष्ट होकर जिस किसी प्रकार (बहन स्वयंप्रभाको छोड़कर) अपने पुत्रके साथ वहाँसे निकलकर अपने नगर पहुँचा।

तीनों खण्डवाली पृथ्वीसे युक्त चक्रवर्ती-पदरूपी लक्ष्मीका सिमिच्छित भोग करके सोते-सोते ही अपने निदानके वशसे रौद्रध्यानपूर्वक मरकर पापी त्रिपष्ठ—

घत्ता—तत्काल ही दुस्तर दुंखोंके गृह-स्वरूप तेंतीस सागरकी आयुवाले सातवें नरकमें जा पहुँचा ॥१२६॥

### १०

# त्रिपृष्ठ-नारायणकी मृत्यु और हलघरको मोक्ष-प्राप्ति

उस त्रिपृष्ठ—नारायणकी दुर्गति देखकर नयनाश्रुप्रवाहसे सिंचित अधरवाला वह सीरधर (-विजय) विलाप करने लगा। उसने अपने हाथोंसे सिर-उरु आदिको ऐसा विद्युनित कर डाला जिस प्रकार कि मुनिवरोंका मन विद्रवित हो जाता है। स्थिवर मिन्त्रयोंने उसे बोधित किया तथा उपदेश-प्रद प्रवचनोंसे जिस किसी प्रकार उसे विमोहित—( मूर्च्छारहित) किया। उस (हलधर) ने भी अशरणरूप दुखकारी एवं क्षण-भंगुर भव-गितको जानकर तथा अनुजके मरण सम्बन्धी भनके शोकको छोड़कर, विधुर मनवाली हरिकान्ता-स्वयंप्रभाको भी महान् मोहके कारण उत्पन्न पीड़ाको हरनेवाले सुखकारी वचनोंसे सान्त्वना देकर; अपने यशसे धवलित आकाश रूपी वस्त्रसे आच्छादित पीताम्बरधारी त्रिपृष्ठ—नारायणका अग्निदाह कर तथा संसारके दुखसे भयभीत होकर, श्रीविजयके लिए लक्ष्मी सिहत समस्त पृथ्वीका राज्य सौंप दिया (तत्पश्चात् ) उस हली (विजय) ने निष्कम्प मुनिराज कनककुम्भके चरण-कमलोंमें प्रणाम कर मायाविहीन एक सहस्र १० राजाओं सिहत शिक्षाविधिपूर्वक जिन-दीक्षा ग्रहण कर ली और अपने तप-तेजसे उसने घातियाचतुष्कका हनन कर केवलज्ञान द्वारा त्रिलोकको सुना।

पूर्व-सम्बोधित शेष अघाति-कर्मोंको भी नष्ट कर गतिमें सहायक धर्म द्रव्यकी सहायतासे बल (—विजय) ने मोक्षालय प्राप्त किया ॥१२७॥

10

5

10

११

एत्थंतरे णरइ विचित्तु दुहु
कह-कहव विणिग्गड कय हरिसे ।
सो चक्कपाणि पिंगल-णयणु
सीहयरिहिं भीसणु सीहु हुओ ।
अविरय-दुरियासड पुणुवि हरि
जो हरि गड णरइ मइंद मुणि
णरय-भव-समुब्भड दुहु कहिम
पावेवि कसणु किमि-कुल-वहणु
डवरासु पएसहो परिचडइ
भय-भरिय-चित्तु तं णिएवि णिक

अणुहुंजे विणु अल्हंतु सुहु ।
सिर-सर-सिहरिहिं भारह वरिसे ।
मंगुर-दाढ़ा-भासुर-वयणु ।
णं वइवसुसइ अवयरिच दुओ ।
गच पढमणरइ करि पाच मिर ।
सो तुहुँ संपइ एवहिँ णिसुणि ॥
णिय-मइ-अणुसारे णचरहिम ।
दुग्गंध-हुंड-संठाण तणु ।
णं वाणु अहो-गइ पुणु पडइ ॥
णारय-जणु घण्यर-घोर गिरु ॥

घत्ता—जॅपइ "मरु मारि- धरे धरे" तं णिसुणैवि । सो णारउ चित्ति चिंतइ सिरु विहुणेवि ॥१२८॥

१२

को हउँ किं मईँ किउ चिरु दुरिड इय चिंतंतहो तहो हवइ छहो णाणेण तेण सन्बु वि मुणईँ हुयबहे घिवंति नारय मिछिबि पीछिडजंतड जंतेहिं णिरु अइ कूर-तिरिय-निह्छिय तणु सह-जाय-तन्ह घरि सुक्कु मुहुँ पइसइ बइतरणिहि तरियगइ नारइयहिँ उहय-तड-द्वियहिँ पुणु पुणु वि घरेविणु गाहियईँ कह कहब छहेविणु रंध पहु जेणेत्थ समुप्पण्णडं तुरिड ।
विवरीओ बहि-पविहिय-कल्हो ।
पंचिवह दुक्ख णिहेणिडं कणहैं ।
पायंति धूं मुहुँ निद्दलिवि ।
विलवइ विमुक्क-कारुन्न-गिरु ।
कंदंतु महामय-भरिय-मणु ।
भज्जंतु झत्ति वइरिय-विमुहुँ ।
विस-पाणिय-पाण-निहित्त-मइ ।
कर-णिहिय-कुलिस-मय-लिह्यहिं ।
णाणाविह दुक्खहे साहियहैं ।
आरहह महीहर-सिहरि लहु ।

घत्ता—हरि-कंकराल पुंडरीय हड तम्मि। अइ असुहु लहेवि पइसइ तरु-गहणम्मि ॥१२९॥

११. १. D. <sup>°</sup>सेव। २. D. <sup>°</sup>सि। ३. <sup>D</sup>. मणु। १२. १. D. णिणिउ। २. <sup>D</sup>. घूमुमुहं।

१५

#### **१**१

# त्रिपृष्ठ—नारायण नरकसे निकलकर सिंहयोनिमें, तत्पश्चात् पुनः प्रथम नरकमें उत्पन्न । नरक-दूख-वर्णन

इसी मध्यमें त्रिपृष्ठ—नारायणने नरकमें विचित्र दुखोंको भोगा, वहाँ वह लेश मात्र भो सुखानुभव न कर सका। जिस किसी प्रकार वह चक्रपाणि नदी और तालाबोंसे हिषत भारतवर्षमें एक पर्वंत-शिखरपर पिंगल-नेत्र, भयानक दाढ़ों एवं तमतमाते वदनवाला तथा सिंहोंमें भी भयानक सिंह योनिमें उत्पन्न हुआ। वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो दूसरा वैवस्वत-पित—यमराज ही अवतरित हुआ हो।

निरन्तर दुरिताशय वह हरि—त्रिपृष्ठका जीव (सिंह) पापकारी कार्यं करके पुनः प्रथम नरकमें जा पहुँचा।

हरिका वह जीव—मृगेन्द्र जिस नरकमें जाकर उत्पन्न हुआ वहाँके दुखको अपनी बुद्धिकें अनुसार कहना चाहता हूँ; (क्योंकि) उसे कहे बिना रहा नहीं जाता। अतः अब तुम उसे सुनो—"कृमि-समूहका वहन करनेवाले, दुर्गेन्धि पूर्ण, हुण्डक संस्थानवाले तथा काले शरीरको १० प्राप्त कर (वे नारकी) जहाँ उत्पन्न होते हैं, उस स्थानसे बाणकी तरह नोचेकी ओर मुख करके वे (नरक भूमिपर) गिर पड़ते हैं। भयाक्रान्त चित्तवाले दूसरे नारकी उसे देखकर भयंकर घरघराती हई आवाज में—

घत्ता—कहते हैं—'मारो', 'मारो', 'पकड़ो', 'पकड़ो'। उसे सुनकर वह नारकी अपना सिर घुनता हुआ मनमें विचारता है—॥१२८॥

#### १२

# नरक-दुख-वर्णन

"मैं कौन हूँ ? मैंने पूर्वभवमें क्या पाप किया था ? जिस कारण मैं तत्काल ही यहाँ उत्पन्न हो गया।" इस प्रकार विचार करते हुए उस नारकी (त्रिपृष्ठके जीव) को तत्काल ही कलह करानेवाला कुअवधिज्ञान उत्पन्न हो गया। उसने अपने उस कुअवधिज्ञानसे कण-कण तक जान लिया तथा पाँच प्रकारके दुखोंसे पीड़ित हो गया। उसे नारकी जन मिलकर अग्निमें झोंक देते थे, मुख फाड़कर धुआँ पिला देते थे, यन्त्रों (कोल्हू) से पेल डालते थे। वह करुणाजनक दहाड़ ५ मारकर विलाप करता रहता था। अति कूर तियँचों द्वारा विदारित शरीरसे युक्त वह भयंकर भयसे आक्रान्त होकर क्रन्दन करता रहता था। सहज ही उत्पन्न प्यासके कारण मुख सूखता रहता था, फिर भी वैरीजन बार-बार शीघ्रतापूर्वक उसका विदारण करते रहते थे और विष-मिश्रित पानी पिलाकर मार डालनेके विचारसे उसे वैतरणी नदीमें त्वरित-गतिसे प्रवेश करा देते थे। वहाँ उस नदीके दोनों किनारोंपर बैठे नारकीजन हाथमें लिये हुए वज्जमय लाठियोंसे १० बार-बार उसे मारकर डुबाते रहते थे और इस प्रकार नाना प्रकारके दुख देते रहते थे। जिस किसी प्रकार कोई छिद्र स्थल पाकर शीघ्र ही वह पृथिवीतलपर आ पाता था—

घत्ता—तब, वहाँ भी विकराल मुखवाले सिंह और व्याघ्रों द्वारा हत होनेके कारण अत्यन्त दुखी हो वह (बेचारा) सघन वृक्षोंवाले वनमें प्रवेश कर जाता था ॥१२९॥

10

5

10

१३,

तिहँ खेरो-खीणंगु खणु जाम वीसमईँ अइ निसिय-मुह्-सत्थ-सम-पत्त-मुक्खेहिँ दंसाईँ कीडेहिँ कूरेहिँ दंसियईँ हुयविह घिवेऊण मुग्गर पहारेहिँ करवत्त तिक्खग्ग-धाराहिँ फाडियईँ कज्ञ-मय-नारीहु आिंठगणं देइ अवि-महिस-मायंग-कुक्कुडहँ तणु लेइ आरत्त नयणेहिं दिक्खेवि जुज्झेइ कर-चरण-जुय रहिउ तरवरिहँ आरह इ निय-मइए सुहुमन्निँ पविरयइ जं जं जि इय नरय-दुक्खाईँ सहिऊण तुहुँ जाउ

न लहेइ केणवि पयारेण तारमहैं।
तरुवरहिँ दारियहँँ परिविहिय-दुक्खेहिँ।
वज्जमय तुंढेहिं भिक्खिवि विहंसियहँ।
धूरियहँ मारियँईँ पर-पाण-हारेहिँ।
दिद्ध वंधि लुट्टेलि पुणु पुणु वि ताडियईँ।
नारइय-वयणेहिँ कारुन्तु कंदेइ।
असुरेरिड झत्ति कोवेण धावेवि।
सहुँ अवर-णारइयसंघेण मुञ्झेइ।
नारइय-संदोहु देखेवि संखुहइ।
पयणेइ फुडु भूरि तहो दुक्खु तं तं जि।
खर-नहर-निद्दलिय करिकुंभ मयराउ।

घत्ता—इय हरिणाहीस तुज्झु भवाविल वृत्त । एवहिँ पुणु चित्तु थिरु करि सुणु समजुत्त ॥१३०॥

88

अविरइ कसाय जोएहिँ थिड परिणाम वसिं तहो संभवइ वंधेण चडग्गइ गइ लहइ विग्गहहु होंति इंदियहँ लइ विसयरइहि पुणरिव दोस चिरु वय-संजुड आइ-वयहिँ रहिड सो मयवइ होहि पसम निलड कुमयाणुवंधु परिहरिवि लहु ससमईँ सयलईँ जीवइ गणिवि अहो जंपंतड इंदियहिं सुहु मिच्छत्त पमायहिँ णिरड जिड ।
फुडु वंघु तिलोयाहिड चवइ ।
गय अणुवंधिँ विग्गहु धरइ ।
इंदियहिँ वि जायहँ विसयरहँ ।
भवसायरि हिंडइ तेहिं निर ।
इय वंघु जिणेहिँ जीवहो कहिड ।
विरयहिँ कसाय दोसहँ विलड ।
जिगवर-मड मणि भावहिँ दुलहु ।
वह-रह विहुणहिँ जिणमड मुणिवि ।
हर वर मणि जाणहि तं जि दुहु ।

घत्ता—णव-विवरिंह जुत्तु असुइ सुरालि-णिवद्धु । किम कुल-संपुन्तु खइ मलेण उट्टद्धु ॥१३९॥

१३. १. D. खेयर। २. D. में यह पद नहीं हैं। ३-४. D. इं। ५. D. हाँ। ६. J. V. हुँ। ७. . ेंपण।

# नरक-दुख वर्णन

उस सघन-वृक्षमें खेद-खिन्न अंगवाला वह (त्रिपृष्ठका जीव) कुछ क्षण विश्राम करना चाहता था, किन्तु किसी भी प्रकार वहाँ आराम नहीं पाता था। शस्त्रोंके समान अति तीक्ष्ण मुखवाले पैने पत्तोंसे युक्त वृक्षों द्वारा नानाविध दुखोंके साथ उसे विदीणं कर दिया जाता था। दंसमसक आदि दुष्ट कीड़ों द्वारा डस लिया जाता था, वज्रमयी चोचोंसे खाया जाकर नष्ट कर दिया जाता था फिर अग्निमें झोंककर प्राणापहारी मुद्गर-प्रहारोंसे चूरा जाता था। कर-पत्र— ५ आराष्ट्रपी तीक्ष्ण खड्ग-धारासे फाड़ डाला जाता था, दृढ़तापूर्वक बाँधकर तथा लिटाकर उसे बार-बार पीटा जाता था। वज्रमयी नारीसे आलिंगित किया जाता था। नारिकयोंके सम्मुख वह करुण-क्रन्दन करता था, और भी, भैंसा, हाथी व कुक्कुटके शरीर धारण कर तथा असुर कुमार (जातिके देवों) द्वारा प्रेरित होकर वह शीघ्र ही क्रोधपूर्वक दौड़कर लाल-लाल नेत्रोंसे देखता था और अन्य नारिकयोंके साथ हड़बड़ाकर जूझ पड़ता था। नारिकयोंके झुण्डको देखते १० ही क्षुच्ध होकर दोनों हाथों और पैरोंसे रिहत होनेपर भी (शाल्मिलि—) वृक्षपर चढ़ जाता था। अपनी बुद्धिसे सुखप्रद मानकर (उसने) जो-जो भी उपाय किये वे-वे सभी उसे निश्चय ही अधिक दुखद ही सिद्ध हुए—इस प्रकारके नरकके दुखोंको सहकर तू अपने खर-नखोंसे करि-कुम्भको विदीणं कर देनेवाला मृगराज हुआ है।

घत्ता—इस प्रकार हे हरिणाधीश, तेरी भवाविल कही। अब पुनः चित्त स्थिर कर आगे १५ की सुन ॥१३०॥

#### 88

# अमिततेज मुनि द्वारा मृगराजको सम्बोधन । सांसारिक सुख दुखद ही होते हैं

अविरति, कषाय और योगोंमें स्थित तथा मिथ्यात्व और प्रमादमें निरत यह जीव, पिरणामोंके वश (अपने योग्य) बन्ध—कर्मंबन्ध करता है और (चारों गितयोंमें) उत्पन्न होता है, ऐसा त्रिलोकाधिपने स्पष्ट कहा है। वह बन्धसे चतुर्गित रूप गमनको प्राप्त करता है। गितयोंके अनुबन्धसे ही वह विग्रहको धारण करता है। विग्रहसे शीघ्र ही इन्द्रियाँ मिलती हैं, इन्द्रियोंसे विषय-रित उत्पन्न होती है। विषय-रितसे पुनरिप राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं। जिनके कारण वह प्रचिरकाल तक निरन्तर ही भवसागरमें घूमता-भटकता रहता है। जीवका यह कर्मंबन्ध व्यय-युक्त अथवा आदि-व्ययसे रहित है, ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। अतः हे मृगपित, तू शान्तिका निलय बन, तथा विरती बनकर कषाय-दोषोंका विलय कर, कुमित—मिथ्यात्वके अनुबन्धका शीघ्र ही त्याग कर, जिनवरके दुर्लभ मतकी अपने मनमें भावना कर, अपने समान ही समस्त जीवोंको गिन, जिनमतका स्मरण कर (जीवोंके) वधसे रितिवहीन हो, अरे, जिसे इन्द्रियोंका सुख कहा जाता १० है, हे सिंह, उसे भी तू दुख ही जान।

घत्ता—यह काय नौ-छिद्रोंसे युक्त, अपिवत्र, शिरा-समूहसे बँधा हुआ, कृमि-समूहसे भरा हुआ, विनश्वर तथा मलसे परिपूर्ण रहती है ॥१३१॥

10

१५

दुगांधु चम्म-पडिलं छइड पयडिट्ट-विहिय-दिट-जंतु-समु एरिसु सरीरु एउ जाणि तुहुँ जइ इंच्छिह मयवइ मोक्ख सुहु घर-पुर-नयरायर-परियणइँ एयइँ वाहिरइँ परिगाहइँ मिच्छत्त-वेय-रायहिँ सहिया चत्तारि कसाय-समासियइँ इय जाणि चिंति अप्पड जे तुहुँ इय राय-समागम-छक्खणइँ जइ णिवसिह संजम-धरणिहरे णाणा विद्व-वाहिहिँ परिलइ । रस-वस-रुहिरंताविलय समु। कुरु सीह ममत्तहो मणु वि मुहुँ। लहु दुविहु परिग्गहु मिल्लि तुहु। गो-महिसि-दास-कंचण-कणईँ। तिज्ञयिह समिण नं दुग्गहईँ। हासाइय-दोससया अहिया। अन्मंतर-संगईँ भासियईँ। वर-वोह-सुदंसण-गुणिहेँ सहुँ। भिण्णईँ भावाईँ विल्क्खणहँ। सम्मत्त गुहोयरि तिमिर हरे।

घत्ता—सम-णहिं दलंतु कूर कसाय गईद । ता तुहुँ फुडु भव्तु होहि मईदु मईद ॥१३२॥

१६

हिययर ण किं पि सुहमाणसहो जिण वयणु-रसायणु पविज्ञुवि विसय-विस-तिसा णिरसिवि णरहो कोविगा समंबुहि उवसमहिं अज्ञव गुणेण माया जिणहिं भो वीहह जइ ण परीसहहँ ता तुद्धा विमलयर जसु सयलु परमेष्टि-पाय-पंकय-जुय हो परिहर तिसल्ल दोसई भयहँ कम्मक्ख ते ण होइ परहो।
कण्णंजलि-पुडहि पियहि खलु वि।
अजरामरत्तु विरयइ न कहो।
अइमह्वेण माणु वि दमहिं।
सुव लोहु सच्च डच मणहिं।
उवसम रइ हरिवर दूसहहँ।
घवलइ धरणीयलु गयणयलु।
विरयहि पणामु बुहयण-धुव हो।
परिपालि पयत्तें अणुवयहँ।

घत्ता--णिय देह मॅमत्तु परिदूरुझहे चित्तु । कुरु हरिणाहीस जो करुणेण पवित्तु ॥१३३॥

10

5

१५. १. J. V. में । १६. १. D. V. पार. D. J. V. पार. D. J. V. कण्णेण ।

# मृगराजको सम्बोधन

यह काय दुर्गन्धरूप, चर्मपटलसे आच्छादित, नाना प्रकारकी व्याधियोंमें परिलिस, विकट हिंडुयोंसे युक्त दृढ़ यन्त्रके समान है तथा पंचरस, वसा, रुधिर और अंतिड़योंसे युक्त है। हे सिंह, यह जानकर तू ममत्वसे (अपने) मनको विमुख कर। हे मृगपित ! यदि तू मोक्ष-सुखको चाहता है तो शीघ्र ही दोनों प्रकारके परिग्रहोंको त्याग। दुर्ग्रहोंके समान ही घर, पुर, नगर, आकर, परिजन, गो, मिहष, दास, कंचन और कठा (धान्य), रूप बाह्य परिग्रहोंको अपने मनसे हटा। मिथ्यात्व, वेद, एवं राग सिहत हास्य (रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा) आदि अहितकारी दोषोंसे युक्त तथा चार कषायें ये अभ्यन्तर-परिग्रह कहे गये हैं। इन्हें जानकर तू सम्यग्ज्ञान एवं सम्यग्दर्शनादि गुणोंसे युक्त आत्माका चिन्तन कर। इस प्रकार रागके समागमके लक्षणोंको विलक्षण भावरूप एवं भिन्न समझ। जब तू संयमरूपी पर्वंतकी अज्ञानान्धकारका हरण करनेवाली सम्यक्त्वरूपी गफामें निवास करेगा तथा—

घत्ता—हे मृगेन्द्र, वहाँ तू अपने उपशम भावरूप नखोंसे क्रूर कषायरूपी गजेन्द्रोंका दलन करेगा तब वहाँ स्पष्ट ही भव्य मतीन्द्र—ज्ञानी बनेगा ॥१३२॥

#### १६

# सिंहको सम्बोधन-करुणासे पवित्र धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है

मनका विचारा हुआ कोई भी भौतिक सुख हितकारी नहीं होता, क्योंकि उससे कर्मक्षय नहीं हो पाता। (इस प्रकार) दुष्ट स्वभाव होते हुए भी उस सिंहने जिनवाणीरूपी रसायनका अपने कर्णरूपी अंजिल-पुटोंसे पान किया। विषयरूप विषकी तृषाका निरसन, कहो कि, किस भव्य-पुरुषको अजर-अमर नहीं बना देता? (हे सिंह तू) अपनी क्रोधाग्निको शमरूपी समुद्रसे शान्त कर, अति उत्तम मार्ववसे मानका दमन कर, आर्जव-गुणसे मायाको जीर्ण (शीर्ण) कर, शौच (अन्तर्वाह्य पिवत्रता) पूर्ण उच्च मनसे लोभको छोड़। हे हरिवर, यदि तू दुस्सह परीषहोंसे न डरेगा (और) उपशममें रत रहेगा, तब तेरा समस्त निर्मल यश धरणीतल एवं गगनतलको धविलत कर देगा। (अब तू) बुधजनों द्वारा स्तुत पंच-परमेष्ठियोंके चरण-कमलोंमें प्रणाम कर। तीनों शल्यों, दोषों, मदोंको छोड़, तथा प्रयत्नपूर्वक अणुव्रतोंका पालन कर।

घत्ता—हे हरिणाधीश, अपने चित्तसे शरीरके प्रति ममत्व-भावका सर्वथा परित्याग कर १० तथा जो करुणासे पवित्र है उस (धर्म ) को (पालन ) कर ॥१३३॥

10

5

10

### १७

तुह चित्ति विसुद्धि हवेवि जिह वे पंक्स मेत्तु हो पंचसुह भणु तियरण-विहिणा ताम णिरु सार-यर-समाहिष्ट णित्तु कुरु भो गय-भय तुहुँ एयहो भवहो दहमइ भरि जिणवरु सुरमहिड अम्हहुँ अग्गईँ किंपि ण रहिड तुह वोहणत्थु तहो वयणु सुणि सुणिवर मणु णिप्पहु हुइ जइवि वयविरु अणुसासेवि तच्च पहु

सहसत्ति पयतें करिह तिह।
णिच्छड मुणि अच्छइ आड तुह।
णिय पावजाड जो आड थिर।
सण्णासु हियप्र धरि पंचगुरः।
हो होसि भरहें पाडब्भवहो।
कमलायरेण मुणिणा कहिड।
अम्हेहिं वि नियमणे सहिहड।
अम्हेत्थ समागय एड मुणि।
भव्वत्थे होइ सप्पिहु तइवि।
हरि-तणु फंसेवि स-यरेण लहु।

घत्ता—समणिच्छिय वाणि गय मुणिवर गयणेण । अवलोविज्ञंत हरिणा थिर-णयणेण ॥१३४॥

26

एत्थंतरे अणर ग्रं जाय-मणे संतह विओड पयण हैं असुहु सहुँ संगें सइ अणसण हिं ठिउ विणिहिय-तणु णिविडिड सिलग्रं जिह जह वर-गुण-गण-वर भावणे हिं पवणायव-सीय-परीसह ह दंसमसय-दहु विसम धर इ छुह तण्हा विवसु न खणु वि हुउ सुह-धम्म-फलेण मइंदु गड अमरहरे मणोरमे देउ हुउ

सीहहो मुणि-विरहें कहो-ण जणे।
मयवइ मेल्लिवि मुणिवरह दुहु।
तत्थ वि सिल-उवरे मुणे विहिउ।
ण चलइ दंडु व हरिणारि तिह।
हुउ सुद्ध-लेसु अइ-पावणेहिं।
पीडा ण गणइं मण-दूसहहँ।
धीरत्तणु खणु वि न परिहरइ।
जिणवर-गुरु-रंजिउ सीहु मुउ।
सोहम्म सग्गे करि पाव खड।
णामेण हरिद्धड पबल-भुउ।

घत्ता—सत्त-रयणि-देहु णिरुवम-रूव-णिवासु । सम्मत्त हो सुद्धि पयण**हँ** सोखु न कासु ॥१३५॥

१७ १. J. V°लो। २. J. V. °व्व।

# सिहको प्रबोधित कर मुनिराज गगन-मार्गसे प्रस्थान कर जाते हैं

(हे सिंह—) तू ऐसा प्रयत्न कर, जिससे सहसा ही तेरे हृदयमें विशुद्धि उत्पन्न हो जाये। हे पंचमुख—सिंह, अब तेरी आयु मात्र दो पक्ष (एक माह) की ही शेष है, इसे तू निश्चय जान। अतः अब जो आयु शेष है उसमें (तू) बतलायी गयी, त्रिकरण-विधिसे अपने (समस्त) पापोंको दूर कर। हृदयमें पंचगुरु धारण करके सारभूत समाधि द्वारा नित्य संन्यास धारण कर। हे निभंय, एक ही भवमें तेरा प्रादुर्भाव भरतक्षेत्रमें होगा। दसवें भवमें तू देवों द्वारा प्रशंसित 'जिनवर' ५ बनेगा। ऐसा कमलाकर नामक मुनिराजने '(तुम्हारे विषयमें) कहा है। (उन्होंने जो कहा था सो सब तुम्हें कह ही दिया) अब आगे हमारा कुछ भी (कार्य शेष) नहीं रहा। (उनके उपदेश-पर) हमने भी अपने मनमें श्रद्धान किया है। तथा तुम्हें भी सम्बोधित करनेके लिए उन मुनि (कमलाकर) का आदेश सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। यद्यपि मुनिवर तो अपने मनमें निष्पृह ही होते हैं तथापि भव्य जनोंके लिए वे स-स्पृह होते हैं। इस प्रकार कहकर, तत्त्व-पथका अनुशासन १० कर तथा शोध्र ही सिंहके शरीरका स्पर्श कर।

घत्ता—समभावसे निश्चित वाणीवाले वे मुनिवर हरिवरके स्थिर नेत्रों द्वारा देखे जाते हुए गगन-मार्गसे चले गये ॥१३४॥

#### १८

# सिंह कठिन तपइचर्याके फलस्वरूप सौधर्मदेव हुआ

उन मुनिराजके चले जानेपर उनके विरहमें सिंहका मन अन-रत अर्थात् दुखी हो गया। सन्त-जनोंका वियोग, कहो कि, किसके दुखका कारण नहीं बनता? किन्तु वह मृगपित मुनिवरके वियोगका दुख अन्तर्बाद्य परिग्रहोंके साथ ही त्यागकर तथा (मुनि द्वारा कथित विधिसे) अपना हित मानकर अनशन हेतु एक शिलापर बैठ गया। जब वह हिरणारि—सिंह अपना शरीर स्थिर कर शिलातलपर पड़ गया तब वह दण्डकी तरह स्थिर हो गया (चलायमान न हुआ)। ५ यितवरके गुण-गणोंके प्रति अति पवित्र भावनाओंसे वह सिंह शुद्ध-लेश्या परिणामवाला हो गया। मनको अत्यन्त दुस्सह पीड़ा देनेवाली पवनसे आतप और शीत-परीषहोंकी पीड़ाको भी वह कुछ न समझता था। दंश-मशकोंसे डसा हुआ होनेपर भी वह समभाव धारण किये रहा तथा एक क्षणको भी उसने धैर्यका परित्याग न किया। क्षुधा और पिपासासे वह एक क्षणको भी विवश न हुआ। इस प्रकार वह सिंह जिनवरके गुणोंमें अनुरक्त रहकर ही मरा। शुभ धर्मध्यानके फलस्वरूप १० पापोंका क्षय कर वह मृगेन्द्र सौधर्म-स्वर्गमें गया और वहाँ मनोरम अमर विमानमें प्रबल-भुजाओं-वाला हिरध्वज नामका देव हुआ।

घत्ता—उस देवका अनुपम-सौन्दर्यंका निवासस्थल शरीर सात रत्नि प्रमाण था । सम्यक्त्व-शुद्धि किसके लिए सुखप्रद नहीं होती ? ॥१३५॥

10

15

86

जय जय सिहहिँ अहिणंदियड सुरणारिहिँ मंगल-धारिणिहिँ तहो सहेँ सो वि समुद्वियड को हउँ सुपुण्णु किं महेँ कियड तिहाँ समें हैं अवहिणाणेण मुणि तत्थहो जाएविणु सुरेहिँ सिहुँ पणवेष्पणु तेण समिचयड पुणु-पुणु हरिसिय चित्तेण निरु जो दुरिय कूवे विवडंतु हरे वर वयण वरत्तिहाँ विधिवर जाइड जुवि-उज्ञोविय गयणु इय भणि मुणि-पय-पुज्जेवि अमरु तिहाँ णिवसइ सो सुमरंतु मणे तं जसु णामें विहडइ दुरिड देवेहि मिगयरिणु वंदियड ।
गायड घण वय मण-हारिणिहिं ।
चिंतंतड मणे उक्कंठियड ।
अवरें जम्मंतरे संचियड ।
णियचरिड सयलु संसड विहुणि ।
कम-कमल जुवलु मुणिवरहो तहो ।
कंचण कमलहिं सुहु संठि यड ।
जंपिड अवलोएँ तेण चिरु ।
तुम्हें उद्घरियड पुरड सरि ।
सोहड एवहि सुरु सीहचर ।
उण्णइ ण करइ कहो मुणिवयणु ।
पणवेष्पणु सहसा गड सहरु ।
सुर णियरालंकिड खणे जि खणे ।
जो वर केवल लच्छिए कलिड ।

घत्ता—विस-रह-चक्कासु णेमिचंद जस धामु । जय सिरिहर मेत्तु परिणिण्णासिय कामु ॥१३६॥

ह्य सिरि-वड्डमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-रयण-णियर-भरिए विवुह-सिरि-सुक्ड्-सिरिहर विरद्दए साहु सिरि णेमिचंद अणुमिणण् सीह-समाहि-छंमो णाम षष्टो परिछेओ सम्मत्तो ॥ संधि ६ ॥

> यः सर्व्वदा तनुभृतां जनितप्रमोदः सद्वंध मानस समुद्भव तापनोदः। सर्व्वज्ञ सद्वृष महारथ चक्रणेमि, नन्दत्वसौ शुभमतिभुंवि नेमिचन्द्रः॥

१९ १. D. इ. 1 २. D. चि. 1 ३. D. ण । १. D. समत्तो ।

#### 86

# वह सौधर्मदेव चारण-मुनियोंके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु उनकी सेवामें पहुँवता है

देवोंने उस मृगरिपु (—सिंहके जीव) हरिध्वज—देवका जय-जय शब्दोंसे अभिनन्दन कर वन्दना की। मंगल-द्रव्य धारण करनेवाली मनोहारी देवियोंने तार स्वरसे मंगल-गीत गाये। उन देवांगनाओंके संगीतसे वह हरिध्वज देव भी जागृत हो उठा तथा उत्सुकतावश मनमें विचारने लगा कि—''मैं कौन हूँ, पिछले जन्ममें मैंने कौन-से उत्तम पुण्योंका संचय किया था?" उसी (विचार करते) समय उसने अवधि-ज्ञानसे समस्त संशयोंको दूर कर अपना समस्त पिछला ५ जीवन-चरित जान लिया।

वह हरिध्वज देव अन्य देवोंके साथ पुनः (भरतक्षेत्र स्थित) उन्हीं मुनिवरके चरण-कमलोंमें पहुँचा और उसने प्रणाम कर स्वर्ण-कमलोंसे उनकी पूजा की फिर प्रसन्नतापूर्वंक वहीं बैठ गया। चिरकालके बाद (समाधि टूटनेपर) मुनि द्वारा देखे जानेपर हर्षित चित्तपूर्वंक उसने कहा—"पिछले जन्ममें आपने अपने हितोपदेशरूपी बड़ी भारी रस्सीके द्वारा अच्छी तरह १० बाँधकर पापरूपी कुएँमें पड़े हुए जिस सिहका उद्धार किया था, वही सिहका जीव मैं हूँ जो गगन-को उद्योतित करनेवाले इन्द्रके समान देव हुआ हूँ।" (आप ही) कहिए कि मुनि-वचन किसकी उन्नति नहीं करते?

इस प्रकार कहकर तथा मुनि-पदोंकी पूजा कर वह देव प्रणाम कर शीघ्र ही अपने निवास-स्थानकी ओर चला गया। देव-समूहोंसे अलंकृत वह हरिष्वज देव स्वर्गमें निवास करता हुआ भी १५ अपने मनमें प्रतिक्षण उन मुनिवरोंका स्मरण करता रहता था। जिनका नाम लेने मात्रसे ही पापोंका क्षय हो जाता था तथा जो उत्तम केवल-लक्ष्मीसे युक्त थे।

घत्ता—धर्मरूपी रथके चक्कोंको आशुगित एवं नियमित रूपसे चलाते रहनेवाले यशोधाम नेमिचन्द्र तथा कामवासनाको नष्ट कर, जयश्रीके निवास-स्थल श्री श्रीधर कविकी मैत्री (निरन्तर) बनी रहे ॥१३६॥

# छठवीं सन्धि की समाप्ति

इस प्रकार प्रवर गुण-रत्न-समृहसे भरे हुए विबुध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित साध श्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्री वर्धमान तीर्थंकर देव चरितमें सिंह-समाधि काभ नामका छठवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥सन्धि ६॥

### आशीर्वाद

जो सदा जीवोंको प्रमुदित करता रहता है, जो सद्बन्धु जनोंके मनके सन्तापका हरण करता रहता था, जो सर्वज्ञके हितकारी महारथके चक्रकी नेमिके समान था ऐसा वह शुभमित (आश्रयदाता) नेमिचन्द्र पृथ्वीतलपर जयवन्त रहे॥

### संधि ७

8

एत्थंतर जीव णिरंतरे धादइसंडि सुदीवए। वित्थिण्णइँ णयर रवण्णइँ वारह ससि-रवि-दीवए॥

पुन्वामरिगैरि-पुन्व विहाईए वच्छा-विसंड मणोहरू णिवसइ सीया-सरि-तड-माय-विल्लगाड पंचवीस जोयण-उत्तुंगड पंचास-जि-जोयण-विश्थिणणडँ जिह सन्वत्थ जंति णिब्भंगड दूवियाड दिवसे विस-रयणिडँ जसु कंतु वि ण कूडु सेविज्जइ दिनिखवि खयरिहु कंति अमाणें तओ उत्तरसेणिष्ट सुर-मणहरू जिह णिबडंतु खयरि-सुह-पंकए

विडल-विदेहंतरि विक्खायए।
जिहेँ मुणि-गणु भवियण-मणु हरिसइ।
घर-सिहरावलि-णहयल-लग्गड।
कीलमाण-गय-णयरिहँ चंगड।
कप्य-मड मणियर-गण चित्तड।
कर्र-क्रवाल-किरण-सामंगड।
णहयले मुत्तिमंत णं रयणिडँ।
अमर-विहूयणेण मेलिलज्जइ।
णिय माणसे लज्जा वहमाणेँ।
णिवसइ पुरु कृणयरु तिमिरहरु।
सासाणिल-वसेण णिष्पंकए।

घत्ता-करहड पुणु अइ स-हरिस-मणु णिवडइ मय-मत्तड अिः । कोमल - करे णयण सुहंकरे रत्तुप्पल-संक्ष विः ॥१३७॥

15

10

5

२

तहिँ विज्ञाहरवइ कणैयप्पहु करइ रज्जु बुहयण-रंजंतउ भूसण-क्रवि-विच्छुरिय-णहंगणु जसु असिवरे णिवसइ जयसिरि सइ संचरंति आरह णिसियाणण तित्थमिळे ण मुह णर-कुळ-दिणमणि एउ मण्णेवि ण पुरउ समहियप्र जेण जिणिवि अरियणु किंड णिप्पहु । माणिणि-माणुण्णइँ मंजंतड । रूव लच्छि मोहिय-तियसंगणु । अच्छ भएणवमण्णेवि णुमइ । एवह धार वर्डरि-खड-आणण । ण णियइ रणि इहु सुहड़-सिरोमणि । जसु पयाड ओसारइ अहियप्र ।

१. १. D. गिरि। २. D. थै। ३. D. घै। ४. D. क्ख। २. १. D. पे । २. D. हिल्छै। ३. J. पू।

### सन्धि ७

δ

# धातकीखण्ड वत्सादेश तथा कनकपुर नगरका वर्णन

इसके अनन्तर जीवोंसे निरन्तर व्याप्त १२ सूर्यों एवं १२ चन्द्रोंसे दीप्त, सुन्दर विस्तीणैं नगरोंसे युक्त धातकी खण्ड द्वीपमें—

पूर्व-सुमेरुके पूर्व-विभाग स्थित विशाल विदेह क्षेत्रमें विख्यात एवं मनोहर वत्सा नामक देश है, जहाँ मुनि-गण भव्यजनोंके मनको हिषत करते रहते हैं। वह वत्सादेश सीता नदीके तटसे लगा हुआ था तथा उसके भवनोंके शिखरसमूह नभस्तलको छूते रहते थे। वहाँ क्रीड़ा करते हुए ५ गमनचरोंसे युक्त २५ योजन ऊँचा एक चंगा (सुन्दर) विजयार्ध पर्वंत है, जो ५० योजन चौड़ा, रौप्य वर्णवाला तथा मिण-किरणोंसे चित्र-विचित्र है। जहाँ सर्वंत्र धुली हुई (अर्थात् पानी उतरी हुई) करवालकी किरण-रेखाके समान लगनेवाली श्यामांगियाँ—अभिसारिकाएँ दिनमें भी रात्रिके समान निराबाध होकर जाती-आती थीं। वे ऐसी प्रतीत होती थीं, मानो नभस्तलकी मूर्तिमती रात्रियाँ ही हों। जिस विजयार्द्धके कूटिशखर अति कान्तिमान् होनेके कारण अमरवधुओं द्वारा १ सेवित न थे, उनके द्वारा वे त्याग दिये गये थे। क्योंकि वे (अमरवधुएँ) खेचरोंको उन कूटोंकी अप्रमाण कान्ति दिखा-दिखाकर अपने मनमें लिज्जत होती रहती थीं।

उस विजयाईं की उत्तर श्रेणीमें मुरोंके मनको हरण करनेवाला तथा तिमिरको नष्ट करने-वाला कनकपुर नामका एक नगर स्थित है, जहाँ विद्याधिरयोंके निष्कलंक मुख-कमलोंपर श्वासकी गन्धके कारण पड़ते हुए तथा —

१५

् १ ०

घत्ता—हाथोंसे हटाये जानेपर भी पुनः-पुनः अति हर्षित मनसे भ्रमर-समूह मदोन्मत्त होकर मँडराता रहता है तथा नेत्रोंको शुभ लगनेवाले (विद्याधिरयोंके) कोमल करोंपर रक्त-कमलकी आशंकासे वह भ्रमर-समूह बिल-बिल हो जाता है।।१३७।।

=

### हरिध्वज देव कनकपुरके विद्याधर नरेश कनकप्रभके यहाँ कनकध्वज नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न होता है

उस कनकपुरमें विद्याधरोंका स्वामी कनकप्रभ (निवास करता) था, जिसने अरिजनोंको जीतकर उन्हें निष्प्रभ (अथवा निष्पथ) कर दिया था। जो बुधजनोंका मनोरंजन तथा मानियों के मानकी उन्नितका भंग करता हुआ राज्य कर रहा था। उसके भूषणोंकी कान्ति नभांगणको भी विस्फुरायमान करती थी। उसके रूपकी शोभा त्रिदशांगनाओंको भी मोहित करनेवाली थी, जिसकी खड्गमें जयश्री स्वयं ही (आकर) अचल रूपसे निवास करती है, मानो वह (जयश्री) उसके भयसे अपमानित होकर ही उसमें (अचल रूपसे) रहने लगी हो। वैरीजनोंके मुखोंका क्षय करनेवाली इसी तलवारकी धारसे (भयभीत होकर) वैरीजन आरम्भमें ही नीचा मुख करके चलने लगते थे, नरकुलके लिए सूर्य समान उस राजाके सम्मुख तीक्ष्ण सूर्य भी म्लान-मुख हो जाता था। वह रणक्षेत्रमें सुभट-शिरोमणियोंको नहीं देखता था, मानो यही समझकर उस (राजा) के प्रतापने शतुओंको वहाँसे हटा दिया हो।

9. 7. 9-

10

5

10

5

तहो पिय पीवर-पीण-पओहर पविमल-सीलाहरण-विहूसिय एहहँ सग्गु मुएवि हरिद्धउ कणयमाल णामेण मणोहर। लावण्णालंकरिय अदूसिय। सुउ जायउ णामें कणयद्भुउ।

घत्ता—उप्पण्णप्र कंचण वण्णप्र कुल सिरिजिम्म गुणड्डिय । तम णिग्गमे छण चंदुग्गमे जलणिहि-वेल व वड्डिय ॥१३८॥

3

णिव-विज्ञा-चडक्कु तहो बुद्धिए
आसाचक्कु विरेहइ दित्तिए
जो जोव्वण-सिरि-णिल्रयं भोरुहु
जेणंत रिड-वग्गु विणिज्ञिड
जं अवलोइवि चिंतिहेँ पुरयण
किं इड मुत्तिवंतु मयरद्धड
जसु मुह-कमले पढेविणु नवलइ
तन्हा-वस मेल्लंति सुतुद्दी
तेण सजणणा एसे सुंदरि
मणि गण जडियाहरण पसाहिय

पिंडगाहिड सहसत्ति विसुद्धिए।

ग्रवलत्तण-जिय-ससहर-कित्तिए।

पेलिंघालंकरिय-सिरोरुहु।

तेरयणेहिं परदारु विवज्जिः।

णेचलंग संठिय विंभिय-मण।

कें वा रूवहो अवहि विसुद्धः।

पुर-कामिणि-कडक्ख-सिरिण चलइ।

दुव्वल-ढोरि व पंके चहुद्दी।

मार-मइंद-महीहर-कंदरि।

वर कणयपह कण्ण विवाहिय।

घत्ता—सो भजाए सल्रजाए सहइ ताव-हरु लोयहँ। महियलि तिह णव-जल्हरु जिह विष्जुलियए गय-सोयहँ॥१३९॥

8

तो विण्णि वि सपणय-मण शक्किं णं लावण्ण-विसेसालंकिय तेण विडल-वर्ण काण्णो लयहरे पणय-कोव-वस-विप्फुरियाहर ताष्ट्र सहिड सो जाष्ट्रवि मंदरे गुरु-भत्तिए पुज्जइ जिण-गेहरूँ एकहिँ दिण देविणु णिव-सिरि तहो सुमइ-सुणीसर-पय पणवेष्पणु

परवर-विहडण खणु वि न सक्कहिँ। जलहि-वलय अहणिसु णिस्संकिय। णव-पल्लव-सेज्जायले मणहरे। सामाणिज्जइ तुंग-पओहर। सुरहरेण सुर-सेविय सुंदरे। पवर-पसूण-णिलीण-दुरेहइँ। भव भीएण नरिंदेँ पुत्तहो। लड्य दिक्खकरणारि जिणेष्पणु।

४. १. J. की । २. J. सो । ३. J. V. म. । ४. D. दें।

उस राजा कनकप्रभकी सुपुष्ट एवं स्थूल स्तनवाली कनकमाला नामकी मनोहर प्रिया थी, जो निष्कलंक एवं निर्दोष शीलरूपी आभूषणसे विभूषित एवं लावण्यसे अलंकृत थी।

उक्त दोनों ( कनकप्रभ एवं कनकमाला ) के यहाँ वह हरिध्वज नामक ( त्रिपृष्ठका जीव— सिंह ) सौधर्मदेव स्वर्गेंसे चयकर कनकध्वज नामक पूत्रके रूपमें जन्मा।

घत्ता—जिस कनकवर्णवाले (कनकध्वज) के उत्पन्न होते ही कुलश्री उसी प्रकार बढ़ने १५ लगी, जिस प्रकार शुभ चन्द्रमाके उदित होनेपर तथा तमके चले जानेपर जलनिधिरूप बेल बढ़ने लगती है।।१३८।।

# राजकुमार कनकध्वजका सौन्दर्य वर्णन । उसका विवाह राजकुमारी कनकप्रभा के साथ सम्पन्न हो जाता है

उस कनकध्वजकी विशुद्ध बुद्धिने चारों राजविद्याओं को शीघ्र ही ग्रहण कर लिया। (उसके प्रभावके कारण) दिशा-समूह दीप्तिसे चमकने लगा, कीर्तिकी धविलमाने चन्द्रमाको भी जीत लिया। जो यौवनरूपी श्रीके निवास-स्थलके लिए कमलके समान था, जिसके केश शैलीन्ध्र-पुष्पोंसे अलंकृत थे, जिसने अन्तरंग शत्रु—काम, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार आदिपर विजय प्राप्त कर ली थी, (पाणिग्रहीता) स्त्री रत्नोंके अतिरिक्त परस्त्रियोंका त्याग कर दिया था। पुरजन जिसे देखकर स्तम्भित एवं विस्मित मनवाले होकर ठिठके रह जाते थे और अपने मनमें विचार करने लगते थे कि क्या यह मूर्तिमान् मकरध्वज ही है, अथवा विशुद्ध रूप—सौन्दयंकी अविधि? जिस प्रकार कीचड़में फँसकर दुवंल ढोर वहाँसे चल नहीं सकता, उसी प्रकार नगरकी नयी-नवेली-कामिनियोंकी सतुष्ण, एवं अधीर कटाक्ष-श्री भी अचल हो जाती थी।

उसने अपने पिताके आदेशसे कामदेव-रूप मृगेन्द्रके लिए सुन्दर पर्वंत-कन्दराके समान १० मणिगणोंसे जटित आभरणोंसे प्रसाधित श्रेष्ठ 'कनकप्रभा' नामक कन्याके साथ विवाह कर लिया।

घत्ता—लोकके सन्तापका हरण करनेवाला वह कनकध्वज (नवागत) सलज्ज भार्याके साथ उसी प्रकार सुशोभित हुआ, जिस प्रकार महीतलपर नवीन जलधर बिजली (की कौंध) के साथ सुशोभित होता है।।१३९॥

# ४ कनकध्वजको हेमरथ नामक पुत्रकी प्राप्ति

वे दोनों ही प्रेमपूर्वंक एकिनष्ठ होकर रहते थे, परस्परके विघटन—वियोगको क्षण-भर भी सहन नहीं कर सकते थे। ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह (जोड़ा) लावण्य-विशेषसे अलंकृत अहींनश निःशंकि जलधिका वलय ही हो। वह कनकध्वज सघन वन-काननमें स्थित मनोहर लतागृहमें नव-पल्लवोंसे बनी शय्यातलपर लेटी हुई प्रणय कोपकी वशोभूत, कम्पित ओठवाली एवं उत्तृंग प्योधरा उस मानिनी प्रियाको मनाता रहता था।

उस प्रियाके साथ वह प्रिय कनकथ्वज देव सदृश विमानसे देवों द्वारा सेवित सुन्दर मन्दरा-चलपर जाकर बड़ी भक्तिपूर्वंक द्विरेफ—भ्रमर-समूहसे युक्त उत्तम जातिके पुष्पोंसे जिनगृहोंकी पुजा किया करता था।

किसी एक दिन संसारसे भयभीत नरेन्द्र कनकप्रभने अपने पुत्र कनकघ्वजको 'नृपश्री' देकर सुमित नामक मुनीश्वरके चरणोंमें प्रणाम कर इन्द्रियरूपी शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर दीक्षा ले १०

.10

5

10

दुल्लह-रायलच्छि-संगेँ तहो भूरि-विहूइ-विणोय-महंतहँ मणे ण जाउ मउ रज्जु करंतहो। होइ वियार-णिमित्तु ण संतहँ।

घत्ता—संसि-दित्तिष्ट णिम्मल-कित्तिष्ट जण-अणुराउ व जणियड । तहो भज्जष्ट मुणिय-कसज्जष्टे पुत्तु हेमरहु भणियड ॥१४०॥

Ģ

इय संसार-सुक्खु माणंतड
तिय-मणु मयण-सरेहिँ भिंदंतड
एत्थंतरे एक्कहिँ दिणि कंतए
कोल्लाखुँ णामेण सुदंसणे
तिहें असोय तरु-मूले निविद्वड
सुन्वड णामें सुन्वय-वंतड
अइ-खीणंगु खमालंकरियड
चारु-चरित्तु पवित्तु द्यावरु
खयराहिड तं देक्खि पहिद्वड
जचंधु व लोयण-जुड पावेवि

सो पंचिंदियाईँ पीणंतड।
अच्छइ णिय-मंदिरे णिचिंतड।
सिहेड खयर वइ-गड अइकंतए।
वर-णंदणे खयरालि-विहिय-सिण।
विमल-सिलायले साहु विसिद्धड।
दुप्पयारु तड तिव्यु तवंतड।
सीलालड डवसम सिरि वरियड।
तियरण-विहि-रिक्खिय-तस-धावरु।
णिहि-लाहेण दरिहि व तुटुड।
तेण समुड डडु समथलु णाइवि।

घत्ता—सो मुणिवरु वंदिय-जिणवरु भत्तिए पणविषं जाविहिं। ते मुणिणा दिण्णी गुणिणा धम्म-विद्धि तहो ताविहिं॥१४१॥

Ę

पुणु खयरेंदें पणिविवि पुच्छिड धम्म-मग्गु सो पुणि आहासइ धम्मु जीव-दव-मूलु जिणिंदहिं भणिड सोवि दोव्विहु जाणेव्वड सागारिड अणुवय-विहिं-जुत्तड अवरु अणागारिड गयरायहिं भो खयरेसर दोसुवि आयहँ मूलु भणेविणु वर-सदंसणु सद्दृहाणुजं कीरइ तव्वहँ तं सदंसणु गुणहं करंतेड सुव्वय-मुणिवरु हियय-समिच्छिड ।
मोह-भाड पसरंतु विणासइ ।
सग्ग-मोक्ख-सुह-हेड अणिंदहिं ।
भव्वयणिहिं हियएं माणेव्वड ।
गिह-णिरयहिं रिक्खयइ णिरुत्तड ।
महवय-जुत्तु धरिड मुणिरायहिं ।
आणंदिय-चड-देवणिकायहँ ।
संसारुक्भव-दुहु-विद्धंसणु ।
सत्त पयारहँ तिव्विह सव्वहँ ।
संसारंबुहि-तरण-तरंडड ।

घत्ता—हिंसाऽलिय घणकण चोरिय रमणी-यण-सयलत्थहँ। सयल विरइ मुणिहु णिहय-रइ थूल-निवित्ति गिहत्थहँ॥१४२॥

५. J. राँ। ५. १. D. सोँ। २. D. रिं। ३. J. V. रिंथै। ६. १. J. V. जी। २. D. हुँ।

ली। दुर्लंभ राज्यलक्ष्मीका संग प्राप्त कर तथा (विशाल) राज्य-संचालन करते हुए भी उसके मनमें मद जागृत न हुआ। (ठीक ही कहा गया है कि) महान् एवं सज्ज्न पुरुषोंके लिए महान् विभूति विनोदका कारण नहीं बन पाती।

घत्ता—शिश समान दीप्तिवाले एवं निर्मल कीर्तिवाले उस राजासे समस्त जनोंका अनुराग बढ़ गया । अपने कर्तव्य-कार्यंको समझनेवाली उस कनकप्रभा भार्याने हेमरथ नामक पुत्रको १५ जन्म दिया ॥१४०॥

4

# कनकथ्वज अपनी प्रिया सहित सुदर्शन मेरुपर जाता है और वहाँ सुक्रत मुनिके दर्शन करता है

इस प्रकार संसार-सुखको मानता हुआ वह पंचेन्द्रियोंका पालन-पोषण कर रहा था। स्त्रियोंके मनको मदनके शरोंसे भेदता हुआ अपने महलमें निश्चिन्त रहता था।

इसके अनन्तर एक दिन अतिकान्ता (अत्यन्त प्रिय) अपनी कान्ता कनकप्रभा सहित वह खेचरपित कनकघ्वज क्रीडा हेतु सुदर्शन नामक खेचरालीसे विहित (उत्सववाले) सुन्दर नन्दन वनमें गया। वहाँ अशोक-वृक्षके नीचे विमल शिलातल पर महाव्रतधारी दोनों प्रकारके तीव्र ५ तपको तपनेवाले अति क्षीण अंगवाले, क्षमागुणसे अलंकृत, शीलके आलय, उपशम-श्री द्वारा वरे हुए, चारु-चरित्रवाले, पवित्र दयामें तत्पर, त्रिकरणकी विधिसे त्रस एवं स्थावरकी रक्षा करनेवाले, सुन्नत नामक एक विशिष्ट मुनिराजको देखकर वह खेचराधिप उसी प्रकार प्रहर्षित हुआ, जिस प्रकार कोई दिरद्र व्यक्ति (सहसा ही) निधि-लाभ करके सन्तुष्ट हो जाता है। अथवा जिस प्रकार जन्मसे अन्धा व्यक्ति (सहसा ही) दो नेत्र पाकर प्रसन्न हो जाता है उसी प्रकार वह (राजा) १० भी (मुनिराजको देखकर) अपने मनमें फुला न समाया।

घत्ता—जिनवरकी भक्तिसे भरकर उस राजाने जब मुनिराजकी वन्दना कर उन्हें प्रणाम किया तब उन गुणी मुनिराजने भी उसे 'धर्म वृद्धि' रूपी आशीर्वाद प्रदान किया॥१४१॥

Ę

# सुवत मुनि द्वारा कनकध्वजके लिए द्विविध-धर्म एवं सम्यग्दर्शनका उपदेश

तब पुनः खेचरेन्द्रने सुव्रत मुनिराजको प्रणाम कर हृदयमें समाहित हो प्रश्न पूछा। तब उन मुनिराजने उसे धर्म-मार्ग बतलाया और कहा कि मोहभावका प्रसार प्राणीका विनाश कर देता है। अनिन्द्र जिनेन्द्रने धर्मका मूल जीव-दया कहा है। और उस धर्मको स्वर्ग-मोक्ष-सुखका कारण कहा है। वह धर्म दो प्रकारका जानना चाहिए जो कि भव्यजनोंको हृदयसे मानना चाहिए। प्रथम सागार धर्म अणुव्रत विधिसे युक्त होता है जो गृह निरत श्रावकों द्वारा रक्षित कहा गया है। दूसरा धर्म अनगारोंका है। जो रागरहित मुनिराजों द्वारा महाव्रत रूपसे धारण किया जाता है। हे खेचरेश्वर, चारों देव निकायोंको आनन्दित करनेवाले दोनों धर्मोंका मूल सम्यन्दर्शन कहा गया है। जो संसारमें भवरूपी दुखोंका विध्वंस करनेवाला है। जो सात प्रकारके तत्त्वों अथवा त्रिविध रत्नत्रयका श्रद्धान करता है वह गुणोंका आकार सम्यन्दर्शन कहा गया है। जो संसार-समुद्रसे तरनेके लिए तरण्ड अर्थात् नौकाके समान है।

हिंसा, अलीक, धन-कणकी चोरी, रमणीजनोंका संग एवं सकल पदार्थं रूप पाँच पापोंकी सकल विरित मुनियोंके होती है। इन्हीं पाँचों पापोंकी स्थूल निवृत्ति गृहस्थोंके होती है।।१४२॥

5

10

G

संसारिय विचित्त दुह्-दारणु
मइ-जुत्तेण नरेण पयत्तें
जिड मिच्छत्ता-ऽविरइ-कसायहिं
अट्ट-भेड संसारहो कारणु
क्रिस्मणु सणाण-तव-चरणहिं
डम्मूछिज्जइ कम्म-महावणु
तें सुपरिद्विड सिद्धि-पुरंधिए
णक्त अण्णाण-मूढु निरुभावइ
णाणवंतु ण कयावि समीहइ
10 जम्महो णऽण्ण दुक्खु मिच्चुहे भड
करहि महंत महामइ-राइय
भव-रयणायरि जिड हिंडंतड
जहिं ण अणेयवार हडं जायड

एउ मुएविणु अण्णु ण कारणु ।
विरइ विष्ठ इड जिण-पय-भन्ते ।
वंधइ कम्मु सजोय-पमायहिं ।
सिव-पय-ठाण-पएस-णिवारणु ।
चिर-जम्मऽज्ञिय-दुक्किय-हरणिहें ।
झित्त समूल वि अइ-असुहावणु ।
सइंवरियइं पुरिसोत्तम सिद्धिए ।
इंदियत्थ-सुहुणड परिभावइ ।
तिच्चत्तेण वि पावहो वीहइ ।
जरहो विरूड मुणेवि महातड ।
रइवर-वाणावलि-अविराइय ।
णाणा-पुग्गल-कम्मु गहंतड ।
णित्थ कोवि जो भूमि विहायड ।

घत्ता—इय वुज्झिवि मणसंकुज्झिवि मुक्क संग मह-मइ णरु । विरइवि तरु परिविद्वणिवि रउ, जाइ मोक्खु जिणि रइवरु ॥१४३॥

ሪ

इय जंपेवि मुणीसर जावहिं तं पिंडविजवि परियाणिवि भड सहुं खयरेण सिरिए तह कंतए तहो समीवे सो जाउ तओहणु गुरु-आणए णिय-मणु संदाणिवि उत्तरगुणहूँ करइ णीसेसईँ गिम्हे गिरिंदोविर रिव सम्मुहुं पिंडमा-जोएं पाउसे रुक्खहो सिसिर कालि रयणिहिं ण समप्पइ तहो उववास-विहाण-रयंतहो विरमिउं खयरे देण वि तावहिं।
वहु-दुहु-वित्थारणु तज्जेवि मउ।
कणय-मया-ऽऽहरणिहं दिप्पंतए।
मुणिउं सत्थु भव्व-यण-पवोहणु।
मूलगुणाइं असेस वियाणिवि।
चिंतइ वर-सत्थइं सविसेसईं।
ठाइ सया मिच्छत्त परम्मुहुं।
मूले वसइ उप्पाइय दुक्खहो।
धिदि-कंवल-वसेण तिहं णिवसइं।
दुव्वल-तणु हुउ जिणु झायंतहो।

घत्ता—सोसिवि वड दुवदस विहितड, करि सो मरि सुरु हूवड। कापिट्टए कप्पि विसिद्धए देवाणंद सुरूवड।।१४४॥

७. १. D. V. तिवतिष । २. D. J. V. मिन्छु ।

# सुव्रत मुनि द्वारा कनकध्वजको धर्मीपदेश

इस सम्यग्दर्शनको संसारके दारुण दुखोंके विदारनेमें अनन्य कारण जानकर विवेकशील उस राजाने प्रयत्नपूर्वक जिनपदको भक्ति सहित इस प्रकार विचार किया।

"यह जीव मिथ्यात्व, अविरित, कषाय और योग सिहत प्रमादोंसे कर्मोंको बाँधता है। ये अष्टभेद-रूप कर्म ही संसारके ( मूल ) कारण तथा शिवपदस्थानमें प्रवेशका निवारण करनेवाले हैं। जन्म-जन्मान्तरोंमें उपाजित अित अशुभ वह कर्मरूपी महावन दुष्कृतोंका नाश करनेवाले ५ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र एवं तपश्चरणों द्वारा तत्काल ही उखाड़ फेंका जाता है। उस रत्नत्रयमें स्थित हुए पुरुषोत्तमका सिद्धिरूप पुरन्ध्री-वधू सिद्धि हेतु स्वयं ही उसका वरण कर लेती है। अज्ञानी मूढ़ मनुष्य इन्द्रियार्थोंको भावना निरन्तर भाते रहते हैं। वह अतीन्द्रिय सुखकी भावना भी नहीं भाता। किन्तु ज्ञानवन्त जीव हृदयसे इन्द्रियार्थ सुखोंकी इच्छा भी नहीं करते। वे पापोंसे ( निरन्तर ) डरते रहते हैं। जन्मसे बढ़कर अनन्य दुख, मृत्युसे बढ़कर भय एवं जरासे १० बढ़कर विरूपता (और क्या हो सकती है ? इन) का विचार कर हे महामित राजन्, आप महन्त महातपका आचरण करें। जो जीव रितवर—कामकी बाणाविलसे अविरक्त हैं, वे भवसमुद्रमें हिंडते ( भटकते ) हैं तथा नाना प्रकारके पुद्गल-कर्मोंको ग्रहण करते हैं, ऐसा कोई ( भी ) भूमि अथवा आकाशका प्रदेश नहीं है, जहाँ भ्रमण करते मरते, अनेक बार न जन्मा होऊँ।

घत्ता—इस प्रकार जानकर मन संकुचित कर, परिग्रह छोड़कर, महामित मंनुष्य विरक्त १५ होकर, तपकर, रितवरको जीतकर, निर्वृत्त होकर मोक्ष जाते हैं ॥१४३॥

4

# कनकथ्वजका वैराग्य एवं दुर्द्धर तप। वह मरकर कापिष्ठ स्वर्गमें देव हुआ

इस प्रकार धर्मोपदेश देकर मुनिवरने जब विराम लिया तब खेचरेन्द्रने भी उस (उपदेश) को स्वीकार कर तथा संसार (की अनित्यता) को जानकर अनेक दुखोंके विस्तारक मद-मोहके साथ ही कनकाभरणोंसे दीप्त अपनी प्रिया श्रीकान्ताका भी त्याग कर दिया और उन तपोधन मुनिराजके पास जाकर भव्यजनोंको प्रबोधित करनेवाले शास्त्रोंका अभ्यास किया। गुरु-आज्ञासे मनको संयमित किया और समस्त मूल गुणोंको जानकर निःशेष उत्तर गुणोंको धारण किया और विशेष रूपसे उत्तम शास्त्रोंका चिन्तन करने लगा। ग्रीष्म-कालमें पर्वंतपर रिवके सम्मुख मिथ्यात्वसे पराङ्मुख होकर प्रतिमायोगसे सदा स्थित रहते थे। वर्षाकालमें दुख उत्पन्न करनेवाले वृक्षके मूलमें निवास करते थे। इसी प्रकार शिशिरकालीन रात्रिमें भी उस कनकध्वजने आत्मसमर्पण नहीं किया बिल्क धृतिरूपी कम्बल द्वारा वहाँ (खुलेमें ही) निवास करते थे। वहाँ उपवास-विधान करते हए तथा जिनेन्द्रका ध्यान करते-करते उसका शरीर दुबंल हो गया।

वत्ता—शरीरको सुखाकर, द्वादश प्रकारके तपोंको तपकर वह खेचरेन्द्र कनकथ्वज मरकर देवोंको आनिन्दित करनेवाले कापिष्ठ नामक विशेष कल्पमें स्वरूपवान् देव हुआ ॥१४४॥

9.

एत्थंतरे इह जंयूदीवए
अमरालय-दाहिण-दिसि भायए
भरह-वरिसि सरि-सरयर-सुंद्रे
अत्थि विसड सन्वत्थ सणामें

5 जहिं सासेहिं विविज्ञिय णाऽविण
जहि ण कोवि कंचण-धण-धणणहिं
तिणे दन्वु व वंधव-सुहि-सयणहिं
जहिं ण रूव-सिरि-विरहिय-कामिण
रूव सिरि वि ण रहिय-सोहगों

10 सोहग्गु वि णय-सीलु णिरुत्तड
णिज्जल णई ण जलु वि ण सीयलु
तहिं डज्जेणिपुरी परि-णिवसइ

दो-दिणयर-रयणीयर-दोवए।
वर-णंदण-तरुवर-सुच्छायए।
कोल्रण-मण-सुर-भृसिय-कंदरे।
अइ-वित्थिणु अवंती णामें।
मुणि-पय-रय-वस-फंसण-पावणि।
मणि-रयणिहिं परिहरिड खण्णिहें।
जिण-भत्तिए अइ-वियसिय-वयणिहं।
कल-मयंग-लीला-गइ-गामिणि।
आमोइय अमियासण-वग्गें।
सीलु ण सुअण पसंस वि उत्तड।
अकुसुमु तरु वि ण फंसिय-णहयलु।
जा देवाह मि माणइं हरसइ।

घत्ता—घर-पंतिहिं मणि-दिप्पंतिहिं उवहसियाऽमर-मंदिर । वहु-हट्टहिं जण-संघट्टहिं बुह-यण-णयणाणंदिर ॥१४५॥

१०

कंचण-मय साल सिरी-वरिया गोडर-पडिखलिया-यास-यरा जिंहे पुरड मुएविणु पाणहओं अइ-सावराहु गच्छइ ण पिड जिंहे देक्खिव लोयहं भूरि धणु णिय-हियंयंतरे पवहंत-हिरि जा सहयरि जणहँ सुचित्तहरा गिव्वाण-पुरी व महा-विडला तिहं वज्जसेणु णामेण णिओ विज्जंगु सवंधव सोक्ख्यरो

जल-पूरिय परिहाऽलंकरिया।
सुरहर-धय-रुंधियणे सयरा।
रमणीहु मयण खय-विग्गहओ।
भमरु व सासाणिल-निम्महिउ।
वो मयर-सुराहुँ विहित्त-मणु।
णिदंति कुवेर वि अप्पसिरि।
चंदणवल्ली भुववंगहरा।
विवुहालंकिय हरिसिय-विडला।
सुवड वज्जपाणि-सम भूरि सड।
संदरु वज्जालंकरिय-करो।

घत्ता—सिरि उरयले जं मुह-सयदले सुअ देवी देक्खेविणु । कुवियंगय, जियससियरवय, णावइ कित्ति वि लेविणु ॥१४६॥

९. १. J. V. आ । २. J. V. ते । १०. १. D. J. V. चे ।

### अवन्ति देश एवं उज्जियिनी नगरीका वर्णन

इसके अनन्तर, जहाँ दो सूर्यं एवं दो चन्द्र दीपक हैं, ऐसे जम्बूद्वीपमें सुमेरु पर्वतके दक्षिणीदिशा-भागमें श्रेष्ठ नन्दन वृक्षोंकी सघन छायावाले, नन्दी-सरोवरोंसे सुन्दर एवं क्रींडा-शील देवोंसे
भूषित घाटियोंवाले भरतवर्षमें समस्त समृद्धियोंसे सम्पन्न स्वनामधन्य एवं अतिविस्तीर्ण अवन्ती
नामका देश है, जहाँकी पृथिवी (कहीं भी) धान्यसे रहित (दिखाई) नहीं (देती) है, जहाँकी
भूमि मुनिपदोंकी रजःस्पर्शसे पवित्र है, जहाँ कोई भी पुरुष ऐसा न था जो कांचन, धन-धान्य ५
तथा रम्य मणि-रत्नोंसे रहित हो, उस द्रव्यके उपबन्धसे जहाँकी वसुधापर सज्जनगण जिनभिवतसे अति विकसित वदन होकर रहते हैं, जहाँकी कामिनियाँ रूपश्रीसे रहित नहीं हैं तथा
जो मत्तगजकी लीलागितसे गमन करती हैं। रूपश्री भी ऐसी न थी जो कि सौभाग्यसे रहित हो
और जो अमृताशन वर्ग (देवगणों) से अनुमोदित न हो, सौभाग्य भी ऐसा न था जो विनयशील
युक्त न हो, शील भी ऐसा न था जो सुजनोंकी प्रशंसासे युक्त न हो। जहाँकी निदयाँ ऐसी न १०
थीं जो जलरिहत हों। जल भी ऐसा न था कि जो शीतलतासे युक्त न हो। उस अवन्ति देशमें
उज्जियनी नामकी एक पुरी है जो देवोंके मनको भी हिषत करती है।

घत्ता—जिस उज्जियनी नगरीकी बुधजनोंके नेत्रोंको आनिन्दित करनेवाली मिणयोंसे दीप्त गृह पंक्तियाँ देव मिन्दरों (स्वर्ग) पर हँसती-सी प्रतीत होती हैं। जहाँ अनेक हाट-बाजार लगते १५ हैं, जिनमें लोगोंकी भीड़ लगी रहती है ॥१४५॥

#### १०

# उज्जियनोको समृद्धिका वर्णन । वहाँ राजा वज्रसेन राज्य करता था

जो नगरीके श्री-सम्पन्न कंचनमय परकोटों एवं जलपूरित परिखासे अलंकृत है। जहाँके गोपुरोंसे नभचर भी प्रतिस्खलित हो जाते हैं; देवगृहोंके समान (जहाँके) गृहोंकी छज्जाएँ निश्चिरोंके लिए बाधक बन जाती हैं। जहाँ (के निवासी उस) पुरीको छोड़नेसे प्राणहत जैसे हो जाते हैं। जहाँपर अपराध करनेवाला प्रियतम एवं श्वासकी सुगन्धिसे निर्माथित भ्रमर-समूह मदनसे क्षत-विक्षत रमणियों द्वारा हटाये जानेपर भी हटते नहीं। जहाँके लोगोंके धनकी प्रचुरता देखकर कुबेर भी अपने मनमें लिज्जत होकर अपनी श्रीकी निन्दा किया करते हैं, जो नगरी सुखकरी है, जनोंके चित्तको हरनेवाली है। भुजंगको धारण करनेवाली चन्दनलताके समान है, महाविपुल गीर्वाणपुरी स्वर्गके समान है, विबुधोंसे अलंकृत है, तथा जो विकलजनोंको हिषत करनेवाली है, उसी उज्जियनी नगरीमें वज्जसेन नामक एक राजा (राज्य करता) था जो वज्जपाणि—इन्द्रके समान अनेक विभूतियोंवाला था। वह वज्जशरीरी अपने समस्त बन्धुओंको सुख देनेवाला सुन्दर एवं वज्ज-चित्तसे अलंकृत हाथोंवाला था।

घत्ता—जिसके उरस्तलमें लक्ष्मी और मुखमें शतदल कमल-मुखी श्रुतदेवीरूपी सौतको देखकर ही मानो उस (राजा वज्रसेन) की, चन्द्रमाकी धवलिमाको भी जीत लेनेवाली कीर्ति रूपी महिला कुपित होकर (दशों दिशाओंमें) ऐसी भागी कि फिर लौटी ही नहीं ॥१४६॥

10

5

10

११

तहो संजाय सुसीला भेतिहणि हंसिणीव वेयक्ख-समुज्जल ते अण्णुन्तु लाह्विणु रेहिंहें णावइ जोव्वण कंति समुग्गय जग्गु मुएविणु सो सुरु जायउ अवलोइवि गुणसिरिसंजुत्तउ जं अवलोइवि वंधव-मणहरु सहुँ देविए णरवेइ हरिसं गउ जसु मणि परिणवियउ णिय विज्जउ एक्हिंहें दिणि णिवेण सहुं पुत्तें सुयसायर-मुणि-पाय णवेविणु

सीलालय नं चंदहो रोहिणि।
कुडिलालय-जिय-अलिडल-कडजल।
विणिणिव असरिस जण-मणु मोहिंहं।
मुत्तिवंत जे काल-वसें गय।
एयहँ तणडं तणडं विक्खायड।
सइ जणणें हिरसेणु पवुत्तड।।
डगगड णावइ अहिणड ससहरू।
पीइ-णिमितु ण कासु सुअंगड।
जिम सायरेणई-ड णिरवज्जड।
अंतेडर-परियण-संजुत्तं।
जिणणाहेरिड धम्मु लएविणु।

घत्ता—णिव्वेषं जाय-विवेषं रेण रज्जे धरि तणुरुहु । पुणु दिक्खिड डवलकिखड तहो समीवे जिणि मणरुहु ॥१४७॥

१२

सावय-वय छेविणु मुणिणाहहो सम्मद्दंसण-रयण-विराइड पाव-णिमित्तु रज्जेसिरि सोहहिं संग-विवज्जिड सुचि समहावें सासंतहो मेइणि स-महीहर अणुदिणु एड अचरिड अजेयहो घारंतेण वि णव-जोब्वण सिरि किं तरुणो वि-ण-सो डवसामइ महमइ-मंति डग्ग परिवारिड किं हि मत्तुँ तज्जइ सुह-णंदणु

पणवेष्पिणु णिज्जिय-रइणाहहो। हरिसेणु वि णिय-णिल्लइ पराइउ। संठिउ वि-ल्लिप्इ ण तमोहहिं। कमलु व सरवरे कदम-भावें। चउ-सायर-वेला-मेहल-हर। हुव णिष्पिह-मइ स-विसइ एयहो। तेण न णिरसिय वर-उवसम-सिरि। सेय-मग्गे लग्गइ णिरु जैसु-मइ। अरि ण जाउ सो<sup>3</sup> उग्गु णिरारिउ। अहि-मुह-विस-णिहिं जुत्तु वि चंद्णु

घत्ता—सुह कायड जो वसु जायड परिणिओ वि ण उ कामहो । जसु ण रमइं मणु परि विरमइ रमएवि पमे उद्दामहो ॥१४८॥

११. १. D. गें। २. D. भें। ३. D. भें। ४. D. विएं। १२. १. D. J. V. वि। २. D. यें। ३. J. सा। ४. D. में।

#### 88

### पूर्वोक्त कापिष्ठ स्वर्गदेव चयकर राजा वज्रसेनके यहाँ हरिषेण नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ

उस राजा वज्जसेनकी गृहिणी—पट्टरानीका नाम सुशीला था, जो शीलकी निधिक समान थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो चन्द्रमाकी प्रिया रोहिणी ही हो। हंसिनीके समान उसके (मातृ-पितृ एवं ससुराल) दोनों ही पक्ष समुज्ज्वल थे। उसने अपने कुटिल (एवं काले) केशोंसे अलिकुल एवं कज्जलको भी जीत लिया था। वे दोनों ही परस्परमें अनुपम एवं जन-मनको मोहित करनेवाले तथा एक दूसरेको पाकर सुशोभित थे। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो उनके रूपमें भूत्तमान यौवन एवं कान्ति ही उदयको प्राप्त हो गये हों। कालके वशीभूत होकर वह (पूर्वोक्त) लान्तवदेव स्वर्गसे चयकर इन दोनोंके यहाँ एक विख्यात पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। उसे गुणश्रीसे युक्त देखकर पिताने स्वयं ही उसका नाम 'हरिषेण' घोषित किया। बान्धवोंके मनको हरण करनेवाले उस बालकको देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो अभिनव चन्द्रमा ही उदित हुआ हो। अपनी रानीके साथ वह राजा वज्जसेन (भी) हर्षको प्राप्त हुआ। पुत्र किसके लिए प्रीतिका १० निमित्त नहीं होता। जिस प्रकार नदियाँ समुद्रमें निराबाध रूपसे प्रविष्ट होती हैं, उसी प्रकार उस नवजात पुत्रके मनमें भी नृप-विद्याओंने नम्न भावसे (निर्विच्न) प्रवेश किया। एक दिन राजा (वज्रसेन अपने) पुत्रको साथमें लेकर अन्तःपुरके परिजनों सहित श्रुतसागर मुनिके चरणोंमें प्रणाम कर तथा उनसे जिननाथ द्वारा कथित धर्म ग्रहण कर,

घत्ता—विवेकशील बनकर (वह ) वैराग्यसे भर गया । उसने काम-भावनाको जीतकर १५ (तथा ) पुत्रको राज्य सौंपकर उनके समीप दोक्षा ग्रहण कर ली ॥१४७॥

### १२

# हरिषेण द्वारा निस्पृह भावसे राज्य-संचालन

कामको जीत लेनेवाले मुनिनाथसे श्रावकके व्रतोंको लेकर (तथा उन्हें) प्रणाम कर सम्यग्दर्शनरूपी रत्नसे विराजित वह हरिषेण भी अपने घर लोट आया (यद्यपि) पापके निमित्तसे ही राज्यकी श्री-शोभाको प्राप्त होती, उसी राज्यश्रीमें स्थित रहकर भी वह हरिषेण पापरूपी तमसमूह द्वारा छुआ तक न गया। वह राजा स्वभावसे ही परिग्रहत्यागी एवं सात्त्विक—पवित्र भावसे सरोवर—स्थित कर्दम—कमलके समान ही चारों समुद्रोंको बेलारूपी भे मेखलाको धारण करनेवाली तथा पर्वतोंसे व्याप्त पृथिवीका प्रतिदिन शासन कर रहा था तो भी इस अजेय (हरिषेण) के प्रति यही आश्चर्य था कि वह अपने विषयोंमें निस्पृह मित था। नवयौवन श्रीको धारण करते हुए भी उसने श्रेष्ठ उपशम श्रीको नहीं छोड़ा जिसकी बुद्धि श्रेयो-मार्गमें निरन्तर लगी रहती है, क्या वह तरुण होनेपर भी उपशान्त नहीं हो जाता? वह महामित मन्त्रियों एवं उग्र परिवारसे निरन्तर घिरा हुआ होनेपर शत्रुओंपर वह कभी उग्र नहीं हुआ १० (ठीक ही है—) शुभ आनन्द देनेवाला चन्दन क्या सर्पोंके मुखसे निकली हुई विषरूपी अग्निसे युक्त होकर भी (अपना) हिमत्व-शीतलताको छोड़ देता है ?

घत्ता—सुन्दर कायवाले उस (राजा हरिषेण) ने युवावस्थामें विवाह किया था, तो भी वह उद्दाम-कामके वशीभूत न हुआ। उस उपशान्त वृत्तिवालेका मन विषयोंमें नहीं रमता था। वह उनसे एकदम विरक्त रहता था।।१४८।।

10

5

10

१३

सो सुधीर बुह्यणहिं भणिज्जइ
सो तियाल पुज्जिवि जिणणाहहँ
सिरिचंदण-कुसुमऽक्खय-धूविह
णाणा-विह-परिपक्क-फलोहिंहें
पुणु गंदइ गुरु-भत्तिए जुत्तउ
तेण कराइय जण-मण-हारिणि
विमल-छुहा-रस-लित्त मणोहर
पविरेहइ धरणियलि खण्णिय
सद्धा-भत्ति-तुहि-संजुत्तउ
देइ दाणु सो मुणिवर-विंदहं

कवणु तासु महियले उविमञ्जइ।
पिवमल-केवल-लिच्छ-सणाहहँ।
कणय-वण्य-वर-दीवय-चरुवहिं।
णं पुत्विज्जय-पुन्न-फलोहिं।
तं फलु गिह-वास-रयहँ वुत्तर।
जिण-हर-पंति तमोह णिवारिणि।
धवल-धयाविल-दिलय-वओहर।
पुण्णसिरि व तहो मुत्ति-समण्णिय।
णिल्लोहाइय-गुण-अणुरत्तर।
वियसाविय-सावय-अरविंदहँ।

घत्ता--णिय तेएं, वइरि-अजेएं, णियमिवि अरिहु समित्तिहें। इय संसिउ, उवसम-भूसिउ, करइ रज्जु सुह-चित्तिहें।।१४९॥

88

एक्कहे दिणि पयाउ तहो लक्खेवि लज्जए णे णिय दुण्णय-चित्तें एउ भुवणु मइ ताविड किरणहिं 'हा' इय पच्छुताउ करंतउ वारुणि अणुरत्तउ णलिणीवइ वारंतउ णावइ दिवसु वि गउ वासरंति विसेहंति महादुहु चक्कैवाय-जुवल्ड सुच्छंतउ सहइ संझ आरुणिय-पओहर दिणयराणुगय-दित्ति वहूवहँ

समिय-महीयल ताज णिरिक्खिव । संहरियाईव सिरि सइं मित्तें। दूसह-यर-आवय-वित्थरणिहें। तवणु अहोमुहुँ जाज तुरंतज। तिहं अवसरे परियाणेवि णु चइ। तहों समीज मेत्ताणुज कोडज। मेल्लि दट्ठविस-खंड विलिव मुहु। लहु विहडिज आकंदु करंतज। णव णे हीर-समाण-मणोहर। पय-जावय-पयवीव सक्तवहँ।

घत्ता—विदिसिहिं जिह, दिसिहिंवि पुगु तिह, अइ आरडियड विहयहिं। कय-सोएं, मित्त-विओएं, णावइ णिरु परिणि हयहिं॥१५०॥

१३. १. D. J. V. हि।

१४. १.  $^{D}$ .  $^{\circ}$ णं । २.  $^{J}$ .  $^{V}$ . वह । ३.  $^{J}$ .  $^{V}$ . विहंति । ४.  $^{J}$ .  $^{V}$ . चक्का ।

### राजा हरिषेण द्वारा अनेक जिन-मन्दिरोंका निर्माण

वह हरिषेण बुधजनों द्वारा सुधीर कहा जाता था। पृथिवी मण्डलपर (भला) ऐसा कौन था जिसके साथ उसकी उपमा दी जा सके। वह श्री, चन्दन, कुसुम, अक्षत, धूप, कनकवर्णवाले दीपक, चरुआ (नैवेद्य?) तथा पूर्वोपाजित पुण्यरूपी फल-समूहके समान ही विविध प्रकारके पके हुए फलों द्वारा, उत्कृष्ट केवलरूपी अधिपति जिननाथकी त्रिकाल पूजा कर, बड़ी भिक्तपूर्वक वन्दना किया करता था। गृहवासमें रत रहनेवालोंके लिए उसका यही फल कहा गया है। उस राजा हरिषेणने निर्मल सुधा (चूनेके) रससे लिप्त, मनोहर तथा पयोधरोंका दलन करनेवाले धवलवर्णकी ध्वजा-पताकाओंसे युक्त जनमनोहारी तथा अज्ञानरूपी अन्धकार-समूहका नाश करनेवाले अनेक जिन-भवनोंका निर्माण कराया। वे मन्दिर इस प्रकार सुशोभित थे, मानो इस पृथिवी मण्डलपर उस राजाकी पुण्यश्रीको साक्षात् मूर्ति ही उत्कीर्ण कर दी गयी हो। श्रद्धाभित एवं तुष्टिसे युक्त निर्लोभादि गुणोंमें अनुरक्त वह (राजा) मुनिवर वृन्दोंको दान (आहार) देता था तथा श्रावकरूपी कमलोंको विकसित किया करता था।

घत्ता—वैरियों द्वारा अजेय उस हरिषेणने अपनी तेजस्वितासे मित्रों सहित समस्त शत्रुओं-को वशमें कर लिया। इस प्रकार प्रशंसित एवं प्रशम-गुण भूषित वह (राजा) निश्चिन्त होकर राज्य करने लगा ॥१४९॥

#### 88

# सूर्य दिवस एवं सन्ध्या-वर्णंन

एक दिन उस (हरिषेण) के प्रतापको लक्ष्य कर तथा उसके कारण पृथिवीतलके तापको शान्त हुआ देखकर एवं लिज्जित होकर सूर्यंने मानो दुर्नय-चित्तसे अपनी आतपश्रीको स्वयं ही संकु-चित कर लिया। 'मैंने इस भुवनको अपने आतप-विस्तारकी दुस्सहतर किरणोंसे सन्तप्त किया है, यह खेदजनक है। इस प्रकार पश्चात्ताप करता हुआ ही मानो उस तपन—सूर्यंने तुरन्त ही अपना मुख नीचेकी ओर कर झुका लिया।

निलनीपित—ं सूर्यंको वारुणी (पश्चिम-दिशागमन, दूसरे पक्षमें मिदरा) में अनुरक्त जान-कर उसी समय उसे (सूर्यंको) रोकनेके लिए ही मानो दिवस उसके समीप मित्रानुक कोण (पूर्वो-त्तर कोण—) में चला गया।

वासरान्त — सन्ध्याकालमें दुरन्त पीड़ाको सहते हुए तथा तत्काल ही चबे हुए विश — कमल-तन्तुओंको छोड़कर (तथा अपना) मुँह मोड़कर चक्रवाल युगल—चकई-चकवा (नामक १० पक्षी) वियुक्त होकर आक्रन्दन करते हुए मूच्छित हो गये।

अरुणाभ पयोधरोंसे युक्त तथा नवस्नेही प्रेमियोंके रसमानस मनोहर (वह) सन्ध्या इस प्रकार सुशोभित थी मानो सूर्यंका अनुगमन करती हुई दीप्ति (किरणों) रूपी स्वरूपवती वधुओंके चरणोंपर लगे हुए जपा-कुसुमका महावर ही हो।

घत्ता—चक्रवाक पक्षियोंने जिस प्रकार विदिशाओं में करुण-क्रन्दन भर दिया उसी प्रकार १५ दिशाओं में भी। ऐसा प्रतीत होता था मानो मित्र—सूर्यंके वियोगमें शोकसे सारा दिशामण्डल ही व्याप्त हो गया हो।।१५०॥

10

5

10

१५

रंजेवि भुवणंतर छहु असइ व तिहेँ अवसरि धायउ तिमिरुक्कर सुहि-दुहयारउ दुःजण बंदुव रयण-विणिम्मिय-दीवय-पंतिहिँ तम-हणणत्थु वरविणाएसिय गय-कम-सुवण-वियक्खण दूइय एत्थंतरे सिय-भाणु समुग्गउ अवलोएविणु कामिणि मुंजिय लक्खणे लोहिय तणु ससि भावइ सज्जण वयणहिव तहो किरणहिँ

परिगय-संझ वहेविणु कुणइ व।
सव्वत्थिव आणंदिय-तक्कः।
भग्ग-मग्गु णव-पावस-कंदुव।
भवणतिमिरु णिरसिउ दिप्पंतिहिं।
णिय कुरणंकुर पियणा एसिय।
पिय-कएण कामुय-जण-सूइय।
णावइ तिमिरारिहे अणुलग्गुड।
अंधयार-संवरेण सुरंजिय।
दूसह कोवाऊरिड णावइ।
रय-पासेय-वारि-संहरणहिं।

घत्ता—तव-खीणहँ पह-सम-रीणहँ सुवणहँ सुहु संजायउ । पर एक्कहो णड छंपिक्कहो हरिसाऊरिय-कायउ ॥१५१॥

१६

राइहे किंपि वि कडज ण सिड्झइ इय मुणिरायत्तणु रुवि-मंदें वियसइ ससहर-पाय-पहारें किं सुह-हेड ण विल्लसिड कंतहे छुडु चंदहो किरणिहें तमु वि णिहिड तिहें कंतहे सहुँ सम-हय-गत्तड एत्थंतरे अवलोइवि हिमयरु चंचलयर तारा पच्लिम दिस णवइ गय सहसत्ति वलेविणु तासु पवोहण-हेड सुहंकर चिंतिउ पुरिसहो सुविहि विरुज्झइ।
तम हणणत्थु विमुक्कउ चंदें।
कुमुइणि तिमिरुक्कर-संहारें।
रमणि-यणहाँ अहिमुह-परिठंतहो।
ता हरिसेणु णिवइ रिइ हरि गउ।
काम केलि विरएविणु सुत्तउ।
आलिंगंतु करिं जणु सुहयर।
दूरहो कोउ करेविणु आणिस।
किंपि कुमुवलोयण मउलेविणु।
पंगणे पाढय पाँडिहाँ पियंकर।

घत्ता—तहो वयणहिं हरिसिय-सयणहिं सो विणिंदु होएविणु । उक्कंठिउ सयणहो उट्टिउ पिय-भुव-पासु मुएविणु ॥१५२॥

१५. १. J. V. वसरेण।

१६. १. D. °णि । २-३. D. पाढयहि ।

### सन्ध्या, रात्रि, अन्धकार एवं चन्द्रोदय-वर्णन

संसारके अन्तर्तमको असितयोंके समान शीघ्र ही रंजायमान करनेवाली, सन्ध्या पहाड़ी नदीकी तरह बहकर उपस्थित हो गयी। उसी अवसरपर सर्वत्र समस्त तस्करोंको आनिन्दित कर देनेवाला, सुखीजनोंके लिए दुर्जनोंकी तरह दुखकारी तथा नवीन पावससे उत्पन्न कीचड़ द्वारा भग्न मार्गकी तरह ही तिमिर-समूह दौड़ा चला आया।

रत्न-विनिर्मित देदीप्यमान दीपमालाओंसे भवनोंका अन्धकार समाप्त हो गया। ऐसा प्रतीत ५ होता था, मानो अन्धकारको नष्ट करने हेतु रविने ही उन्हें (उन दीपमालाओंको) प्रेषित किया हो अथवा मानो प्रिय—चन्द्रमाने अपने किरणांकुरोंको ही आदेश देकर भेजा हो।

मधुर-भाषिणी विचक्षण दूतियाँ प्रियाओं के लिए कामीजनों द्वारा सूचित स्थलोंकी ओर मन्द-मन्द पदचापसे लेकर चलने लगीं।

इसी बीचमें शीतभानु—चन्द्रमाका उदय हुआ। ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह तिमि- १० रारि—उदयगिरिसे ही अनुलग्न हो। यामिनीरूपी कामिनीको अन्धकाररूपी शबर द्वारा सुरत-केलियों सहित भोगे जाते देखकर मानो वह चन्द्रमा तत्काल ही लोहित शरीर-जैसा प्रतिभासित होने लगा। वह ऐसा प्रतीत होता था, मानो दुस्सह कोपाग्निसे ही भर उठा हो। सज्जनोंके वचनोंकी तरह ही रज एवं स्वेद-जलका हरण करनेवाली किरणों द्वारा—

घत्ता—तपसे क्षीण एवं पथके श्रमसे थके हुए सज्जनोंके लिए बड़ा सुख प्राप्त हुआ। किन्तु १५ यदि किसोका शरीर हुपँसे आप्लावित न हो सका तो वह था एक मात्र लम्पटी वर्ग ॥१५१॥

### १६

# चन्द्रोदय, रात्रि-अवसान तथा वन्दीजनोंके प्रभातसूचक पाठोंसे राजाका जागरण

रागी पुरुषका कोई भी ( अभिमत ) कार्यं सिद्ध नहीं होता । उसके द्वारा विचरित सुविधि भी विपरीत हो जाती है । यही सोचकर मानो मन्दरुचि चन्द्रमाने अन्धकारके हननके निमित्त अपने रागत्व ( लालिमा ) को छोड़ दिया ।

तिमिर-समूहका संहार करनेवाले चन्द्रमाके पाद (किरण-समूह, दूसरे पक्षमें चरण)-प्रहारोंसे कुमुदिनी (क्रुद्ध न होकर) प्रफुल्लित हो होती है। सम्मुख विराजमान (कान्त) पितका विलास क्या रमणीजनोंके लिए सुखका कारण नहीं बनता? तत्काल ही चन्द्र-किरणोंसे अन्धकार नष्ट हो गया। उसी समय हिर्षेण अपने रितगृहमें गया। वहाँ अपनी कान्ता (पट्टरानी) के साथ कामकेलियाँ करते-करते श्रमाहत गात्र होकर वह (हिर्षेण) सो गया।

इसी बीचमें अपनी किरणों द्वारा लोगोंक सुख प्रदान करनेवाले हिमकर—चन्दमाको चंचल तारोंसे युक्त पिश्चिम-दिशाके साथ आलिंगन करते हुए देखकर निशा-यामिनीरूपी पत्नीने अत्यन्त कुपित होकर ही मानो शीघ्र ही (अपने) कुमुदरूपी नेत्रोंको कुछ-कुछ मुकुलित कर विपरीतताको धारण कर लिया है। उस राजाको प्रबोधित करने (सोनेसे जगाने) हेतु (राजभवनके) प्रांगणमें वन्दीजन सुखकारी एवं प्रियकारी पाठ करने लगे।

घत्ता—वन्दीजनों द्वारा किये गये सज्जनोंको प्रसन्न करनेवाले पाठोंसे राजा हरिषेण विनिन्द्र (निद्रारहित) हुआ और वह उत्कण्ठित होकर प्रियतमाके भुज-पाशोंको छोड़कर अपनी शय्यासे उठा ॥१५२॥

10

१७

इय तहो राय-लच्छ मुंजंतहो सुहयर-सावय-वित्ति-धरंतहो एत्थंतरे विहरंतु समायड सुप्परइट्ट्रं णामेण मुणीसरु तहो पय-पंकय जुवलु णवेविणु लेवि दिक्स उवलिक्सवि सत्थईँ तउ दुचरु चिरु चरिव पयत्तें अंतयाले सल्लेहण भावेवि मेल्लिव पाणइ सोक्स-णिहाणें पीयंकरु णामें सुरु जायड सोलह-सायर-आड-पमाणडं तहिं जिणु पुज्जेवि थुणेवि जिणिंदहो इह संसारि वलेविणु सामिय

णरणाहहो बुह-यण-रंजंत हो।
गय बहु-वरिस हरिसु पजणंतहो।
पमय-वणंतरे सुक्क-पमायड।
मोह-रहिड णिम्महिय-रईसर।
णरणाहँ डपसमु भावेविणु।
भव्वयणहँ बोहेइ पसत्थहँ।
मुणिणाहेण तेण विगयत्तें।
हिययं कमले जिणवर-गुण थाइवि।
किड महुसुक्क गवणु सुविहाणें।
तहिं देवंगण-माणिय-कायड।
जिण-भणियागम-मग्ग-वियाणडं।
पुरड पयंपइ सो अविणिंदहो।
भव्वयणहँ संपय णिय कामिय।

घत्ता—पुणु नित्तम तिहुवणे सत्तम णेमिचंद-जसहर जिह । जिण भवहर केवलसिरिहर दय विरएविणु कुरु तिह ॥१५३॥

इय सिरि-वड्डमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-रयण-णियर-मरिए विबुद्ध सिरि सुकह सिरिहर विरद्द्ए साहु सिरि णेमिचंद अणुमण्णिए हरिसेणरायसुणिसग्गगमणो णाम सत्तमो परिच्छेओ समत्तो ॥संधि-७॥

यः सद्दृष्टिरुदारधीरिधिषणो विश्मीमता सम्मतो न्यायान्वेषणतत्परः परमत-प्रोक्तागमा संगतः। जैनेन्द्रा भव भोग भंगुर वपुः वैराग्य भावान्वितो नन्दत्वात्स नित्यमेव भुवने श्रीनेमिचन्द्रिचरम्।।१॥

१७. १. J. V. दु। २. D. मह । ३. D. भे । ३. J. V. भे

# सुप्रतिष्ठ मुनिसे दीक्षा लेकर राजा हरिषेण महाशुक्र-स्वर्गमें प्रीतंकर देव हुआ

इस प्रकार राज्यलक्ष्मीका सुख-भोग करते हुए, बुधजनोंका मनोरंजन करते हुए, सुखकारी श्रावक-वृत्तिका आचरण करते हुए उस नरनाथ हरिषेणके अनेक वर्ष व्यतीत हो गये।

इस बीचमें अप्रमादी, मोह-जालसे रहित एवं काम-विजेता, सुप्रतिष्ठ नामक मुनीस्वर विहार करते-करते प्रमद-वनमें पधारे।

उन मुनिराजके पद-पंकज युगलको प्रणाम कर वह नरनाथ उपशमभाव भाकर, दीक्षा प्रहण कर तथा प्रशस्त-शास्त्रोंको उपलक्षित ( —मनन एवं चिन्तन ) कर भव्यजनोंको प्रबोधित करने लगा। उस मुनिनाथ ने चिरकाल तक प्रमाद रहित होकर निस्पृह भावसे दुश्चर-तप करके अन्तकालमें अपने हृदय-कमलमें जिनवरके गुणोंको पैठाकर सल्लेखना-भावसे विधिपूर्वक प्राणोंको छोड़ा, सुखके निधानरूप महाशुक्र स्वर्गमें गमन किया और वहाँ वह देवांगनाओं द्वारा सम्मानित कायवाला प्रीतंकर नामक देव हो गया। जिन-भणित आगम-मार्ग द्वारा उस देवकी अयुका प्रमाण १६ सागर समझो।

वहाँ भी जिनेन्द्रकी पूजा तथा स्तुति कर वह प्रीतंकर देव अनिन्द्य जिनेन्द्रके सम्मुख बोला—''भव्यजनोंके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हे स्वामिन्, मुझे इस संसारसे हटाइए।

घत्ता—जन्म-मरणको हरनेवाले, केवलज्ञानरूपी लक्ष्मीके धारी हे जिनेन्द्र, दया कर आप ऐसा करें कि अज्ञानरूपी अन्धकारसे रहित तथा तीनों लोकोंमें दानी कवि विबुध श्रीधर एवं नेमिचन्द्र (आश्रयदाता) निरन्तर यशके गृह बने रहें ॥१५३॥

# सातवीं सन्धिको समाप्ति

इस प्रकार प्रवर गुणरूपी रत्न-समूहसे भरपूर विद्युध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित एवं साहु श्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्रीवर्धमान तीर्थंकर देव-चरितमें 'हरिषेण सुनिका स्वर्गगमन' नामका सातवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ सन्धि ॥७॥

#### आशीर्वाद

जो सम्यग्दृष्टि है, उदार एवं धीर बुद्धिवाला है, लक्ष्मीवानों द्वारा सम्मान्य न्यायके अन्वेषणमें तत्पर रहता है, परमत द्वारा कथित आगमोंसे असंगत (दूर रहता है) तथा जिनेन्द्र-को ही देवता माननेवाला, भव, भोग और क्षणभंगुर शरीर तीनोंसे वैराग्य-भाववाला वह श्री नेमिचन्द्र चिरकाल तक इस लोकमें निरन्तर ही आनन्दित रहे।

# संधि ८

8

इय दीवईँ पुज्व-विदेहवर सीया सिर ति संचिय वि वरः। कच्छा णामें णिवसइ विसर्ड संपर्यणिय सयिंहिंद्य विसरु॥

तहिं खेमापुरि णिवसइ विसाल जास धयाविल सुरवरण भाइ तिहें हुवड धणज्जड धरणिणाहु जं विरइ वंसु चवला वि लच्छि तहो जाय जाय जिणयाणुराय णं मणसिय-विजयहो वइजयंति णामेण पहावइ पुरिसिरीय रयणि विरामे सयणयले ताष्ट्र दिक्खेवि सुह सुइणाविल भणेवि जा अच्छइ घरे साणद चित्त

5

10

5

णाणा-मणि-णिम्मिय-तुंग साल । सग्गहो णिवडिय सुर-णयरि णाइँ । णायर-जण-मणहरु कंचणाहु । जं अवलोइवि ण चलइ मयन्लि । छण इंदाणण-कमणीय काय । जा कलहंसि व सोहइ वयंति । अवयस विग्गह विणसइ हिरीव । णिदावस मउलिय लोयणाइँ । पिययमहो पुरउ विंभउ जणेवि । लोयण सहयरि भित्ति व सचित्त ।

घत्ता—तर्हे सुकामरु आउसु खविवि संजाउ पुत्तु सग्गहो चविवि । रुवाइ गुणेहिँ अलंकरिउ णं मुत्तिवंतु जसु अवयरिउ ॥१४५॥

२

पियद्तु भणिउ सो स्ज्जणेहिं सो पढम सयल विज्जह ससारि णावइ दूइयहिं मणोहरीहिं सो हुउ गुण-भायणु भुवण तेम लायण्णु धरंतु विचित्तु तं जि र्हदाणं दाऊरिय-मणेहिं। सेविड मइ-विहव वसेण धारि। छक्खंड-मंडलाहिव-सिरीहिँ। णिम्मल रयणहि मयरहरू जेम। अयमहुरत्तणु पाइँडइ जं जि।

१. १-२. J. V. प्रतियोंमें ये पद नहीं हैं। ३. D. J. V. रि । ४. D. हिं। २. १. <sup>D</sup>. व । २. D. ई । ३. D. य ।

# सन्धि ८

8

# महाशुक्रदेव [ हरिषेणका जीव ] क्षेमापुरीके राजा धनंजयके यहाँ पुत्ररूपमें जन्म लेता है

इसी जम्बूद्वीपमें श्रेष्ठ एक पूर्व-विदेह नामक क्षेत्र है जहाँ सीता नदीके तटपर विशेष वर-दानोंसे संचित तथा समस्त इन्द्रियोंके विषय पदार्थों सहित कच्छा नामका एक देश अवस्थित है ।

उसी कच्छा देशमें नाना प्रकारके मिण-समूहोंसे निर्मित उत्तुंग एवं विशाल परकोटोंबाली क्षेमापुरी नामकी एक नगरी स्थित है, जिसकी ध्वजाविलयाँ सुरवरोंको (अनुपम होने तथा विमानोंके आवागमनमें बाधक होनेके कारण) भली नहीं लगतीं। ऐसा लगता है मानो वह नगरी ५ स्वर्गेसे ही आ गिरी हो।

उसी नगरीमें नागरिक जनोंके मनको हरण करनेवाला, कांचनकी प्रभावाला पृथिवीनाथ धनंजय (नामका राजा) हुआ, जिसने चपला होनेपर भी लक्ष्मीको वशंगत कर लिया था, तथा जिसे देखकर (चंचला) मृगाक्षियाँ भी निश्चल हो जाती थीं। उस राजा धनंजयकी प्रेमानुराग प्रभावती नामकी एक भार्या थी, जो ऐसी प्रतीत होती थी, मानो काम-विजयकी १० वैजयन्ती—पताका ही हो, जो गमन करते समय कलहंसिनोकी तरह सुशोभित होती थी, जो शोभा-सौन्दर्यमें प्रधान, अपयश एवं विग्रहसे दूर रहनेवाली तथा लज्जाकी मूर्तिके समान थी। रात्रिके अन्तमें शय्यातलपर निद्रावश मुकुलित नेत्रोंवाली उस प्रभावतीने एक शुभ स्वप्नावली देखी तथा उसे उसने अपने प्रियतमके सम्मुख आश्चर्यं उत्पन्न करते हुए कह सुनाया। नेत्रोंके लिए सुखकारी, तथा भित्ति चित्रके समान सजीव वह रानी (प्रभावती) आनन्द-चित्तपूर्वक जब घरमें निवास १५ कर रही थी—

घत्ता—तभी वह महाशुक्रदेव अपनी आयुष्य पूर्णं कर तथा स्वर्गसे चयकर उस रानीके यहाँ पुत्ररूपमें उत्पन्न हुआ, जो रूपादि गुणोंसे अलंकृत था और ऐसा प्रतीत होता था मानो यश ही मूतिमान होकर अवतरा हो ॥१५४॥

₹

### नवोत्पन्न बालकका नाम प्रियदत्त रखा गया। उसके युवावस्थाके प्राप्त होते ही राजा धनंजयको वैराग्य उत्पन्न हो गया

महान् आनन्दसे परिपूरित मनवाले सज्जनोंने उस बालकका नाम प्रियदत्त रखा। (उसके) बुद्धि-वैभवके वशीभूत होकर सारभूत समस्त विद्याएँ उसे धारण कर उसकी पहलेसे ही उपासना करने लगीं। वे (विद्याएँ) ऐसी प्रतीत होती थीं मानो षट्खण्ड मण्डलाधिपकी राज्यरूपी श्रीकी मनोहर दूतियाँ ही हों। लोकमें जिस प्रकार समुद्र निर्मल रत्नोंका आधार होता है, उसी प्रकार वह प्रियदत्त भी सद्गुणोंका भाजन हो गया। किन्तु उसमें यह एक विचित्रता थी कि यद्यपि उसमें लावण्य (समुद्र-पक्षमें खारापन, अन्य पक्षोंमें लावण्य) था, फिर भी वह सर्वत्र माधुर्यं गुणका ही विस्तार करनेवाला था।

सिवनु कलाहरु हरिसयारि कालेण विहूसण फुरिय काउ अण्णिहें दिणि तेण धणज्जएण पणवेष्पिणु खेमंकर-पयाईँ णिसुणेवि धम्मु एक्के मणेण पुण्णिदु व सुवणहँ तम-वियारि । सो अहिणव-जोव्वणवंतु जाउ । ससिहर-सम-जस-धवित्य-जएण । भवियण-पयणिय-सिव संपयाईँ । वहराइल्लें पुणु तक्खणेण ।

घत्ता--णिय रञ्जु समप्पेवि णिय-सुवहो अइरावइ-करि-कर-सम-मुवहो । तहो जिणहो मूळि दिक्खा गहिय वहुंति विसय तण्हा महिय ॥१५५॥

३

णीसेस-णरिंदाहीस लच्छि

णरणाह णिहिल मणे किंकरत्तु
सश्चरणायिष्ट्रिय भित्त तेम

एत्थंतर एकहिं दिणे सहत्थु
जा अच्छइ सईँ पिय-मित्त-राउ
ता केणिव भिणाउं समावि देव

पहरण सालहें सहसार चक्कु

अइ-दुण्णिरिच्छु दिणयर-समाणु

दुल्लह पावेविणु पिय समच्छि । धारंत वहरि सन्वाहरत्तु । फुल्लिय सयदल दिल भसलु जेम । वियसंत-कणय-कंकणय-हत्थु । माणिणि-यण-मण पजाणंतु राउ । पणवेवि सामिय महु मण्णि सेव । उप्पण्णु वियारिय-वेरि-चक्कु । जक्खाहिव-गण-रिक्खिज्जमाणु ।

घत्ता—तत्थिव विष्फुरिय-रयण-वरिड हुड दंडु रयण-रुवि-कव्वुरिड । करवाळु वि-सारय-गयण-पहु सियसत्तु छणिंदु व जणे दुछहु ॥१५६॥

10

5

5

सहुँ कागणीष्ट्रं मणे कोसगेहिँ
महु उवरि पसाउ करेवि वुड्झु
सामिय दौर-द्विय रयण-भूव
कण्णा-सेणावइ-थवइ-मंति
तहो मणे ण किंपि मय-भाउ जाउ
धारंतहो तासु अणुव्वयाईँ
देवाहमि उपाइय पहिट्ठि

8

हुड चम्मरयणु रुंजिय दुरेहिं। आयड्डिय पुण्ण-फलेण तुज्झु। भूवलयहो मंडण अइ-सक्त्व। गिहवइ-तुरंगु-करि विहिय-संति। गरुबड हवेवि णिम्मय-सहाड। सत्त रयण समलंकिय-पयाइँ। इच्छिह तुह तिगयं पसण्ण-दिद्वि।

४. D. वन्ने । ५. D. वहराल्लें।

३. १. D. क्जणंतु । २. D. वयारिय । ३. D. सास्य ।

४. १. D. °ण। २. D. दारहि । ३. J. V. णिय।

वह पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान सद्वृत्त (सदाचारी, दूसरे पक्षमें गोल-मटोल), (समस्त) कलाओंको धारण करनेवाला, सज्जनोंके लिए आनन्दोत्पादक तथा निराशारूपी अन्धकारको नष्ट करनेवाला था। समय द्वारा विभूषित उसका शरीर स्फुरायमान किया गया १० और वह अभिनव यौवनसे समृद्ध हो गया।

अन्य किसी एक दिन चन्द्रमाके समान यशसे संसारको धविलत करनेवाले उस राजा धनंजयने भव्यजनोंके लिए शिव-सम्पदा प्रकट करनेवाले मुनिराज क्षेमंकरके चरणोंमें प्रणाम कर उनसे एकाग्रमन होकर धर्म सुना जिस कारण उसे तत्काल ही वैराग्य हो आया।

घत्ता—ऐरावत हाथोकी सूँड़के समान भुजाओंवाले अपने उस पुत्र प्रियदत्तको राज्य १५ सौंपकर बढ़ती हुई विषय-तृष्णाका मथन कर उस धनंजयने उन मुनिराजके चरणोंमें दीक्षा ग्रहण कर ली ॥१५५॥

### ३ राजा प्रियदत्तको चक्रवर्ती-रत्नोंकी प्राप्ति

समस्त नरेन्द्राधीशोंकी प्रिय, समर्थं एवं दुर्लंभ लक्ष्मीको प्राप्तकर निखिल नरनाथोंके मनमें किंकरत्वका भाव जगा दिया। किन्तु जो वैर धारण किये हुए थे उनका सर्वस्वापहरण कर अपने सदाचरणसे उनपर तत्काल ही वह उसी प्रकार छा गया, जिस प्रकार कि भ्रमर विकसित शतदल कमलपर।

इसी बीचमें एक दिन अपने हाथसे देदीप्यमान स्वर्ण-कंकण धारण किये हुए वह राजा प्रियदत्त अपने प्रिय मित्रोंके साथ सभामें विराजमान था, कि उसी समय किसीने आकर, राजाओं द्वारा बहुमान्य तथा सेवित उस राजा (प्रियदत्त) को प्रणाम कर कहा—''हे देव, प्रहरणशाला (शस्त्रागार) में शत्रु-चक्रका विदारण करनेमें समर्थ सहस्र आरा (फल) वाला चक्र उत्पन्न हुआ है, जो दिनकरके समान ही दुनिरीक्ष्य तथा यक्षाधिप-गणों द्वारा रक्षित है।''

घत्ता—वहींपर स्फुरायमान सर्वश्रेष्ठ (चूड़ामणि—) रत्न, विकर्बुरित दण्डरत्न, शरदऋतु- १० कालीन आकाशकी प्रभाके समान करवाल रत्न तथा लोगोंके लिए दुर्लंभ पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान क्वेत छत्र भी उत्पन्न हुए हैं ॥१५६॥

### ४ राजा प्रियदत्तको चक्रवर्ती रत्नोंके साथ नव-निधियोंकी प्राप्ति

भ्रमर-समूहों द्वारा रंजायमान कोषगृहोंमें काकिणी-मिणके साथ चर्मरत्न उत्पन्न हुए हैं। इन्हें समझकर मेरे ऊपर कुपा कीजिए। हे स्वामिन, आपके पुण्यके फलसे ही भूवलयके मण्डन-स्वरूप एवं अति स्वरूपवान् तथा शान्ति स्थापित करनेवाले ये रत्न आकृष्ट होकर आपके द्वारपर स्थित हैं—कन्यारत्न (रानी). सेनापित रत्न, स्थपितरत्न (शिल्पी), मिन्त्ररत्न (पुरोहित), गृहपित रत्न (कोषागारामात्य), तुरंग रत्न और करिरत्न (मातङ्ग—गज)।

गौरवपूर्ण उन विभूतियोंके प्राप्त होनेपर भी निर्मंद स्वभाववाले उस राजा प्रियदत्तके मनमें किसी भी प्रकारका अहं-भाव जागृत नहीं हुआ। इन सप्तरत्नोंसे समलंकृत पदवाले तथा पंचाणुव्रत धारण किये हुए उस राजासे सेवकने पुनः कहा कि हे देव, हम लोगोंपर प्रसन्न होइए, हम आपको कृपादृष्टि चाहते हैं।

10

डप्पण्ण पवर-गुण णव-णिहाण परिहड पयणंत-धणय-सिरीहे 10 तं सुणेवि ण <sup>४</sup>विंभड जाड तासु इय किं भणु कोऊहल-णिमित्तु पुज्जेवि पचक्ख-जिणेसरासु अवयरिय णाईँ सईँ सुर-पहाण। अणवरउ सविहव-वसुंधरीहे। पियमत्तहो णरणाहेसरासु। मइवंतहँ महियल हरिय-चित्तु। पइ-पोमईँ तिहुवण-णेसरासु।

घत्ता—पढमडं दस सय राएहिँ सहुँ एक्कुवि ण को वि समु अवरु जुहुँ। पुणु चक्कु समचिड सुरयणहँ पेक्खंतहँ वियसिय-सज्जणहँ॥१५७॥

G

कइवय-दिवसहिं चक्केण तेण इह भूरि-पुण्णवंतहँ णराहँ वत्तीस-सहास-णरेसरेहिं छन्नवइ-सहस-वर-कामिणीहिं परियरिउ सहइ चक्कवइ तेम णेसप्पु पंडु पिंगलु वि कालु माणउ सन्वरयणु पउमु बुत्तु पायासवरासण तहो मणोज्ज इय एवमाइ चिंतिय मणेण जव-चणय-मूग-कोहव-तिलाइँ अवराइँ विचित्त-वियण्पियाइँ छक्खंड-वसुह वसु किय सुहेण।
किं पि विण असंब्झु मणोहराहँ।
सोलह-सहास पवरामरेहिं।
मयणाणल-हुववह सामिणीहिं।
देवी-गणेहिं सुर-राउ-जेम।
महकालु संखु पउमु जि विसालु।
ए नवणिहि तहो जो पुण्ण-जुन्तु।
कोमल-त्लालंकरिय-सिज्ज।
णेसप्पु समप्पइ तक्खणेण।
गोहूम-मास-वरतंदुलाईँ।
तहो देइ पंडु अण्णईँ पियाइँ।

घत्ता—कंचण केऊर सुक़ंडलइँ मिण-किरण-पिहिय-दिसि-मंडलइँ। विविहें हरणाइँ अदुत्थियइँ पिंगलु तहो देइ सैमिच्छियइँ॥१५८॥

सयल-रिड-सुगंध-कुसुमईँ फलाईँ अणवरड देइ तहो कालु सब्बु कंचण-रुप्य-मय-भायणाईँ तंवायस-मयईँ स-मंदिराए Ę

वहु विहद्दें गुम्म-वेल्ली-दलाइँ। किंण लहइ णरु पुन्नेण भव्वु। परियण-मण-सुह-उप्पायणाइँ। महकालु समप्पइ सुंदराइँ।

४. D. वि । ५. D. ज<sup>°</sup> । ५. १. D. °सु<sup>°</sup> । २. J. °हा । ३. J. V. सा<sup>°</sup> । उस प्रियदत्तके प्रवरगुण समन्वित नव-निधियाँ भी उत्पन्न हुईँ। वे ऐसी प्रतीत होती थीं १० मानो स्वयं सुरप्रधान—कल्पवृक्ष ही अवतरित हो गया हो। वे नव-निधियाँ अपनी श्रीसे मानो धनद—कुबेरकी वैभव-वसुन्धरीका अनवरत रूपसे परिभव प्रकट कर रही थीं।

उसे सुनकर भी उस नरनाथेश्वर प्रियमित्रको आश्चर्यं नहीं हुआ। पृथिवी-मण्डलपर (सामान्य व्यक्तियोंके) चित्तको हरण करनेवाली (आश्चर्यंजनक) वस्तुएँ कहिए कि क्या प्राज्ञ-पुरुषोंको कौतुहलका निमित्त कारण बन सकती हैं? प्रियमित्रने त्रिभुवनके ईश्वर जिनेश्वरके १५ चरण-कमलोंकी प्रत्यक्ष पूजा कर

घत्ता—दस सहस्र राजाओंके साथ एकमेवाद्वितीय उस राजा (प्रियदत्त) ने सर्वेप्रथम उस चक्ररत्नकी पूजा को जिसका प्रसन्न मुखवाले सुरगणों तथा सज्जनोंने निरीक्षण किया ॥१५७॥

#### ५ चक्रवर्ती प्रियदत्तकी नव-निधियाँ

कुछ ही दिनोंमें राजा प्रियदत्तने उस चक्ररत्न द्वारां बड़ी ही सरलतापूर्वंक पृथिवीके छहों खण्डोंको अपने वशमें कर लिया। (सच ही है) महान् पुण्यशाली महापुरुषोंके लिए इस संसारमें कुछ भी असाध्य नहीं है।

बत्तीस सहस्र नरेश्वरों, सोलह सहस्र देवेन्द्रों और मदनानलमें झोंक देनेवाली श्रेष्ठ छयानबे सहस्र श्यामा कामिनियोंसे परिवृत वह चक्रवर्ती प्रियदत्त उसी प्रकार सुशोभित रहता था जिस प्रकार देवी-समूहसे सुरराज—इन्द्र ।

जो पुण्यवान् चक्रवर्ती होते हैं उन्हें (१) नैसपं, (२) पाण्डु, (३) पिंगल, (४) काल, (५) महाकाल, (६) शंख, (७) विशाल पद्म, (८) माणव और (९) सर्वरत्न पद्म नामक ये नौ निधियाँ (स्वयमेव) प्राप्त हो जाती हैं। अथवा सुखासन (सिंहासन और सोफासैट आदि) पादासन (जूते) (अथवा पासाय ?=राजमहल), वरासन तथा मनोज्ञ एवं कोमल रुई आदिसे भरे हुए १० अलंकृत गद्दों, तिकयोंसे युक्त शय्यासन आदि मनसे चिन्तित पदार्थोंको नैसपं-निधि तत्क्षण ही प्रस्तुत कर देती थी।

जौ, चना, मूँग, कोदों, तिल, गेहूँ, उड़द, उत्तम तन्दुल तथा अन्य अनेक प्रकारके विकल्पित प्रिय अन्नोंको पाण्डुनिधि प्रदान करती थी ।

घत्ता—मणि-किरणोंसे दसों दिशाओंको आच्छादित कर देनेवाले स्वर्ण निर्मित केयूर उत्तम १५ कुण्डल तथा विविध अभिलिषत दुलैंभ आभरण आदि उस चक्रवर्तीको पिंगल नामक निधि प्रदान करती थी ॥१५८॥

### ६ चक्रवर्ती प्रियदत्तको नव-निधियोंके चमत्कार

सभी ऋतुओं के सुगन्धित कुसुम फल और विविध गुल्म, लता, पत्र आदि सभी (वनस्पितयाँ) उस चक्रवर्तीके लिए कालनिधि प्रदान किया करती थीं। (सच ही है) भव्यजन पुण्य द्वारा क्या-क्या प्राप्त नहीं कर लेते ?

परिजनोंके मनको सुख प्रदान करनेवाले स्वर्ण एवं रजतमय पात्र तथा ताम्र और लौहमय सुन्दर भवन अथवा मन्दिर महाकाल नामक निधि समर्पित किया करती थी। 5 घण-रंध-वियय-तय-भेय-भिण्ण दिज्जिहिँ वज्जय तहो तक्खणेण णिम्मल्ल-कोमल्ल-सुह्यर विचित्त इय दिग्व-वास पोमेण तासु वहु-भेय-भिन्न-पहरण-समूह 10 दिज्जइ तहो चिंतिड माणवेण सुइ-सुहयर-मणि-किरणोह-भिण्ण । सुंदर संखेण वियक्खणेण । वर कंचिवाल परि पट्ट-णेत्त । दिज्जहिँ छक्खंड-महीहरासु । णिद्दलिय-वेरि पविरइय-वृहु । विभविय-सुरासुर-दाणवेण ।

घत्ता—गयणंगणे रयणहँ तमहरहिँ अण्णुण्ण-मिलिय-णाणा करहिँ। सुर-घणु करंति सिरि णिरुवमहो अप्पियइ सब्व-रयणेण तहो ॥१५९॥

9

इय भोयइँ सयल मणोहराइँ
अणवरड विहाणहिँ णव-घणेहिँ
णव-णिहिहिँ दीयमाणिहिँ घणेहिँ
जलहि व णव-दिण्ण-जलेहिँ भन्बु
इय सो माणंतु दहंगु भोड
ण मुवइ णिय-चित्तहो धम्म-भाव
सो चक्क-सिरिष्ट आलंकिओवि
सिद्दिहे अहिगय-संप्यासु
इय रज्जु करंतेँ कथ-सुहेण
णीयइँ जिण धम्मुक्कंठिएण

सो चक्कविष्ट पूरइ सुहाइँ।
जिह माऊरिह पाउसे घणेहिं।
उद्धत्तणु ण वहइ सो घणेहिं।
धीरहँ ण वियार-निर्मित्तु द्व्यु।
परिणमियामर-णर-खयर-छोउ।
मज्जिहें विह्वहिंण महाणुभाव।
मण्णइँ सम-रइँ सुहहेउ तोवि।
मइंण मुवइ सेयइँ वय-रयासु।
पुव्वहँ तेयासी-छक्ख तेण।
विसयंभोणिह परिसंठिएण।

घत्ता—अण्णिहें दिणे परे छोलिय-रयणु दप्पणि देक्खंतें णिय वैयणु । चक्कहरें केसंतरे छुलिउ सुइ मृ्छि णिहालिड णव-पिलेड ॥१६०॥

5

10

६. १. D. मिलि।

७. १. J. V. वययणु ।

घन, रन्ध्र (सुशिर-वंशी आदि) वितत, तत (वीणा आदि) आदि भेद-भिन्न तथा कानोंको सुखद प्रतीत होनेवाले मणियोंकी किरण-समूहसे युक्त विविध सुन्दर वाद्य उसके लिए विचक्षण शंख निधि द्वारा प्रदत्त किये जाते थे।

निर्मल, कोमल, सुखकर एवं विचित्र उत्तम कांचि (लहँगा, चोली, कुरता आदि) वाल १० परिपट्ट (रेशमी वस्त्र), नेत्र (रत्न कम्बलादि) आदि दिव्य वस्त्र पद्मनिधि द्वारा उस षट्खण्डके स्वामी चक्रवर्ती राजाको भेंट किये जाते थे।

बैरीजनों द्वारा विरचित व्यूह का निर्देलन करनेवाले विविध प्रकारके भेदक, प्रहारक तथा अनेकविध चिन्तित रास्त्रास्त्र सुरासुरोंको आश्चर्यचिकित कर देनेवाली दानवके समान माणव निधि द्वारा उसे प्रदान किये जाते थे।

घत्ता—परस्परमें मिश्रित रत्नोंकी अन्धकारको नष्ट करनेवाली नाना प्रकारकी किरणोंसे गगनांगनमें इन्द्रधनुष बनाकर उस (गगनांगन) की श्रीको निरुपम बनानेवाले रत्न उस चक्रवर्तीके लिए सर्वरत्न नामक निधि द्वारा अर्पित किये जाते थे ॥१५९॥

9

# चक्रवर्ती प्रियदत्त दर्पंणमें अपना पिलत-केश देखता है

जिस प्रकार वर्षा ऋतु नवीन मेघों द्वारा मयूरोंके मनोरथको पूरा करती है, उसी प्रकार वह चक्रवर्ती भी निरन्तर नवीन-नवीन ठोस विधियों द्वारा अपने सुख-भोगोंको पूरा करता रहा। नव-निधियों द्वारा प्रवत्त घनी समृद्धियोंको पाकर भी उसमें उद्धतता ( उद्ण्डता ) नहीं आयी। जिस प्रकार नदियोंका बहकर आया हुआ नवीन भारी जल भी समुद्रकी गम्भीरताको प्रभावित नहीं कर सकता, उसी प्रकार द्रव्य-सम्पत्ति भी धीर-वीर जनोंके लिए विकारका कारण नहीं बनती।

इस प्रकार दशांग-भोगोंको भोगते हुए भी तथा मनुष्य, विद्याधर और देवों द्वारा नमस्कृत रहते हुए भी उस चक्रवर्तीने अपने हृदयसे धर्मकी भावनाको न छोड़ा। ठीक ही है, जो महानुभाव होते हैं, वे अपने वैभवसे विमूढ़ ( मतवाले ) नहीं होते।

चक्र-श्रीसे अलंकृत रहते हुए भी वह प्रियदत्त (साक्षात्—) प्रशम-रितको ही सुखका कारण मानता था। जिन्होंने सम्यग्दर्शनके प्रभावसे महान् सम्पत्तिको प्राप्त किया है, उनकी वृतोंमें अनुलग्न बुद्धि (कभी भी) श्रेयस्कर कार्योंको नहीं छोड़ती।

इस प्रकार सुखपूर्वंक राज्य करते हुए तथा विषय-सुखरूपी समुद्रमें स्थित रहते हुए भी जिनधर्ममें उत्कण्ठित उस चक्रवर्तीने तेरासी लाख पूर्व व्यतीत कर दिये ।

घत्ता—अन्य किसी एक दिन देदीप्यमान रत्नोंसे सेवित उस चक्रवर्तीने दर्पणमें अपना मुख देखते हुए श्रुतिमूल (कानके पास) में केशोंमें छिपा हुआ एक नवपिलत—श्वेत केश देखा ॥१६०॥

ሪ

तं देक्खेवि चिंतइ चक्कबृष्टि
हुँ जिम को पर मइवंतु एम
भोयत्थिहिं पाणि मणप्पिएहिँ
महु चिक्कहे चित्तु ण तित्तु जेत्थु

संसार सया दुह-प्र होइ
विसएसु समायड्ढि उ बुहोवि
मोहंधु चित्तु सयलोवि लोड
ते धन्न भुवणे ते गुण-निहाण
णिय-जम्भु-विडवि-फलु लद्ध तेहिँ
परियणु ण मंति ण सुहि णिमित्तु
अवरोवि कोवि भुव-वल-महत्थु

अरिखेर्त्ते विमद्दण मइय वट्टि । वसु विहिड विसय विसएहि तेम । सुर-णर-वर-खयर-समिष्पएहिं । सामण्ण-णरहँ कह कवण तेत्थु । णित्तुलड लोह-खणि भणईँ जोइ । भव-दुहहो ण वीहइ वहुसुओवि । अहणिसु णिरु झायइ विसइ-भोड । ते विवुहाहिल-मिड्सिह पहाण । तन्हा वि सयल णिद्दलिय जेहिं । ण कलत्तु ण पुत्तु ण वंघु वित्तु । दुव्तिसँय मुहहो रक्खण-समत्थु ।

घत्ता—विसहर इव तो वि ण परिहरइ अहणिसु हिययंतरे संभरइ। धिम्मूढि पयडि दुम्मिय मणहँ संसारि एह सयछहँ जणहँ॥१६१॥

6

सेविज्जमाण-विसयहिं ण तित्ति तण्हा-विणिहिड हिड-अहिड किं पि सइँ सुणइँ मुणइँ परिणियइँ सोड संसार कुसल-विज्ञड ण तो वि इंदिय-वसु गड णरु पाव-कब्जु ण णियइ परभव णाणा विहाईँ सिरि तिड व तरंगु व तरुण-भाड विडु मुत्त-रुहिर-दुग्गंध-गेहे को वंधु-वुद्धि विरयइ मइल्लु इय भवगइ णिंदिवि णिय-मणेण वर मोक्ख-मग्ग-जाणण-कएण

5

10

जीवहो वड्ढइ तण्हा-पवित्ति ।
ण मुणईँ जं रुचइ करईँ तं पि ।
जर-जम्मणु-मरणु-विओउ जोउ ।
उवसम-रउ जायइ जीउ को वि ।
सुह-लव-णिमित्तु विरयइ णइज्जु ।
मूढंतरंगु दूसह-दुहाईँ ।
तण-मय-दावाणल-रुइ-सहाउ ।
बीभच्छे विणस्सरे समल-देहें ।
णीसेसं-कज्ज-विरयण छयल्छु ।
चक्कहरेँ जाइवि तक्खणेण ।
जिणवर-बंदण भत्ती-रएण ।

घत्ता—भन्वहँ परियरियड समसरणि चडविह-सुर-णर-खेयर-सरणे। चक्कीसे जिणवरु वंदियड गुरुभत्तिए अप्पड णिंदियड॥१६२॥

८. १. J. V. वे । २. D. धा ३. D. दुविसय।

९. १. वि । २. J. V. णीस्सेस ।

#### ८ चक्रवर्ती प्रियदत्तको वैराग्य भावना

शत्रु-समूहके विमर्देनमें प्रवृत्त बुद्धिवाला वह चक्रवर्ती उस क्वेत केशको देखकर विचार करने लगा—"मुझे छोड़कर ऐसा कौन बुद्धिमान होगा, जो विषय-विषोंमें इस प्रकार उलझा रहता हो। सुरेन्द्रों, नरेन्द्रों एवं विद्याधरों द्वारा समिपत तथा प्राणियोंके मनको अत्यन्त प्रिय लगनेवाले भोग्य-पदार्थोंसे भी जब मुझ-जैसे चक्रवर्तीका चित्त सन्तुष्ट नहीं होता, तब वहाँ सामान्य व्यक्तियोंकी तो बात ही क्या? योगियोंका कथन है कि यह संसार सदा ही दुखोंसे भरा हुआ है ५ तथा निस्तुल लोभका गड्ढा है (जो कभी भरा नहीं जा सकता)। जो बहुश्रुत बुधजन हैं, वे भी विषय-वासनाओंसे खिचे हुए भवदुखोंसे डरते नहीं हैं। यह समस्त जीव-लोक मोहान्ध-चित्त होकर अर्हीनश मात्र विषय-भोगोंका ही ध्यान करता रहता है।

भुवनमें वे ही गुणनिधान धन्य हैं और अखिल मध्यलोकमें वे ही प्रधान पण्डित हैं, जिन्होंने समस्त तृष्णा-भावका निर्देलन कर अपने जन्मरूपी विटपका फल प्राप्त कर लिया है।

यथार्थं मुखके निमित्त न तो परिजन ही हैं, और न मिन्त्रिगण, और न कलत्र, पुत्र, बन्धु अथवा वित्तधन ही (सुखके निमित्त हो सकते हैं)। अन्य दूसरे महान् भुजबलवाले भी दुर्विषयरूपी मुखसे किसीकी भी रक्षा करनेमें समर्थं नहीं हो सकते।

घत्ता—विषय तो विषधरकी तरह हैं, तो भी यह जीव उन्हें नहीं छोड़ता है। अहर्निश मनमें उन्हींका चिन्तन किया करता है। संसारमें प्रकृति स्वभावसे ही दुर्मति—खोटे मनवाले १५ समस्त संसारी जनोंको धिक्कार है।।१६१॥

## २ चक्रवर्ती प्रियदत्तका वैराग्य

विषयोंका सेवन करता हुआ भी यह जीव (उनसे) तृप्त नहीं होता (क्योंकि) जीवकी प्रवृत्ति तृष्णारूप होती है। तृष्णारूपसे विनिहित हृदयवाला वह जीव अपना कुछ भी हित, अहित नहीं समझ पाता। जो रुचता है, वहीं किया करता है। जरा, जन्म एवं मरणके वियोगजन्य शोकको स्वयं सुनता है, विचार करता है तथा उसमें परिणित भी हो जाता है। संसारमें (यद्यपि) कुशलतासे रहित है, तो भी यह जीव उपशममें रत नहीं होता। इन्द्रियोंके वशीभूत होकर भी यह नयज्ञ मनुष्य अल्प सुखके निमित्त पाप कर्मोंको करता है। वह मूढ़ अन्तरंगमें दुःसह-दुखरूप नाना प्रकारके परभवोंको नहीं समझता। यह तारुण्य भाव तिडत्-श्रीकी तरंगके समान तथा उसकी इच्छा-स्वभाव आदि तृणमें दावानलके समान यह देह विष्ठा, मूत्र एवं रुधिरकी दुर्गन्धका घर है, जो बीभत्स, विनश्वर एवं समल है। ऐसे मिलन शरीरसे कौन बुद्धिमान् व्यक्ति समस्त श्रेयस्कर कार्योंको छोड़कर बन्ध-बुद्धि रखेगा? इस प्रकार संसारकी गितकी अपने मनमें निन्दा कर वह रूक चक्रवर्ती तत्काल ही अपने भवनसे भागा और मोक्षका मार्ग जाननेके लिए जिनवरकी वन्दना की।

घत्ता—चर्तुनिकायके देवों, मनुष्यों एवं खेचरोंके लिए शरणभूत समवशरणमें जाकर उस चक्रेशने भव्यजनोंके साथ अत्यन्त भक्तिपूर्वक जिनवरकी वन्दना तथा आत्म-निन्दा की ॥१६२॥

10

5

10

१०

तओ तेण हत्थंतरे जोडिऊणं जिणिंदो समाउच्छिओ मोक्खमग्गं संदृव्यं तिलोयं परप्पंतिभेयं अकूवार-दीविद्दरायाणमाणं कसायाण पज्जति-सग्णा-गुणाणं जिणेदेण आहासियंतासु सव्यं सुणेऊण चक्काहिओ तक्खणेणं जिणाहीस-गो-फंसिओ जेम पोमे वियाणेवि सुक्ख-प्पहं चक्कणाहो णमेऊण खेमंकरं तित्थणाहं करंभोय-जुम्मं सिरं णाविऊणं।
पयत्थिकायाण भेयं समग्गं।
अणायारि-सायारि-धम्मं दुभेयं।
सँजीओवओगाइँ पाणप्यमाणं।
विभेयाइँ कम्माइँ णाणाइ झाणं।
पुरो चक्कणाहस्स जीवाइ-दृब्वं।
पओहं गओ बुद्धिवंतो मणेणं।
सरे भाणुणो पाणियंते सपोमे।
मुएऊण लच्छी महीकं चणाहो।
अकोहं अमोहं अलोहं अणाहं।

घत्ता—अप्पेवि अरिं जयणिय-सुवहो महु हुवड दियंवरु वहुसुवहो । सहुं सोलह-सहसहिँ णरवरेहिँ अवलोइज्जंतड सुरवरेहिँ ॥१६३॥

११

वे पढम-झाण मणि परिहरेवि
दूसह तवेण सोसिवि सरीरु
करि पाणचाउ सण्णासणेण
सहसार-कप्पे सहसत्ति जाउ
दिव्वट्ट-गुणामल-सिरि-समेड
अट्टारह-सायर-परिमियाड
सो तुहुँ संजायड णंदणक्खु
मेल्लंतु लिंतु तणु सहरिसेण
जलहरू णहें पवण-वसेण जेम
दुल्लाहु सदंसणु परमु जेण
तं वरइ सिद्धि सयमेव एवि

वड चरइ घोरु डवसमु धरेवि।
अवसाण काले मणु करिव धीरु।
पुन्वज्ञिय पाव सण्णासणेण।
सहजाहरणालंकरिय-काड।
णामेण सूरपहु सूरदेड।
माणेविणु सुर-सुंदरि-पियाड।
अवयरिड एत्थु णीरय-दल्लक्खु।
णाणा-पयार-कम्महो बसेण।
भव-सायरु णरु परिभमइँ तेम।
तियरणहि ण णिण्णासिड णरेण।
णंदण-णिव मुणि संसड मुएवि।

घत्ता—तहो जम्मु सहछु णिम्मल मणेहिँ सो नरु पहाणु वर बुहयर्णेहिँ। गुत्तित्तय-हय-दुरियागमणु जसु चरिउ दुरिय भवणिग्गमणु॥१६४॥

१०. १-२. D. सदा पंतिलोयं J. V. सदप्पं । ३. J. V. भी । ११. १. D. भ । २. D. भ ।

. 80

# चक्रवर्ती प्रियदत्तने अपने पुत्र अरिजयको राज्य सौंपकर मुनिपद घारण कर लिया

तत्पश्चात् उस चक्रवर्तीने दोनों हाथ जोड़कर चरण-कमलोंमें सिर झुकाकर जिनेन्द्रसे मोक्षमार्गं तथा भेद-प्रभेदों सहित पदार्थ, अस्तिकाय, द्रव्यों सहित उत्कृष्ट तीन भेदवाली त्रैलोक्य-रचना, अनागार और सागाररूप दो भेदोंवाले धर्मसे सम्बन्धित प्रश्न पूछे। समुद्र, द्वीप और पर्वतराजोंके प्रमाण, जीवोंकी अवगाहन तथा उनके प्राणोंके प्रमाण कषायों, पर्याप्तियों, संज्ञा एवं गुणस्थानोंके भेद, अष्ट कर्म, ज्ञान, और ध्यान सम्बन्धी प्रश्न पूछे। जिनेन्द्रने भी उस चक्रनाथके सम्मुख जीवादि समस्त द्रव्यों एवं तत्त्वोंका विवेचन किया, बुद्धिमान् वह चक्राधिप जिनेन्द्रके प्रवचनको एकाग्र मनसे सुनकर तत्क्षण ही प्रबुद्ध हुआ। जिनाधीशकी वाणीके स्पर्शंसे उसका हृदय-कमल उसी प्रकार प्रफुल्लित हो गया जिस प्रकार कि सरोवरके जलमें उगा हुआ पद्म सूर्य द्वारा प्रफुल्लित हो जाता है।

वह चक्रनाथ मोक्षका पथ जानकर राज्यलक्ष्मी एवं धन-धान्यादिको छोड़कर अक्रोधी, १० निर्मोही, अलोभी एवं अकिचन तीर्थनाथ क्षेमंकरको नमस्कार कर

घत्ता—अपने अरिजय नामक बहुश्रुत पुत्रको पृथिवी सौंपकर वह (चक्रवर्ती) सोलह सहस्र नरवरोंके साथ सुरवरोंके देखते-देखते ही दिगम्बर मुनि हो गया ॥१६३॥

## ११

# चक्रवर्ती प्रियदत्त घोर तपश्चर्याके फल्लस्वरूप सहस्रार-स्वर्गमें सूर्यप्रभ देव हुआ, तत्पश्चात् नन्दन नामक राजा

मनमें प्रथम दो —आर्त एवं रौद्र ध्यानोंका परित्याग कर तथा उपशमभावको धारण कर वह चक्रवर्ती तपस्या करने लगा और दुस्सह तपसे शरीरका शोषण कर अवसानके समय मनको धीर बनाकर पूर्वोपार्जित पापोंका विधिपूर्वक नाश कर, संन्यासमरण-पूर्वक प्राण-त्याग करके वह सहसा ही सहस्रार स्वर्गमें सहज प्राप्त आभरणोंसे अलंकृत कायगुक्त तथा दिव्या, अणिमा, महिमा आदि आठ गुणोंकी निर्मल श्रीसे समृद्ध सूर्यप्रभ नामक एक देव हुआ। सुर-सुन्दरियों द्वारा सम्मान प्राप्त उस प्रियदेवकी आयुका प्रमाण अठारह सागर था। 'वही (सूर्यप्रभ देव) कमल-दलके समान नेत्रवाले तथा नन्दन इस नामसे प्रसिद्ध राजाके रूपमें तुम यहाँ अवतरित हुए हो।'

नाना प्रकारके कर्मोंके वशीभूत होकर हर्षपूर्वक देह ग्रहण कर और छोड़कर यह मनुष्य भवसागरमें उसी प्रकार भटकता रहता है, जिस प्रकार वायुके वेगसे आकाशमें जलधर। त्रिकरण—मन, वचन एवं कायसे उस भवसागरका जिसने नाश नहीं किया। वह निरन्तर कष्ट १० ही भोगता रहता है ]। जिसने सर्वोत्कृष्ट एवं दुलंभ सम्यग्दर्शनको पा लिया, सिद्धि स्वयमेव उसका वरण कर लेती है। यह सुनकर वह नन्दन नृप भी संशय छोड़कर मुनि बन गया।

घत्ता—उसी मनुष्यका जन्म सफल है तथा निर्मेल मनवाले सज्जन बुधजनोंमें वही प्रधान है, जिसने गुप्तित्रयसे पापास्रवोंका हनन किया है तथा जिसका चरित्र पापरूप भवसे निकल आया है ॥१६४॥

जो सुपुरिसु उवसम-लिन्छ जुत्तु सो हणइ मोहु सहसत्ति तेम अववोह-वारि सुवि जोसु चित्तु सो णडँ डज्झइ मयणाणलेण अहि रूँढ-पवर-संजम-गयासु करुणा-सण्णाह-समण्णियासु तव-रणे मुणिरायहो दुरिय-सत्तु थक्कइ ण पुरड णत्थोह कोवि संतहो णिज्जिय-करणहो सुहासु

परियाणिय-सयल-जिणिद्-सुत्। णिम्मूलिवि तरु मायंगु जेम। अणवरड धम्म-झाणें पिवत्तु। दह-मञ्झ हुवासेण व जलेण। धारिय-सम-पहरणु संचयासु। पिवमल-वय-सील सुसीसयासु। दुस्सह-यरु जड्वि महंतु सत्तु। दुज्जड णयवंतहो दाणकोवि। दीपत्त मोह रहियहो बुहासु। संपयणिय-णिरुवम-सोक्खसिद्धि।

घत्ता—इय भणिवि भवाविल णंदणहो तत्थत्थिहिँ सहुँ कुल-णंदणहो । सयलु वि जर्णुँ आणंदहो णियर्डे वर अविह-गयण मणे विरमियडं।।१६५॥

१३

तहो वयणु सुणेवि णिय-मणु समंतु
सोहर ससहर-करहउँ फुरंतु
तेणावणिणाहें णंदणेण
रयणत्तय-भूसिय-उरयलेणे
विण्णविड णयालड महमुणिंदु
विरला हवंति ते मह-मुणिंद्
ते विरला घण जे वहुविहाइँ
इह ठंति पहरिसिय-सुरयणाइँ
विरला सलिलासय-विच्छुयाइँ
तुह वयणु एड साहिय सकज्जु
कि वहुवहिं भणियहिं इय भणेवि

5

10

सो णंदणु हरिसंसुव वमंतु। चंदमणि व जलु णिरु पञ्झरंतु। सविहव विणिज्ञिय-सक्कंदणेण। भालयले निवेसिय-करयलेण। भव्वयण-सरोरुह-वण-दिणिंदु। ने जण-हिय-यर झायइ जिणिंद्। मल्लंति पडर-रयणइँ सुहाइँ। विरला पवलावहिँ लोयणाइँ। मणि किरण विहिन्नजलच्ललाइँ। करिहइ महु जीविड सहलु अञ्जु। सहयणहँ चित्त विभड जणेवि।

घत्ता—धम्महरहो णिय-पुत्तहो ससिरि णंदणु अप्पेविणु महिसगिरि । दिक्खिड सहुँ दह-सय णरिहँ पणवे वि पोढिसु मुणि मणहरिहँ ॥१६६॥

१२. १. D.  $^{\circ}$ म्म । २. D. J. V.  $^{\circ}$ नि । ३. V.  $^{\circ}$  । ४. J. = । ५. J. = । १३.  $^{\circ}$  ।  $^{\circ}$ 

## [ २।६से प्रारम्भ होनेवाली ] राजा नन्दनकी भवावली समाप्त

उपशमरूपी लक्ष्मीसे युक्त जो सज्जन पुरुष जिनेन्द्रके समस्त सूत्रोंको जान लेता है, वह मोहका उसी रूपसे हनन कर देता है, जिस प्रकार कि मातंग (हाथी) वृक्षका निर्मूलन कर डालता है। ज्ञानरूपी जलसे जिसका चित्त निर्मल एवं अनवरत धर्म-ध्यानसे पिवत्र रहता है, वह व्यक्ति मदनरूपी अग्निसे उसी प्रकार जलाया नहीं जा सकता, जिस प्रकार कि सरोवरके मध्यमें (किसीको) हुताशन—अग्नि-ज्वालासे नहीं जलाया जा सकता। निस्पृह एवं प्रवर संयम- ५ रूपी गजपर आरूढ़ होकर प्रशमरूपी प्रहरणास्त्र धारण कर, करुणारूपी कवच (सण्णाह) से समन्वित, निर्दोष व्रत-शीलरूपी सुशीर्षकों (टोपवाले अंगरक्षकों) द्वारा सुरक्षित मुनिराजके तपरूपी संग्राममें पापरूपी शत्रु, जो कि यद्यपि दुस्सहतर एवं भयानक है, फिर भी ठहर नहीं सका। इस संसारमें नयज्ञोंके समक्ष दुर्जेय दानव भी कुछ नहीं है। जिन सन्तोंने इन्द्रियों एवं मनको भली-भाँति वशमें कर लिया है, दीनत्व एवं मोहसे जो रहित हैं, ऐसे शुभास्रवी बुधजनोंको १० (आप हो) कहिए कि क्या उन्हें यहींपर सिद्धि प्राप्त नहीं हो गयी? अर्थात् हो हो गयी। उन्होंने (एक प्रकारसे) मोक्षरूपी निरुपम सुख-सिद्धि भी प्राप्त कर ही ली।

घत्ता—अविधज्ञान ही है नेत्र जिनके, ऐसे उन मुनिराजने तत्त्वज्ञानी कुलनन्दन राजा नन्दनको (पूर्वोक्त प्रकारसे ) उसके पूर्वभवोंको (—सिंहसे लेकर यहाँ अर्थात् ८।१२ तकके भवों ) तथा तत्त्वार्थोंको बतलाया, जिससे समस्त जन आनन्दित हो उठे। मुनिराजने भीं विराम १५ लिया ॥१६५॥

#### १३

# राजा नन्दनने भी पूर्वभव सुनकर प्रोष्टिल मुनिसे दीक्षा ग्रहण कर ली

उन मुनिराजके वचनोंको सुनकर राजा नन्दनका मन प्रशान्त हो गया। उसके हर्षाश्च ऐसे प्रतीत होते थे, मानो (वह राजा) उनका वमन ही कर रहा हो। वे ऐसे सुशोभित थे मानो चन्द्रमाको किरणोंसे हत देदीप्यमान चन्द्रकान्त मणिके प्रवाहित होनेवाले जल-बिन्दू ही हों।

अपने वैभवसे इन्द्रको भी जीत लेनेवाले तथा रत्नत्रयसे विभूषित हृदयवाले उस अविनाथ नन्दनने भालतलपर करतल रखकर भव्यजनरूप कमल वनके लिए दिनेन्द्रके समान नयालय महामुनीन्द्रको विनम्र भावसे प्रणाम किया। (और कहा—)

'ऐसे महामुनि श्रेष्ठ विरले ही होते हैं, जो जन-हितकारी तथा जिनेन्द्रका ध्यान करते हैं। वे घन (मेघ) भी विरले ही होते हैं, जो विविध प्रकारके उत्तम एवं सुखद रत्नोंको छोड़ते रहते हैं।

'यहाँ देवगणोंको हर्षित करनेवाले प्रबल अवधिज्ञानरूपी नेत्रोंवाले साधु भी विरले ही १० हैं। मणि किरणोंसे व्याप्त तथा उछलते हुए जलवाले विस्तृत जलाशय भी विरले ही होते हैं।

आज आपकी वाणीने मेरा प्रयोजन पूर्णं कर दिया है। वह (वाणी) मेरा जीवन (अवश्य ही) सफल करेगी। मैं अधिक क्या कहूँ?' इस प्रकार कहकर सज्जनोंके चित्तमें विस्मय उत्पन्न कर—

घत्ता—उस नन्दनने अपने धर्मधर नामक पुत्रको राज्यलक्ष्मी एवं पर्वतों सहित विशाल १५ पृथिवी अपित कर एक सहस्र सुन्दर राजाओंके साथ प्रोष्टिल मुनिको प्रणाम कर उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली ॥१६६॥

10

88

सुव रयणायरु छहु तरिउ जेण पारद्धु तिन्त्रु तड तवण जाम सुह-संसाहिय-अञ्झयणु झाणु परिमिड मुंजइ विजय सिचित्तु अवगण्णेविणु वयणइँ खछासु णिम्मछयर-हिययंतर-गयाइँ संखोहरइ जिणमड मुणेवि णिञ्जंतु-ठाणे संयणासणाइँ वारिय मणु धरइ तियाछजोड इय छन्विहु वाहिरु तड चरेइ पविमलयर महमइ भुववलेण।
हिययहो णिग्गय दो दोस ताम।
सो विरयइ वर अणसण-विहाणु।
विहिणा णिद्दा-णिहणण णिमित्तु।
विणिवारइ छुह-तण्हा-विलासु।
घर-गमण वित्तिपरिसंखणाइँ।
रस-चाउ करइ करणइँ जिणेवि।
विरयइ असमाहि-विणासणाइँ।
पविमुक्त परिग्गहु विगय-सोउ।
जिह-तिह अब्भंतरु पुणु धरेइ।

घत्ता—णाणा विहाण विहिणा करइ सद्दंसण णाणा गुण धरइ । छावासइ विहिमणे संभरइ संकाइय-दोस**इँ** परिहरइ ॥१६७॥

१५

सवाहइ मात्त-समागयाइ
पविरयइ पहावण सासणासु
णाणेण णिह्य-भीसण-भवेण
पंचिहिं समिदिहिं तिय गुत्तियाहिं
ण करइ सणाव विकहा कयावि
सारयर समागय वर जलेण
माणावणिहर-सिरु णिदलेबि
मायएण खविड सो साहुचंदु
णिय-विग्गह वि णिप्पह-सहाड
अलि-डल-समाण-तम-भाव-चतु
तं लहेवि विरेहइ अहिड तेम

सम्मत्तालंकिय-सावयाईँ।
जिणणाहहो पाव-विणासणासु।
अइ-घोर-वीर-दूसह-तवेण।
कंघइ•मणु वहु-गुण-जुत्तियाहिँ।
परमेट्ठि-पयइँ सुमरइ सयावि।
कोहग्गि समईँ अइ विच्छलेण।
महव-कुलिसेण सुकित्ति लेइ।
किं तिमिरसिरिष्ठ पमणियईँ चंदु।
जो तेण णिहड लोहारिराड।
मुणिवर गुण-गणकणवरयरत्तु।
फलिह गिरें ससि-किरण जेम।

घत्ता—अइरेण तेण मूळहो मयइँ णिरसियइँ तटय हियहो भयइँ । गय-संग समायरणेण तिहँ जिण्णावेणिरुह पवणेण जिहँ ॥१६८॥

5

10

१५. १. D. वि । २. D. वि । ३. D. प्रतिमें इस प्रकार पाठ हैं - गिरे सिहरे ।

# मुनिराज नन्दनके द्वादशं विघ तप

निर्दोष महामितिरूपी भुजाओं के बलसे जिसने श्रुत-रूपी रत्नाकरको शीघ्र ही पार कर लिया तथा जिस समय तीव्र तपरूपी तपनका प्रारम्भ किया, तब मनसे रागद्वेषरूपी दोनों दोषों को निकाल बाहर कर अनशन-विधान द्वारा अध्ययन एवं ध्यानको सुख-पूर्वंक संसाधित (यह प्रश्नम अनशन तप हुआ)। निद्राको समाप्त करने हेतु विधिपूर्वंक सिचत्त वर्जित परिमित आहार ग्रहण करता था (दूसरा अनोदर तप) खल्जनों के निन्दार्थंक वचनों को उपेक्षा करके क्षुधा एवं तृषाके विलासको दूर किया तथा निर्मलतर हृदयसे कई-कई घरों में गमन करने की वृत्ति-में (अल्पाति अल्प) संख्या निश्चित करने रूप वृत्तिपरिसंख्यान तप प्रारम्भ किया (तीसरा तप)। जिनमतको जानकर इन्द्रियों को जीतनेवाले तथा संक्षोभका हरण करनेवाले रसों का त्याग कर दिया (चौथा रस परित्याग तप) असमाधि (विषमता) को मिटाने के लिए शयनासनको निर्जन्तुक स्थानमें करने लगे। (पाँचवाँ विविक्त शय्यासन तप) मनको वशमें कर शोक रहित हो कर परिग्रहका त्याग कर त्रिकालों (प्रातः, दोपहर एवं सन्ध्याकाल) में योगमुद्रा धारण करने लगे। (छठवाँ कायोत्सर्गं तप)। इस तरह जिस प्रकार बाह्य छह प्रकारों के तपों का आचरण किया उसी प्रकार छह प्रकारके आभ्यन्तर-तपों को भी धारण किया।

घत्ता—वह नन्दन नाना प्रकारके विधि-विधानों द्वारा सम्यग्दर्शनकी आराधना करने लगा, छह आवश्यकोंकी विधिका मनमें स्मरण करने लगा तथा शंकादिक दोषोंका परिहरण।।१६७॥

ધ

# १५

## घोर तपश्चर्या द्वारा नन्दनने कषायों, मदों एवं भयोंका घात किया

सम्यक्त्वसे अलंकृत वह नन्दन भिक्तभावपूर्वंक आये हुए श्रावकोंको सम्बोधित करता था। पापोंका नाश करनेवाले जिननाथके शासनकी प्रभावना किया करता था। अति घोर तथा दुस्सह तप और ज्ञानसे उस वीरने भीषण भवका नाश किया। पाँच समितियों, तीन गुप्तियों एवं अन्य अनेक गुणोंसे युक्त होकर उसने मन (की चंचल प्रवृत्तियों) को रोक दिया। वह पापपूर्णं विकथाओंको कदापि नहीं करता था, निरन्तर पंचपरमेष्ठी पदोंका स्मरण किया करता था। सारभूत अति वात्सल्य गुणरूपी उत्तम जलसे क्रोधरूपी अग्निका शमन करता था। मादंवरूपी वज्रसे मानरूपी पवंतका निदंलन कर निदोंष कीर्ति प्राप्त करता था। उस साधुरूपी चन्द्रमाने (आर्जवरूपी धर्मसे) मायाका क्षय कर दिया। (सच ही कहा गया है—) किरण-समूहका धारक चन्द्रमा क्या तिमिर-श्रीको सहन कर सकता है।

अपने शरीरके प्रति निस्पृह स्वभाववाले उस नन्दनने लोभरूपी शत्रुका नाश कर दिया। १० अलिकुलके समान अज्ञानरूपी अन्धकारसे मुक्त वे मुनिराज गुणगणरूपी धनमें अनवरत रूपसे आसक्त रहते थे। उन (गुणों) को प्राप्त कर वे उसी प्रकार सुशोभित थे जिस प्रकार स्फटिक मणि निर्मित पर्वंतपर चन्द्र किरणें सुशोभित होती हैं।

घत्ता—जिस प्रकार पवन द्वारा वृक्ष जड़मूलसे उखाड़ डाला जाता है, उसी प्रकार संग—परिग्रह रहित आचरणवाले उस मुनिराज नन्दनने अपने हृदयसे जड़मूलसे सभी मदों एवं भयोंका १५ निरसन कर दिया ॥१६८॥

मलु सयलु डहंतु वि दूसहेण डज्झइ ण मणाग विसइँ जे जं पि गुह-भत्ति-भार-पणविय-सिराहँ छिंदण-भिंदण-मारण-रयाहँ 5 परिहरइ रयणु कंचणु वि तेम लाहालाहेसु समाणु भाउ संजोयविओयईँ णिय मणेण ण चलइ वावीस परीसहाहँ काराहइ सोलह कारणाइँ आराहइ सोलह कारणाइँ वधइ तित्थयरहो गुत्तु णामु सम-सिरि-भूसिंड तं तड लहेवि किं ण सहइँरवि गर्यणयलु पावि

अइ-उगग-दित्त-तय-हुवबहेण।
अचरित एउहो णण्णु किं पि।
णत्र त्सइ अइ कोमल गिराह्ँ।
णत्र त्सइ अइ कोमल गिराह्ँ।
णत्र त्सइ कोव-वसं-गयाहँ।
तिर्यरणहिं तवोवल धूलि जेम।
पयडइ पविमल-करणा-सहात्र।
णमहर्इ जिप्पइ णाहिय-गुणेण।
ससहावेँ अइ-असुहावहाहँ।
भवसायर-भवण-णिवारणाईँ।
मुणिवरहो करइ भित्त पणामु।
उद्दीवित तिमिरक्कर महेवि।
घण णिग्गमे किरणहिँ अत्थु भावि।

घत्ता—मइ-विहवहि पैरिहरिय विर्लाहु माणव तं पावेवि जणे दुलहु। गिण्हंति धम्मु णिरुवमु सुजइ उवसमइँ गयाईँ व सदय मइँ ॥१६९॥

१७

णिय कज्जहो सिद्धि णिएवि जाइ
फल-फुल्ल-णिमडं किं कालियाएं
इय सो तड दुच्चरु चरइ जाम
तिहें अवसरि सो सिमयंतरंगु
विझइ सिसिहरे मणु जिण-पयेसु
पावोवओग-विहिणा मुणिंदु
मेल्लेविणु पाणय-कप्प जाड
विमलंगु वीस-सायर समाड
तं जायिमत्तु जाणेवि देव
लीलावयंसु जिय पाय-जुम्मु
सिंहासण सिहरोप्पर धरेविँ
पणवंति थुणंति सहरिस-देह
सो पुणु वंदइ पय-जुयलु तासु

पविमलु तं भेवइ भव्वराइ।
परियइँ ण चूड अलिमालियाः ।
ठिड मास-मेत्त तहो आड ताम।
थिरयर मयरहरू व णित्तरंगु।
विणिवेसि समप्पिय सिव-पएसु।
पाणाईँ धम्सुँ झाणेँ अणिंदु।
पुष्फोत्तरं सुरहरं तियस-राड।
सुरसुंदरि-पसमिय मयणताड।
कर-कमल जोड़ि विइयंति सेव।
तहो तणडँ करेवि मडडे सुरम्सु।
अहिसिंचिव अविणड परिहरेवि।
किं किं हवेइ पुन्नें न नेहं।
जिणवरहो ण जो संजिणय-तासु।

**१६. १**. Ј. V. मू $^\circ$ । २. Ј. V.  $^\circ$ रणिह $^\circ$ । ३. D. णमइ। ४. D. Ј. V.  $^\circ$ इं। ५. Ј. V. वि। ६. Ј. V. गण। ७-८. D. परिहरियाविलहु।

१७. १. J. V. वेसइ। २. D. इ। ३. D. मम। ४. D. इ। ५. D. में।

# १६ मुनिराज नन्दनको घोर तपक्चर्या

अत्यन्त उग्र एवं दीप्त तपरूपी दुस्सह अग्निसे समस्त कर्म-मलोंको जला दिया। नागके समान जितने भी विषय हैं, वे उसे अल्प मात्रामें भी न जला सके, तो इसमें आश्चर्यंकी बात ही क्या थी? (अर्थात् उसने समस्त विषय-वासनाओंको जला डाला था)। अति भक्तिभारसे सिर झुकाकर कोमल वाणीसे प्रणाम करनेवालोंपर न तो वह सन्तुष्ट होता था और न ही क्रोधके वशीभूत होकर छेदन, भेदन एवं मारणमें रत रहनेवालोंपर वह (कभी) रूसता ही था। ५ रत्नत्रय एवं तपोबलसे (कोई भी) साधक रत्न-कांचन (आदि) उसी प्रकार छोड़ देता है जिस प्रकार कि घूलि। वह लाभालाभमें समान भाव तथा निर्मल करण स्वभाव प्रकट करता था। संयोग और वियोगको अपने मनसे ही नहीं मानता था, हृदयको गुणोंसे जीतता था। स्वभावसे ही अति सुहावनी २२ परीषहोंसे वह (कभी भी) चलायमान नहीं होता था। भवसागररूपी भवनसे निवारण करनेवाली सोलह भावनाओंकी आराधना किया करता था। तीर्थंकर गोत्र १० प्रकृतिका बन्ध करनेवाले मुनिवरोंको भक्तिपूर्वंक प्रणाम किया करता था।

शम-श्रीसे भूषित उसने उन (आभ्यन्तर) तपोंको तप कर अपने तेजसे कर्मरूपी तिमिर-समूहको उद्दीप्त कर दिया। (प्रकाशित कर दिया)। निर्मल किरणोंवाला सूर्य-मण्डल क्या गगन-तलमें मेध-समह पाकर सुशोभित नहीं होता?

घत्ता—अल्पज्ञानी मनुष्य भी जगत्में जनोंके लिए दुर्लंभ उपदेशके लाभको पाकर निरुपम धर्मको ग्रहण करते हैं, तथा दयार्द्र बुद्धिसे वे गजादिके समान ही उपशमको प्राप्त होते हैं ॥१६९॥

#### १७

# मुनिराज नन्दन प्राण त्यागकर प्राणत-स्वर्गके पृष्पोत्तर विमानमें इन्द्र हए

अपने कार्यकी सिद्धि देखकर निर्मेल मनवाले भव्यजन उसकी सेवा किया करते थे। (ठीक ही कहा गया है) फल-फूलोंसे नम्रीभूत आम्रकलियोंका क्या भ्रमर-समूह वरण नहीं करता?

इस प्रकार जब वह नन्दन दुश्चर तप कर रहा था, तभी उसकी आयु मात्र एक मासकी शेष रह गयी। उसी अवसरपर उसने तरंगिवहीन स्थिरतर समुद्रकी तरह अपने अन्तरंगका शमन किया तथा विन्ध्यगिरिके शिखरपर जिनपदोंमें अपना मन विनिवेशित (संलग्न) कर शिव-पदमें समर्पित कर दिया।

उन अनिन्द्य मुनीन्द्रने प्रायोपगमन विधिसे धर्मध्यानपूर्वंक प्राण छोड़े तथा प्राणत-स्वगंके पुष्पोत्तर-विमानमें त्रिदशराज इन्द्र हुआ। विमल अंगवाले उस इन्द्रकी आयु बीस सागरकी थी। उसके मदनके तापको सुर-सुन्दिरयाँ शान्त किया करती थीं। 'यह इन्द्रमित्र उत्पन्न हुआ है' यह जानकर देव अपने हस्तकमल जोड़कर उसकी सेवा करते थे। उन्होंने विनयपूर्वंक उसे सिंहासन- १० पर बैठाकर अभिषेक किया और रक्त कमलकी द्युतिको हरनेवाले उसके रम्य चरणोंको अपने मुकुटोंपर लगाया। हिषत देहवाले वे उनकी पूजा एवं स्तुति करते थे। (सच ही है) इस संसारमें पुण्यसे क्या-क्या प्राप्त नहीं हो जाता? वे उसे भावी जिनवर—तीर्थंकर जानकर उसके भवत्रासको मिटानेवाले चरण-युगलकी वन्दना करते रहते थे।

घत्ता—धम्म-रह-रहंग हो सुंदरहो हरिसिय-णर-खयर-पुरंदरहो । जो णेमिचंद-जस भसियड तव-सिरिहर-मुणिहि पसंसियड ॥१७०॥

इय सिरि-वड्टमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-रयण-णियर-मरिए विबुद्ध सिरि सुकइ सिरिहर विरहए साहु सिरि णेमिचंद अणुमण्णिए णंदणसुणि पाणय कप्पे गमणो णाम अट्टमो परिच्छेओ समत्तो ॥संधि–८॥

न यस्य चित्तं कलितं तमोभिः शुभ्रोकृतं यस्य जगद् यशोभिः । निआन्वय व्योमिनि [निजान्वय व्योमिन ] पूर्णचन्द्रः प्रशस्यते किं न स नेमिचन्द्रः ॥

घत्ता—सुन्दर धर्मरूपी रथके चक्रके समान, मनुष्यों, विद्याधरों एवं पुरन्दरोंको हर्षित १५ करनेवाले तथा तपश्रीके निलय—मुनिराज श्रीधर द्वारा प्रशंसित वे नेमिचन्द्र यशसे विभूषित रहें ॥१७०॥

#### आठवीं सन्धिकी समाप्रि

इस प्रकार प्रवर गुणरूपी रत्नोंके समूहसे मरे हुए विद्युघ श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित साह श्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्री वर्धमान तीर्थंकर देवके चरित्रमें नन्दन मुनिका प्राणत-कल्पमें गमन नामका आठवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ। संधि॥ ८॥

## आश्रयदाताके लिए आशीर्वचन

जिसका चित्त अज्ञानरूपी अंधकारसे युक्त नहीं हुआ, जिसके यशोंसे संसार धविलत हो उठा है, जो अपने कुटुम्बरूपी आकाशमें पूर्णचन्द्रके समान हैं, ऐसे उस नेमिचन्द्रकी क्या प्रशंसा न की जाये ?।।

# संधि ९

8

सिरि मंडियड अवहंडियड इह भारहवर संतरे । मायंग धणासु कला-भवणा गामा रंग णिरंतरे ॥

णिवसइ विदेहु णामेण देस सुपसिद्धंड धिम्मय-लोय-चार 5 पुंजीकिउ णाईँ धरित्तियाए सिय-गोमंडल-जणियाणुराय जिहेँ जण मणरा विणि अडइ भाइ जो सहइ विसाल-जलासएहिँ 10 विमलयर-भव्व-गुण-मंडिएहिँ दियवर-संतुइ संसेइएहिं खेत्रेसु खलत्तणु हयवरेसु कुडिलत्तणु ललणालय-गणेसु पंकट्विदि सालि-सरोरहेस वायरण-णिरिक्खिय जिहें सुमग्ग 15 तहिँ णिवसइ कुंडपुराहिहाणु

खयरामरेहिं सुहयर-पएसु।
णिय-सयल-मणोहर-कंति-साह।
मुणिवर-पय-पंकय-भत्तियाए।
सुणिसण्ण मयंकिय मज्झ-भाय।
सामन्न निसायर-मुत्ति णाईँ।
पासिट्टय-तण्ह-विणासएहिं।
पर्याणय-सुह-पोमालिंगिएहिं।
गय-संखिह णं सज्जण-सएहिं।
जिहें वंधणु मु मह गयवरेसु।
थड्डत्तणु तहणीयण-थणेसु।
जड-संगहु जिहें मह-तहवरेसु।
गुण-लोव-संधि-दंदोवसम्मा।
पुरुधय-चय-झंपिय-तिव्व भाणु।

घत्ता—गयणु व विडलु सुरमिय विडलु सयलवत्थु आधारड । समयरु सविसु कय-जल हरिसु संबुह कलाहर भारड ॥१०१॥

१. १. D. °रे °। २. J, V. प्रतिमें यह पूरा घत्ता अनुपलब्ध है। ३. D. °ता ।

# सन्धि ९

#### δ

# विदेह देश एवं कुण्डपूर नगरका वर्णन

लक्ष्मी द्वारा आलिंगित यह भारतवर्षं मातंगों-(हाथियों), धन-धान्यों, सुन्दर कलापूणें भवनों एवं रंग-बिरंगे गाँवोंसे निरन्तर मण्डित रहता है।

उसी भारतवर्षमें विद्याधरों एवं अमरोंसे सुशोभित प्रदेशवाला विदेह नामक एक सुप्रसिद्ध देश है, जहाँ सुन्दर धार्मिक लोग निवास करते हैं तथा जो ऐसा प्रतीत होता है, मानो अपनी समस्त मनोहर कान्तिका सार पदार्थ ही हो, जो कि मुनिवरोंके चरण-कमलोंकी भिक्तपूर्वक उस पृथिवीपर पुंजीभूत कर दिया गया हो। जहाँ (जिस विदेहमें) धवल वर्णवाला गो-मण्डल (मनमें) अनुराग उत्पन्न करता है तथा जिसका मध्य भाग आरामपूर्वक बैठे हुए मृगोंसे सुशोभित रहता है, जिस विदेहमें लोगोंका इतना मन रमता है कि फिर वे वहाँसे वापस नहीं लौट पाते तथा जो देश ऐसा प्रतीत होता है मानो पूर्णमासीका चन्द्रमा ही हो।

जो देश विमलतर भव्य-गुणोंसे मण्डित है, सुख प्रदान करनेवाले (विविध) पद्मोंसे आर्लिगित तथा समीप में बैठे हुओंकी तृषाका नाश करनेवाले विशाल जलाशयोंसे सुशोभित है, जो (देश) द्विजवरों एवं सन्तों द्वारा संसेवित है, वह ऐसा प्रतीत होता है मानो असंख्यात सज्जनोंका समूह ही (आकर उपस्थित हो गया) हो।

जिस विदेह देशमें खेतोंमें ही खल (खिलहान—अनाज रखनेके स्थान) प्राप्त होते थे, अन्यत्र (पुरुषोंमें खलता) नहीं थी। यदि बन्धन कहीं था तो मात्र हयवरों (उत्तम घोड़ों) में ही था, अन्यत्र नहीं। यदि कहीं मद था, तो वह महागजोंमें ही था, अन्यत्र नहीं। यदि कुटिल-पना कहीं थी तो वह स्त्रियोंके केशोंमें ही, अन्यत्र कहीं भी नहीं। यदि घृष्टता कहीं थी तो मात्र तरुणीजनोंके स्तनोंमें ही थी, अन्यत्र कहीं नहीं। पंकस्थिति (कीचड़की तरह रहना, दूसरे पक्षमें कीचड़में रहना) यदि कहीं थी तो केवल शालि, धान्य एवं कमलोंमें ही थी, अन्यत्र कहीं नहीं (अर्थात् अन्यत्र पंक—पापकी स्थित नहीं थी)। जड़की संगति जहाँ महातरुवरोंमें ही थी अन्यत्र कोई जड़—मूर्खं नहीं था।

व्याकरण ही एक ऐसा विषय था, जिसमें गुण, लोप, सन्धि, द्वन्द्व समास एवं उपसर्ग (के नियमों) द्वारा सुमार्गका निरोक्षण किया जाता था, अन्यत्र नहीं।

उसी विदेह देशमें कुण्डपुर नामक एक नगर है जिसने अपनी ध्वजा-समूहसे तीव्र भानुको भी ढँप दिया था।

२५

घत्ता—वह कुण्डपुर गगनके समान विशाल, सुरम्य, समस्त वस्तुओंका आधार, समतामें तत्पर साधुओंके सदृश लोगोंको हर्षित करनेवाला, ज्ञानियोंसे युक्त तथा कलाधरोंको धारण करनेवाला था ॥१७१॥

10

२

दिवसे वि सहिं जिंह मिण-गणाह परिगय-पडलहें जिंह लाइयाउ जिंह इंदणील-मिण-कुट्टिमेसु बुह्यणहिं वि ण मुणिज्जइ जवेण उण्णय-छणइंदु-करावभास उड्ढंग-णिविष्ठ मणो सयावि कामिणि-भूसण-जुइ-हय-तमेसु जिंह दीवय तह णिसि विहल होइ गेह्गा लग्ग-चंदोवलेहिं तिम्मंतु जाय जं जुवइ-वग्गु चंदोयए णिसि पिय-वास-गेह सो एकु अस्थि परदोसु जे्स्थु

पायार-कोडि घडिया-रुणाहँ।
धारंति व संझा-लिन्छयाउ।
णीलुप्पल-पयरु मणोरमेसु।
विणु परिवर्डतु महुवरु रवेण।
सीसत्थ-रयण-रुवि-दावि यास।
जिहें सोहिहें पवर सुहावियावि।
मणहर-घरेसु वइ-उत्तमेसु।
जइ णवि णयणहिं कज्जलु वमेइ।
अणवर्य-मुक्क-णिम्मल-जलेहिं।
अद्भवहे काम-पीडिउ सम्ग्गु।
सेलेंध-रया वड्डिय-दुरेह।
किं कुकइ कहइ लड्ड वप्प जेत्थु।

घत्ता—जिह गंडयले रमणिहुँ विमले सिस-पिडिविविड भावइ। मुह-सिरि-कएण रयणिहिँ रएण सित्त सु माईड णावइ॥१७२॥

3

तत्थित्थि सिद्धत्थु सुर-राय-संकासु हय-अहिय-संदोहु सायर व गंभीर वर कित्ति-लय-कंदु 5 कुल-कमल-सह संसु पविइण्ण-पडिणेतु पालिय-स-पर-वित्तु संयलंगि-सुह-हेड पुण्णाय णिण्णासु 10 रमणि-यण-मण-कामु णिव-णियर-णय-पाड हय-हत्थ-संदेहु णिव्वाण परमेहु महि-वलय-करवालु 15

णरणाहु सिद्धत्थु ।
जिण धम्म संकासु । (?)
इच्छइ ण परदोहु ।
दुट्ठारि-मण-भोरु ।
तल्य घोस-जिय-कंदु ।
संपत्त सह संसु ।
सयवत्त-दल्लणेतु ।
संचिय पवर-वित्तु ।
परिहरिय-अविहेउ ।
मण-महिय-सण्णासु ।
पणइ-यण-कय-कामु ।
परिगल्लिय-मय-पाउ ।
कणयाह-संदेहु ।
अइ-विमल-परमेहु ।
परिकल्लिय-करवालु ।

२. १. D. J. V. मे<sup>?</sup>। २. D. <sup>°</sup>य<sup>°</sup>।

# २ कुण्डपुर-वैभव वर्णन

जहाँ दिनमें भी अरुणाभ मिणयों द्वारा घटित प्राकार—कोट सुशोभित रहते हैं, जहाँ खाइयाँ पातालको गयी हुई हैं (अर्थात् खाइयाँ अति गम्भीर हैं) तथा जो (उन अरुणाभ मिणयोंकी छायासे) सन्ध्याकालीन (रक्ताभ) लक्ष्मीको धारण किये हुए के समान प्रतीत होती हैं, जहाँ कृत्रिम एवं मनोहर इन्द्रनील मिणयों द्वारा निर्मित नील कमल एवं श्रेष्ठ (यथार्थं) नील कमल चारों ओरसे आकर पड़ते हुए मधुकरोंके रुणझुण-रुणझुण शब्दके बिना बुधजनों द्वारा शीझता-पूर्वंक नहीं पहचाने जा पाते, जहाँ उन्नत पूर्ण चन्द्रकी प्रभा माथोंमें पहने गये रत्नोंकी प्रभासे दाब दी जाती थी, जहाँ उन्नत एवं मनको निरन्तर सुन्दर लगनेवाली सुशीतल जलवाली वापिकाएँ सुशोभित रहती हैं, जहाँ कामिनियोंके आभूषणोंकी द्युति मनोहर उत्तम भवनोंमें छाये हुए अन्धकारका नाश करनेवाली है, अतः जहाँ रात्रिमें दीपकोंकी ज्योति विफल हो जाती है, इसलिए मानो वे अपने नेत्रोंसे कज्जलका वमन किया करती हैं।

जहाँ एक परम दोष भी था कि रात्रिमें चन्द्रोदयके होते ही भवनोंके अग्रभागमें लगी हुई चन्द्रकान्त मणियोंके अनवरत चूते हुए निर्मल जलों द्वारा शैलीन्द्र पुष्पोंकी सुवासित रजोंपर आवर्तित द्विरेफोंसे युक्त प्रियजनोंके भवनोंकी ओर जाती हुई काम-पीड़ित समग्र युवितयाँ आधे मार्गमें ही आई हो जाती हैं। जहाँ कुकिवयों (मन्द बुद्धिवाले किवयों) की समझमें यह नहीं आता था कि वे किस विषयको लेकर क्या कहें?

घत्ता—जहाँ रमणियोंके विमल गण्डस्थलोंमें चन्द्रमा प्रतिबिम्बित-सा प्रतीत होता था। ऐसा लगता था मानो उनको मुख-श्रीको बलात् छीन लेनेके लिए ही चन्द्रमा रात्रिमें वहाँ आता था॥१७२॥

#### 3

# कुण्डपुरके राजा सिद्धार्थंके शौर्य-पराक्रम एवं वैभवका वर्णन

उस कुण्डपुरमें (आत्ममित एवं विक्रम सम्बन्धी) समस्त अर्थोंको सिद्ध कर लेनेवाला सिद्धार्थं नामका राजा राज्य करता था, जो सुरराज — इन्द्रके समान (दिखाई देनेवाला), जिन्धमंसे देदीप्यमान शत्रु-समूहका नाश करनेवाला, परद्रोहकी इच्छा नहीं करनेवाला, समुद्रके समान गम्भीर, दुष्ट शत्रुओंके मनको भीरु बनानेवाला, धवलकीर्तिरूपी लताके लिए चन्द्रके समान, ताल एवं लयपूर्वंक घोषोंवाले कन्द (शंख?) को जीत लेनेवाला, कुलरूपी कमलोंके लिए सहस्रांशु— ५ सूर्यं, सहस्रांश—करको प्राप्त करनेवाला शतपत्रदल—कमलके समान नेत्रोंवाला, प्रतिनेत्र (रेशमी वस्त्र?) प्रदान करनेवाला स्व-परके चरित्रकी रक्षा करनेवाला, विपुल सम्पत्तिका संचय करनेवाला, समस्त प्राणियोंके लिए सुखका कारण, समस्त अविधेयों—अकर्तंव्यों (पापों) का परिहार करनेवाला, पुण्याश्रवका निर्नाशक, मनमें संन्यासको महान् माननेवाला, रमणियोंके मनके लिए कामदेव, प्रण्यीजनोंके मनोरथोंको पूरा करनेवाला, नृप-समूहपर न्यस्त-पादवाला, १० मदरूपी पापको गला देनेनाला, शास्त्रोंके प्रति सन्देहको दूर कर देनेवाला, स्वर्णाभ देहवाला संसारसे उदासीन, परम मेधावी, अति निर्मल एवं दूसरोंके लिए मेघके समान, महिवलयके लिए करवालके समान तथा शत्रुजनोंसे कर वसूल करनेवाला था।

# घता—तहो णरवरहो, साहिय-धरहो पियकारिणि णामेँ पिय। हुय जण-सुह्य महिला-सुह्य महि-मंडण-माणस-पिय।।१७३॥

8

सुरिंद्र-चित्त-हारिणी
विसुद्ध सीस धारिणी
पियंतरंग-रामिणी
सरूव-जित्त-अच्छरा
5 विसाल-चारु-पच्छला
सगद-जित्त-कोइला
णहाउ णाइँ रोहिणी
रणज्झणंत-मेहला
धरावलोयणाउरा
10 दियंसुधत्थ-चंदिया
सबंधु-वग्ग-मण्णिया
गुणावली-विहूसिया

फुरंत-हार-हारिणी।
णिरंग-ताव धारिणी।
मटाल-लील-गामिणी।
विमुक्त-दूर-मच्छरा।
णियंग-कित्ति-विच्छला।
विसाल माइ णं इला।
चलंत चित्त रोहिणी।
सजीविए सणेहला।
समागया सणेडरा।
असेस-लोय-वंदिया।
कइंद-विंद-विण्णया।
ण पाव-भाव-भूसिया।

घता—भुंजंतु सुहु पेक्खंतु मुहुं ते।हे तणडँ अणुराएँ। सिद्धत्थु णिउ इच्छंतु सिउ णेइ कालु पियवाएँ॥१७४॥

G

इत्थंतरे छम्मासाउ तासु
इंदेण अह वि कणेण वुत्तु
मुह-विवर-विणिग्गय-दिन्ववासु
जाएवि तुम्हि जिय-कंज-छाय
सेवहु तं णिसुणवि साणुराय
सिरि-सिहर-फुरिय-रयण-मय-चूळ
चूळावइ णवमाळिय णतिसिर
पुष्फष्पह पुष्फ-समाणकित्ति
अवर वि रुइ-राइय-कळिय-चित्त
णामेण अवर पुणु कणय देवि
आयहिँ मह-भत्ति-विभावियाहिँ

अवहिष्ट जाणेविणु सुरवरासु । लावण्ण-हृव-सोहग्ग-जुत्तु । विच्छिण्ण-कुंडलायल-णिवासु । जिण्णाहृहो भाविय जणिण-पाय । चित्रय मिलेवि वर-लिलय-काय । णामेण पिसद्धी पुष्फभूल । सुरयण-मण-पयणिय-कामणिसिर । गिव्वाण मिग्ग सरहिस णहंति । मण्ह य समणे साणंद-चित्त । जिहृ तिहृ वाहृणि णवकमलु लेवि । सिरि सिह्रे णिहिय-कर-देवियाहिं।

घत्ता—सा परियस्यि वहु गुण भरिय पियकारिणि णित्तारिहिं। रेहइ गयणे ससि-रिव सयणे चंदकला इव तारेहिं॥१७५॥

5

10

४, १, J. V. तो।

५. १. D. पुरुप।

घत्ता—घराका साधन करनेवाले उस राजा सिद्धार्थके मनको प्रिय लगनेवाली 'प्रिय-कारिणी' नामकी प्रिया थी, जो समस्त जनोंके लिए सुखकारी, महिला-जगत्में सुभग—सुन्दर, १५ तथा पृथिवीके लिए मण्डनस्वरूपा थी।।१७३।।

ç

## राजा सिद्धार्थंको पट्टरानी प्रियकारिणीका सौन्दयं-वर्णन

स्फुरायमान हार धारण करनेवाली वह रानी प्रियकारिणी सुरेन्द्रोंके चित्तका हरण करनेवाली, विशुद्ध शील धारण करनेवाली, कामके तापको हरनेवाली, प्रियके अन्तरंगको रमानेवाली-हंसिनीके समान लीलाओं-पूर्वक गमन करनेवाली, अपने सौन्दर्यसे अप्सराओंको भी जीत लेनेवाली, मात्सर्य भावसे दूर रहनेवाली, सुन्दर एवं विशाल भौंहोंवाली, अपने अंगरूपी कीर्तिसे विस्तृत, अपनी वाणीसे कोकिलाको भी जीत लेनेवाली विशाल हृदयवाली मातृस्वरूपा, मानो इला (रार्जीष जनककी माता) ही हो। कुलरूपी आकाशमें रोहिणी नामक नक्षत्रके समान, चंचल चित्तको रोकनेवाली रणझण-रणझण करती हुई मेखला धारण करनेवाली, अपने प्राणोंसे स्नेह-समन्वित, धराके अवलोकनमें आतुर, नूपुरोंसे सुसज्जित, दन्तकान्तिसे चन्द्रिकाको तिरस्कृत करनेवाली, समस्त जनों द्वारा वन्दित, अपने बन्धु-बान्धवों द्वारा सम्मानिता, कविवृन्दों द्वारा विणता (प्रशंसिता), गुणावलिसे विभूषिता, पाप-भावनासे अदूषिता थी।

घत्ता—राजा सिद्धार्थं उस रानी प्रियकारिणीका अनुरागपूर्वंक मुख-दर्शन करते हुए, सुख-भोग करते हुए (उसका) कल्याण चाहते हुए, मधुरालाप-पूर्वंक समय व्यतीत करने लगे॥१७४॥

G

## इन्द्रकी आज्ञासे आठ दिवकुमारियाँ रानी प्रियकारिणीकी सेवाके निमित्त आ पहुँचती हैं

इसी बीचमें अपने अविध्ञानसे यह जानकर उस (पूर्वोक्त प्राणत-स्वर्गके) इन्द्रकी आयु छह माह ही शेष रह गयी है, सुरपित इन्द्रने लावण्यरूप एवं सौभाग्यसे युक्त मुख-विवरोंसे निकल्ती हुई दिव्य सुगन्धिवाली तथा विस्तीणं कुण्डलोंके अचल निवासवाली आठ दिक्कन्याओंको (इस प्रकार) आदेश दिया—''तुम लोग जाकर कमलकी छायाको भी जीत लेनेवाले भावी जिननाथकी माताके चरण-कमलोंकी सेवा करो।" इन्द्रके उस आदेशको सानुराग सुनकर, सुन्दर ५ एवं लिलत कायवाली वे दिक्कुमारियाँ मिल-जुलकर चलीं। (१) पुष्पमूला नामकी सुप्रसिद्ध दिक्कन्याका शीर्ष-शिखर रत्नमय चूला (चोटी) से स्फुरायमान था। देवसमूहोंके मनमें भी काम-वाणोंको प्रकट कर देनेवाली, (२) चूलावइ, (३) नवमालिका एवं (४) नतिशरा थी, (यात्रिशिरा), पुष्पोंके समान कान्तिवाली तथा गीर्वाण मार्गकी ओर सहर्ष ले जानेवाली, (५) पुष्पप्रभा, इसी प्रकार अन्य, कान्ति-समूहसे सुशोभित तथा अपने मनमें आनन्द चित्त रहनेवाली, १० (६) कनकचित्रा तथा अन्य सानन्द चित्त रहनेवाली, (७) कनकदेवी और इसी प्रकार नव-कमल पुष्प (लेकर चलने) वाली, (८) वारुणिदेवीको समझो। उन देवियोंने महाभित्रसे विभोर होकर तथा माथेपर दोनों हाथ रखे हुए—

घत्ता—वहाँ आकर अनेक गुणोंवाली उस रानी प्रियकारिणीको नेत्रोंके तारेकी तरह घेर लिया। वह स्वजनोंमें उसी प्रकार सुशोभित थी जिस प्रकार कि आकाशमें रिव शिश तथा तारोंमें १५ चन्द्रकला सुशोभित होती है ॥१७५॥

Ę

सकाण छेवि णिहि-कलस-हत्थु मण-भंति तोड़ि वर मणि-गणेहिं 5 वरिसियड ताम घर-पंगणिमम मह सोक्ख मूळे सुत्ती सुहेण पर-चित्त-हारि 10 रयणी-विरामे सुयणई वराई पेक्खइ कमेण अइरावएहु धोरेड धीर लच्छी ललाम 15 सेलेंध-माल छण-सेय भाणु उवयंतु मित्तु कीलंत-मीण कणय-मय-कुंभ 20 सरवरु विसालु रयणेहिं गीदु सुरवर विमाणु फणिवइ-णिकेड वर-मणि-समृहु 25 सिहि-सिह-पंयास्

भत्तिए णविवि । धणवइ महत्थु । आहुद्ध-कोड़ि। गयणंगणेहिं। छम्मास जाम। अइ-सोहणम्मि । वर-हंस-तूले। जण-दुल्लहेण। सिद्धत्थ-णारि। सुमणोहिरामे । मण-सुहयराईँ। हय विब्समेण। चंदाह-देहु। मयवइ अभीर। अंभोय धाम। अछिडल-रवाल। भयणहँ पहाणु । किरणेहिं दित्तु । हरिसंवु छीण । बहु-जलिणसुंभ। सायरु रवालु । हरिणारिवींढु । मणि-भासिमोणु। धुव्वंत केउ। पयडिय-मऊहु। ,कव्सी कयासु।

घत्ता—सुइणई पियहो जणवयहियहो देविष्ट ताए पडत्तड । तं णिसुणेवि तहो तिज्ञिय दुग्गहो जायप्र सहरिस गत्तई ॥१७६॥

છ

पुणो सोवि आहासए संपहिट्ठो गयंदेण होही सुओधत्थ-पावो मयंदेण णूणं महा-विक्कमिल्लो महा मोय मालाजुवेणं जसालो 5 दिणिंदेण भव्वंबुयाली पयासो फलंताह देवी पुरो संनविद्वो । विसेणावि सुन्भासणो सोमभावो । सिरीए तिलोएं गि-चित्ते पियल्लो । णिसीसेण मोक्खावली सामिसालो । विसारीण जुम्मेण चित्तावयासो । Ę

# रानी प्रियकारिणी द्वारा रात्रिके अन्तिम प्रहरमें सोलह स्वप्नोंका दर्शन

महाधनपित — कुबेर अपने मनकी भ्रान्तिको तोड़कर तथा भिक्तपूर्वंक नमस्कार कर साढ़े तीन करोड़ श्रेष्ठ मणिगणोंसे युक्त निधि कलश हाथमें लेकर गगनरूपी आँगनसे (कुण्डपुरमें) उस समय तक बरसाता रहा, जबतक कि छह मास पूरे न हो गये। महान् सुखदायक उत्तम हंसके समान शुभ्र रुईके बने हुए गद्देपर लोगोंके लिए दुर्लंभ सुखों-पूर्वंक सोती हुई, परिचत्ता-पहारी, सिद्धार्थंकी उस नारी — प्रियकारिणींने रात्रिके अन्तिम प्रहरमें, मनके लिए अति सुन्दर, ५ सुखद एवं उत्तम स्वप्नोंको विपरीत ज्ञानसे रिहत होकर क्रमशः (इस प्रकार) देखे—(१) चन्द्राभ देहवाला ऐरावत हाथी, (२) धीरातिधीर धवल, (३) अधीर—शूरवीर मृगपित, (४) अम्भोज-कमलधामवाली ललाम — सुन्दर लक्ष्मी, (५) अलिकुलसे मनोहर शैलीन्ध्र-पुष्पमाला, (६) भगणोंमें प्रधान पूर्णमासीका चन्द्रमा, (७) किरणोंसे दीप्त बाल सूर्य, (८) निर्मल जलमें हर्षसे क्रीड़ा करती हुई मीन, (९) जलसे परिपूर्ण कनक कलश, (१०) विशाल सरोवर, (११) सुन्दर सागर, (१२) १० रत्नोंसे घटित सिहपीठ, (१३) मणियोंसे भासमान सुरपित-विमान, (१४) फहराती हुई केतुओंसे युक्त फणिपित निकेत, (१५) उत्तम किरणोंसे देदीप्यमान मणि-समूह तथा (१६) दिशाओंको उज्ज्वल बना देनेवाला अग्निशिखर-समूह।

घत्ता—उन स्वप्नोंको देवी प्रियकारिणीने जिनपद (कुण्डपुर ) के हृदयभूत अपने प्रियतम राजा सिद्धार्थंको (यथाक्रम ) कह सुनाये । दुर्ग्रह—मिथ्याभिमानको नष्ट करनेवाले उन स्वप्नोंको १५ नकर वह राजा भी हर्षित-गात्र हो गया ॥१७६॥

9

# श्रावण शुक्ल षष्टीको प्रियकारिणीका गर्भ-कल्याणक

प्रियकारिणी द्वारा स्वप्नाविल सुनकर सम्मुख विराजमान राजा सिद्धार्थं अत्यन्त संप्रहृष्ट (सन्तुष्ट) हुए तथा उन्होंने उस देवीको उन (स्वप्नों) का फल (इस प्रकार) बत्।या— "(१) गजेन्द्रके देखनेसे पापोंको (सर्वथा) घो डालनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा, (२) वृषभके दर्शनसे वह शुभ कार्योंका अभ्यासी तथा सौम्य स्वभावी होगा, (३) मृगेन्द्रके देखनेसे वह (पुत्र) महा-विक्रमी तथा (४) लक्ष्मीके दर्शनसे वह समस्त प्राणियोंका प्रिय पात्र बनेगा, (५) महासुगन्धित पुष्पमाला-युगलके दर्शनोंसे वह यशका आलय तथा (६) निशीश—चन्द्रमाके दर्शनसे वह मोक्षावलीका महान् स्वामी बनेगा। (७) दिनेन्द्र—सूर्यंके दर्शनसे वह भव्य रूपी कमलोंका

[ 9. 9. 8-

10

5

10

घडाणं जुवेणं जए णाणधारी
समुद्देण गंभीर-धीरंतरंगो
समावेसए देउ देवालएणं
मणीणं चएणं पसंसालहेही
सुणेऊण एयं कमेणं मुहाओ
गया सुंदरे मंदिरे जाम देवी
तओ सो सुराहीसु पुष्फुत्तराओ

सरेणं जणाणं सया चित्तहारी।
मइंदासणा लोयणेणावरंगो।
करेही सुलच्छी फणिंदालएणं।
हुवासेण कम्मावणीयं डहेही।
स-कंतस्स धारेवि साणंद्भाओ।
तुरंती तिलोए गणासार सेवी।
विमाणाय आवेवि सोक्खायराओ।

घत्ता—सिविणप्रं पवर गय-रूव-धरु णिसि पविहु देवी-मुहे । मुणिवर भणिया सावण तणिया सिय<sup>्</sup>छट्टिहे जिय-सररुहे ॥१००॥

4

उत्तर फग्गुण संठिए णिसेसे
तिहें समए सिवहर-कंपणेण
एविणु सम्माणिवि अरुह-माय
सिरि-हिरि-दिहि-लिच्छ-सुकित्तियाड
आयड सेविहें जिण-जणिण-पाय
धणवइ वसु वरिसिड पुणुवि तेम
गन्भ-हिओवि णाणत्तएण
डवयायल-किडिण परिहिओवि
गन्भन्भव-दुक्खिहें दूसहेहिं
पंकाणु लेव-परिवज्जियासु
सरे सलिलंतरे लीलहो अमेड

किरणेहिं विहंसिय-तमे विसेसे। जाणेवि सुर-सामिय णिय-मणेण। गय णिय-णिय-णिछए स-हरिस-काय। मइं तणुजुवि-दीविय भित्तियाउ। इंदाणए जुवि-जिय-सिछ्छ जाय। णव मासु सुपाउसे मेहु जेम। सो मुक्कु ण मुणिय-जयत्तएण। रवि परियरियइ तेएँण तोवि। पीड़ियइ ण सा णाणा-विहेहिं। दुञ्जहयर-छच्छि-विहूसियासु। किं मडिछय-कमछहो होइ खेड।

घत्ता—गब्संगयहो पवरंगयहो णाणे रिड वड्ढंतइ। इस तहेथेणई णीळाणणई मोह तमु व मेळंतई।।१७८॥

 प्रकाशक तथा (८) मीन-युगलके देखनेसे वह चिन्ताओंको दूर करनेवाला होगा। (९) घट-युगलके देखनेसे वह संसार-भरमें ज्ञानधारी तथा (१०) सरोवरके देखनेसे वह लोगोंके हृदयोंको आकर्षित करनेवाला बनेगा। (११) सागर-दर्शनसे वह गम्भीर एवं धीर अन्तरंगवाला तथा (१२) मृगेन्द्रासन- १० के देखनेसे वह मिथ्यात्वरहित होगा, (१३) देवविमानके दर्शनसे वह सभा (समवशरण) में देव बनकर बैठेगा, (१४) फणीन्द्रालयके दर्शनसे वह सुलक्ष्मीका भोग करनेवाला होगा, (१५) मणिसमूहके दर्शनसे वह प्रशंसाका भागी एवं (१६) हुताशनके दर्शनसे वह कर्मवनको जला डालने-वाला बनेगा।"

राजा सिद्धार्थंके मुखसे स्वप्नोंके फलको क्रमशः सुनकर उसकी कान्ता—प्रियकारिणी १५ आनन्दलहरीसे भर उठी। त्रिलोकमें महिला-गणोंकी सारभूत महिलाओं द्वारा सेवित वह देवी शीघ्र ही जब अपने सुन्दर भवनमें गयो, तभी वह सुराधीश सुखकारी पुष्पोत्तर विमानसे चयकर

वत्ता—रात्रिकं समय प्रवर स्वप्नमें देवी—प्रियकारिणीके मुखमें गजके रूपमें प्रविष्ट हुआ। (उसे) मुनिवरोंने कमलोंको जीतनेवाली श्रावण सम्बन्धी शुक्ल छट्टी (तिथि) कही है ॥१७७॥

ሪ

# प्रियकारिणीके गर्भे धारण करते ही धनपति—कुबेर नौ मास तक कुण्डपूरमें रत्नवृष्टि करता रहा

उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्रके सम्पूर्ण होने तथा किरणों द्वारा अन्धकार-विशेषके नष्ट हो जाने-पर, उसी समय आसनको कम्पित जानकर सुर-स्वामी—इन्द्रने अपने मनमें (प्रियकारिणीके गर्भावतरण सम्बन्धी वृत्तान्तको) जान लिया। उसने आकर अरहन्तको माताका सम्मान किया और हर्षित-काय होकर अपने-अपने निवासको लौट गये।

श्री, हो, धृति, लक्ष्मी, सुकीर्ति, मित आदि द्युति पूर्णं शरीरवाली देवियां वहाँ सेवा कार्यं हेतु आयीं और उन्होंने इन्द्रकी आज्ञासे कमलोंकी द्युतिको भी जीत लेनेवाले जिनेन्द्र-जननीके चरणोंकी सेवा की। जिस प्रकार वर्षा ऋतुके नव (आषाढ़) मासमें मेघ बरसते हैं, उसी प्रकार

धनपति-कुबेर भी पुनः नौ मास तक रत्नवृष्टि करता रहा ।

गर्भमें स्थित रहनेपर भी वे भगवान् मित-श्रुत एवं अवधिरूप तीन ज्ञानोंसे मुक्त न थे। वे तीनों लोकोंको जानते थे। (उचित ही कहा गया है कि) उदयाचलकी कटनी—तलहटीमें स्थित रहनेपर भी रिव क्या तेजसे घरा हुआ नहीं रहता ? गर्भके कारण उत्पन्न नानाविध दुस्सह दुखोंसे वह (प्रियकारिणी) पीड़ित नहीं हुई। जिनेन्द्र भी पंक-लेपसे रहित तथा दुर्लभतर आत्म-लक्ष्मीसे विभूषित थे। (सच ही कहा है) सरोवरमें जलके भीतर अमेय लीलाएँ करनेवाले मुक्तित कमलको क्या खेद होता है ?

घत्ता—प्रवर अंगवाला वह (गर्भगत प्राणी) गर्भके भीतर रहता हुआ भी ज्ञानसे प्रेरित १५ रहकर वृद्धिको प्राप्त करता रहा। उसी समय उस माता (प्रियकारिणी) के स्तन भी नीले मुख-वाले हो गये। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो मोहरूपी अन्धकार ही छोड़ रहे हों।।१७८।।

20 33 9

हुव पंडु गंड तहो अणुकमेण चिरु उवर सहइ ण विल-त्तएण अइ-मंथर-गइ-हुव साभरेण सु-णिरंतर सा ऊससइ जेम मेल्लइ णालसु तहे तणउ पासु तण्हा विहाणु तं सा धरंति पीडिय ण मणिच्छिय-दोहलेहिं सुउ-जणिड ताए उत्थिहिएसु उत्तर-फग्गुणिए सतेइ चंदे आसा पसण्ण संजाय जेम

णावइ गब्भत्थ-तणय-जसेण ।
तिह जिह अणुदिणु परिवड्हणेण ।
गब्भत्थ-सुवहो णं गुण-भरेण ।
सहसत्ति पुणुवि णीससइ तेम ।
जेंभाई-सहिडं णाई दासु ।
गब्भत्थ सुवण माणसु हरंति ।
संपाडिय-सुंदर सोहरुहिं ।
महु-मास सेय तइयहे गहेसु ।
वियसाविय-कइरव-कित्य-वंद ।
सहुँ णहयरुंण सुहि हियय तेम ।

घत्ता—रइ वस-मिलिया अलिख्ल-कलिया पुष्पविद्विता णिवडिय । दुंदुहि रडिया पडिआरडिया दिसि णावइ गिरि-विहडिय ॥१७९॥

१०

तिम जायए जिणेसे सुप्पसिद्ध तित्थणाहे हेलए सुरेसराहँ कंपियाईँ आसणाईँ 5 सुप्पहूव-संट-सह ता सहस्स-लोयणेण जाणि ऊण चित्त-रम्मु विट्टरं पमेल्लिंऊण भत्तिए जिणेसरासु चिंतिओ महा-करिंदु 10 सो वि तक्खणे पहुत् लक्ख-जोयण-प्पमाणु भूसणंसु-भासमाणु **उद्ध-सुंडु-धावमाणु** दंत-दित्ति-दीवियासु सायरब्भ कूर भासु कुंभ-छित्त-वोम-सिंगु देवया-मणोहरंतु

भव्व-कंज-वासरेसे । तप्पमाण-कंचणाहे । तेय-जित्त-णेसराह् । अंधयार-णासणाई। देव-चित्त-संविमद्द। णिम्मला वहिक्खणेण। वीयराय-देव-जम्मु। मत्थ यंसु-णामिऊण । णाण-दित्ति-भासुरासु । दाण-पीणियालि-वंदु। चारु-लक्खणालि-जुत्तु । कच्छ-मालिया-समाणु। सीयराइँ मेल्लमाणु । णीरही व गज्जमाणु। दिगगइंद-दिन्न-तासु । पूरियामरेसरासु । कण्ण-वाय-धूवलिंगु । सामिणो पुरो सरंतु।

घत्ता—तं निएवि हरि आणंदु करि तहि आरुहियड जावेहिँ। अवर वि अमर पयडिय-डमर चिलय सपरियण तावेहिँ॥१८०॥

र. १. D य । २. D. सहियउं । ३. D. ताउ एउ छट्टिएसु । १०. J १. कि

## माता प्रियकारिणोको गर्भकालमें शारोरिक स्थितिका वर्णैन । चैत्र शुक्ल त्रयोदशीको बालकका जन्म

उस माता—प्रियकारिणीके गाल पीड़े गये, ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अनुक्रमसे गर्भस्थ बालकके यश (से ही वैसे हो गये) हों। चिरकालसे उस माताका उदर त्रिविल पड़नेसे उस प्रकार सुशोभित नहीं होता था, जिस प्रकार उस (उदर) के अहर्निश बढ़ते रहनेसे वह (त्रिविलयुक्त होकर) शोभने लगी। भारके कारण उसकी गित अति मन्थर हो गयी, ऐसा प्रतीत होता था मानो गर्भस्थ बालकके गुण-भारसे ही उसकी वह गित मन्द हो गयी हो। वह निरन्तर ५ जिस प्रकार उच्छ्वास लेती थी, उसी प्रकार वह सहसा निश्वास भी छोड़ती थी। जैंभाई सहित आलस्य उसे (उसकी समीपताको) छोड़ता नथा मानो वह उसका दास ही हो। तृष्णा विधानको वह धारण करती थी, ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह गर्भस्थ पुत्रके मनको ही हर रही हो। मनमें स्थित दोहलेसे वह पीड़ित नथी क्योंकि वह सून्दर सोहलोंसे सम्पादित थी।

उस माता प्रियकारिणीने ग्रहोंके उच्चस्थलमें स्थित होते ही मधुमास चैत्रकी शुक्ल १० त्रयोदशीके दिन कैरव-किलयोंको विकसित करनेवाला तेजस्वी चन्द्रमा जब उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्रमें स्थित था, तभी (उस जिनेन्द्र) पुत्रको जन्म दिया। जिस प्रकार गगन-तलके साथ ही समस्त दिशाएँ प्रसन्न—निर्मल हो गयीं, उसी प्रकार प्राणियोंके हृदय भी आह्नादित हो उठे।

घत्ता—रित एवं कामदेवके सम्मिलनके समान भ्रमरोंसे सुशोभित पुष्पोंकी वृष्टि प्रारम्भ हो गयी, दुन्दुभि बाजे गडराने लगे, पटह बाजे हड़हड़ाने लगे ऐसा प्रतीत होता था, मानो १५ दिशाओंमें पर्वत ही विघटित होने लगे हों ॥१७९॥

9 0

# सहस्रलोचन—इन्द्र ऐरावत हाथीपर सवार होकर सदल-बल कुण्डपुरकी ओर चला

भव्यरूपी कमलोंके लिए दिनकरके समान तथा तप्त कांचनकी आभावाले सुप्रसिद्ध तीर्थनाथ जिनेशके जन्म लेते ही अपने तेजसे सूर्यको भी जीत लेनेवाले सुरेश्वरोंके तत्काल ही अन्धकारका नाश करनेवाले सिंहासन काँप उठे और देवोंके चित्तको विमर्दित कर देनेवाले घण्टे तीव्रताके साथ बज उठे।

तभी निर्मल सहस्रलोचन इन्द्रने अपने अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे वीतरागदेवका हृदयापहारी प्राप्त जानकर, सिंहासन छोड़कर भलीभाँति माथा झुकाकर, ज्ञान-दीप्तिसे भास्वर उन जिनेश्वरकी भिक्त की तथा दान—मदजलसे प्रसन्न अलिवृन्दोंसे युक्त सुन्दर लक्षणोंसे अलंकृत, शिक्तशाली, एक लाख योजन प्रमाण, कुन्द-मिल्लकाके समान शुभ्र, आभूषणोंकी किरणोंसे भासमान जलकणोंको छोड़नेवाले, ऊँची सूँड़ कर भागनेवाले समुद्रकी तरह गरजना करनेवाले दिग्गजेन्द्रों द्वारा प्रदत्त दीपिकाओंसे दीप्त दन्तपंक्तिवाले, सागर एवं मेघकी क्रूरभाषा (गर्जना) के समान अभरेश्वर—इन्द्रकी आशाको पूरा करनेवाले, अपने गण्डस्थलोंसे व्योम-शिखरको छूनेवाले एवं कानोंकी हवासे धूप (की सुगन्धि) को बिखरनेवाले महाकरीन्द्र ऐरावत हाथीका चिन्तन किया। देवताओंके मनका हरण करनेवाला वह महाकरीन्द्र —ऐरावत हाथी (तत्काल ही) स्वामी—इन्द्रके सम्मुख आ पहुँचा।

घत्ता—उसे देखकर हरि—इन्द्रने हर्ष प्रकट किया और वह जब उसपर आरूढ़ हुआ तब १५ अन्य देवगण भी डमरू बजाते हुए अपने परिजनों सहित चल पड़े।।१८०॥

कष्पवासम्मि णेऊण णाणामरा
भित्त-पटभार-भावेण फुल्लाणणा
णचमाणा समाणासमाणा परे
वायमाणा विमाणाय माणा परे
कोवि संकोडिऊणं तणू कीलए
देक्खिऊणं हरी कोवि आसंकए
कोवि देवो करा फोड़ि दावंतओ
कोवि केणावि तं एण आवाहिओ
कत्थए देवि उच्चारए मंगलु
कत्थए मेसु दूसेण आलोइउ
कत्थ इत्थं पमाणं वयंतं पुरं
देक्ख देवीण ह्वं सुरो तक्खणे

चिल्लिया चारु घोलंत स-चामरा।
भूरि-कीला-विणोएहिं सोक्खाणणा।
गायमाणा अमाणा अमाणा परे।
वाहणं वाहमाणा सईयं परे।
कोवि गच्छेइ हंसिहुओ लीलए।
वाहणं धावमाणं थिरोवंकए।
कोवि वोमंगणे झित्त धावंतओ।
कोवि देवो वि देक्खेवि आवाहिओ।
कत्थए णिब्भरं सुम्मए मंद्लु।
संगरत्थो वि साणोरु सोणाइउ।
कर-मज्जार-भीयाउरं उंदरं।
कोरई वंधए वप्प-णिल्लक्क्खणे।

घत्ता—इय सुँदरहँ कप्पामरहँ संतुईँ इंति पलोइय । णारी णरहिँ विज्ञाहरेहिँ णं जिण-पुण्णे वोइय ॥१८१॥

पंचप्पयार जोइसिय देव
जिणणाहहो जम्मुच्छव-णिमित्तु
भवणामर सहुँ भिचिहिँ जेवेण
विंतर-सुरेस वित्थिण्ण-भाल
पडु-पडह-रवेण विमुक्क-गव्व
संपत्त पुरंदर अइ अमेय
कुंडल-मणि-जुइ-विप्फुरिय-गंड
पावेविणु सहली-कय-भवेण
मायहे पुरत्थु सो गुण-गरिट्ठु
मायामड मायहे वालु देवि
अप्पिड सहसक्खहो हत्थि जाम

5

10

१२

हरि-सद् सुणेवि रयंति सेव।
संचित्य धम्मे णिवेसि चित्त।
जय-जय भणंत संखारवेण।
सेवयिह रुद्ध-ककुहंतराछ।
इय चउ-णिकाय सुर मिलिय सव्व।
णिय-णिय-सवेय-वाहण-समेय।
विणयाइ विमल-गुण-मणि करंड।
रायउलु समाउलु उच्छवेण।
णय-सोसिह देविदेहिं विद्ठु।
इंदाणि प्र जिणु णिय-करिह लेवि।
तेण वि करि-खंथ णिहित्तु ताम।

११. १. D. दे। २. D. दि। १२. १. D. जें। २. J. क।

# कल्पवासी देव विविध क्रीड़ा-विलास करते हुए गगन-मार्गसे कुण्डपुरकी ओर गमन करते हैं

कल्पवासियोंमें विविध देव सम्मिलित होकर प्रशस्त चामर ढोरते हुए भिक्त-भाराक्रान्त भावनासे प्रफुल्लित वदन तथा अनेक प्रकारके विनोदोंसे प्रसन्न मुख होकर चल पड़े। कोई-कोई देव समान, असमान रूपसे नृत्य करते हुए, तो अन्य दूसरे देव मानरिहत होकर अप्रमाण रूपसे (अत्यिधिक) संगीत करते हुए, तो अन्य देव-समूह गर्वरिहत होकर अप्रमाण (अत्यिधिक) रूपसे बाजे बजाते हुए, तो कहीं कोई देवगण अपने-अपने वाहनोंको (होड़ लगाकर) आगे बढ़ाते हुए, तो कोई अपने शरीरको ही सिकोड़-सिकोड़कर कीड़ाएँ करते हुए, तो कहीं कोई हंस (-विमान) पर बैठकर लीलापूर्वक जाते हुए, तो कोई हिर—इन्द्रको (जाता हुआ) देखकर तथा उसके प्रति आशंकासे भरकर अपने दौड़ते हुए वक्रगतिवाले वाहनको सहसा ही (उससे पूछने हेतु) रोकते हुए, तो कोई अन्य देव अंगुली-स्फोट (फोड़) करके उसे उसकी आशंकाको दूर करते हुए, तो कोई व्योमरूपी आँगनमें वेगपूर्वक दौड़ते हुए चल रहे थे। कोई देव किसी अन्य देव द्वारा वेगपूर्वक पुकारा गया, तो कोई देव देखकर (अपने से) ही वहाँ आ गया।

कहीं देवियाँ मंगलोच्चार कर रही थीं, तो कहीं व्यापक मन्दल (मर्दल) गान सुनाया जा रहा था। कलहिंप्रय मेष, विशाल हाथी एवं कुत्ते आदि भी एक दूसरेको रोषयुक्त होते हुए नहीं देखे गये। कोई इधर-उधर उछलते-कूदते हुए नगरकी ओर चल रहे थे, मानो भयातुर चूहों के पीछे कूर मार्जार चल रहे हों। उस समय निलंक्षण देवगणों एवं देवियों के रूपको देखकर भला १५ कौन रितको बाँधता ?

घत्ता—इस प्रकार सुन्दर कल्पवासी देवों द्वारा प्रेरित एवं अवलोकित नारी, नर, विद्याधर सभी वहाँ आ रहे थे। ऐसा लगता था, मानो जिनेन्द्रके पुण्यसे प्रेरित होकर ही वे आ रहे हैं ॥१८१॥

१२

# इन्द्राणीने माता प्रियकारिणीके पास (प्रच्छन्त रूपसे) एक मायामयो बालक रखकर नवजात शिश्को (चुपचाप) उठाया और अभिषेकहेतु इन्द्रको अपित कर दिया

पाँच प्रकारके ज्योतिषी देव सिंहनाद सुनकर सेवा-कार्यमें तत्पर हो गये। जिननाथके जन्मोत्सव के निमित्त अपने चित्तको धर्ममें निविष्ट कर भवनवासी देव भी भृत्योंके साथ शंख-ध्वित-पूर्वक जय-जयकार करते हुए वेगपूर्वक चल पड़े। पटह (भेरी) नामक बाजेकी पट-पट करनेवाली ध्वितसे दिशाओंके अन्तरालको भर देनेवाले सेवकोंके साथ विस्तीर्ण-भालवाले व्यन्तर देवेन्द्र भी चल पड़े। (इस प्रकार) कुण्डल-मणियोंकी द्युतिसे स्फुरायमान गण्डस्थलवाले, विनयादि विमल गुणरूपी मणियोंके पिटारेके समान वे सभी चतुर्निकायके देव गर्वे विमुक्त होकर अपरिमित संख्यामें अपने-अपने वेगगामी वाहनों समेत सौधर्मेन्द्रके पास जा पहुँचे।

जिनेन्द्रके जन्मोत्सवसे अपने जन्मको सफल मानकर वे सभी (देव-देवेन्द्र मिलकर) राजकुल (सिद्धार्थके राजभवनमें) आये। गुण-गरिष्ठ एवं नतिशर उस देवेन्द्रने जिनेन्द्र-माताके सम्मुख आकर उनके दर्शन किये तथा इन्द्राणीने माताके पास (प्रच्छन्न रूपसे) एक मायामयी १० बालकको रखकर तथा (बदलेमें वास्तविक) बालकको अपने हाथोंमें लेकर जब उसे सहस्राक्ष— इन्द्रको अपित किया, तब उसने भी उसे ऐरावत हाथीपर विराजमान कर दिया।

10

5

10

घत्ता—छण-इंदुणिहुँ छत्तु जे तिविहु ईसाणिंदेँ धरियड। अग्गईँ जिणहो दिय-भव-रिणहो भत्ति-भारु वित्थारियड।।१८२।।

#### १३

चालंति चमर सहँ सणकुमार
भिंगार-चमर-धय-कलस-ताल
रयवारणाइँ वसु मंगलाइँ
तहो पाय-पुरड पयडंत-सेव
वेएण पत्त गिव्वाण-सेले
जिण णाह-अकित्तम-मंदिरेहिँ
जो भूसिड भुवणोयर-विसेसु
तत्थित्थ एकक सय जोयणाल
पिंडेन अह मह-मुणि-गणेहिँ

माहिंद-पवंदिय-जिणकुमार।
दण्ण पसूण-पडिलय-विसाल।
भव्वयणहेँ विरइय मंगलाईँ।
णाणाविह भत्ति करेहिँ देव।
आणंदिय चडिवह तियस मेले।
कंचण-मणि-पडिमा-सुंदरेहिँ।
दहस्य-फण-पंतिहिँ जेम सेसु।
दीहत्तेँ दीहद्धेँ विसाल।
आहासिय केवललोयणेहिँ।

घत्ता—जिणवर तणउँ अइ जसु घणउँ सिल-मिसेण संठिउ किल। सिस दल-सरिस पर्याणय-हरिस परम पंडु-णामेण सिल।।१८३॥

88

तहे उबरि परिद्विय तीणि पीढ तहे उबरे मयंदासणु विहाइ पंच सय-चाव-उच्चत्तणेण तहिँ विणिवेसिवि तिल्लोक्कणाहु मिड्झमईँ पास सिंहासणेसु पारद्धु पवरु जम्माहिसेड जिण णाह-ण्हवण-विहि संभरेवि अविरल सुर मयरुंधेवि पंति सुर दूरुड्झिय-लोयण-निवेस कणय-मय-कलस-नीलुप्पलेहिँ वज्जंतिहँ झैंल्लरि-काहलेहिँ कलसहिँ दहसय-अड्ठोत्तरेहिँ पंच सय-चाव-मिय रयण गीढ ।
एक्केक्क-फुरिय-माणिक्कराई ।
पंच सय-अद्ध विहुल्तणेण ।
परमेसरु तित्थंकरु अणाहु ।
द्इ पढम-इंद सईँ सोहणेसु ।
देवहिँ जय जय सहिँ समेउ ।
आसुरगिरि-खीरंबुहि धरेवि ।
अवरुप्पर लइ अप्पहि चवंति ।
वारह-जोयण-मज्झ-प्पएस ।
पच्लाइय-मुहुँ पूरियँ जेलेहिँ ।
सुर-कय-जय-जय-कोलाहलेहिँ ।
अहिसित्तु जिणेसरु सुरवरेहिँ ।

घत्ता—भव-भय-हर्णु सिव-सुह-कर्णु जिणु अणंतवीरिड धुव । इड मण मुणेवि इंदेंगणिवि वीरु णामु धरि संथुड ॥१८४॥

३. J. V. ण । ४. D. इ।

१४. १. D. पुँ । २. D. J. V. इं । ३. D. मुह । ४. J. V. री° । ५. J. V. न । ६. D. ज । ७. V. प्रतिमें ९।१४।१० की पच्छाइय मुह....से ९।१४।१२ की....अट्ठोत्तरेहिं तकके अंश मूल प्रतिके ६५ ख के निचले हाँसिए में परिवर्तित लिपिमें अंकित हैं।

घत्ता—(ऐरावत हाथीके ऊपर) पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान, जो तीन प्रकारके छत्र थे, उन्हें भिक्तभारका विस्तार करनेवाले ईशानेन्द्रने भवऋणसे उऋण करनेवाले जिनेन्द्रके आगे धारण किया ॥१८२॥

#### १३

## इन्द्र नवजात शिशुको ऐरावत हाथीपर विराजमान कर अभिषेक हेतु सदल-बल सुमेरु पर्वतपर ले जाता है

(ऐरावत हाथीपर विराजमान नवजात-शिशु—जिनेन्द्रके ऊपर) सानत्कुमार—इन्द्र स्वयं ही चमर ढुरा रहे थे तथा माहेन्द्र जिन-कुमारकी वन्दना कर रहे थे। भृंगार, चमर, ध्वजा, कलश, विशाल ताल वृन्त (पंखा), दर्पण, प्रसून—पुष्प पटल एवं रजोवारण (छत्र) रूप मांगलिक अष्ट मंगल-द्रव्योंको भव्यजनोंने धारण किया। अन्य देवगण उन जिनेन्द्रके चरणोंके सम्मुख सेवाएँ करते हुए विविध प्रकारसे अपनी भक्ति प्रकट कर रहे थे।

आनिन्दित हुए वे चर्तुनिकाय देव मिलकर वेगपूर्वक उस सुमेरु-पर्वतपर पहुँचे, जो स्वर्ण एवं मिण निर्मित जिनेन्द्र-प्रतिमाओंसे अलंकृत अकृत्रिम मिन्दिरोंसे शोभायमान एवं भुवनमें अद्वितीय था तथा जो ऐसा प्रतीत होता था, मानो दस सहस्र फणाविलयोंवाला शेषनाग हो हो।

वहाँ केवलज्ञानरूपी नेत्रधारी महामुनियों द्वारा कथित १०० योजन लम्बी, लम्बाईसे आधी चौड़ी (अर्थात् चौड़ाईमें ५० योजन) तथा ८ योजन मोटी—

घत्ता—चन्द्रमाके समान, हर्षको प्रकट करनेवाली, श्रेष्ठ पाण्डु नामक एक शिला है, जो ऐसी प्रतीत होती है, मानो जिनवरका गम्भीर यश ही उस शिलाके बहाने वहाँ आकर स्थित हो गया हो ॥१८३॥

#### १४

# १००८ स्वर्णं कलशोंसे अभिषेक कर इन्द्रने उस नवजात शिशुका नाम राशि एवं लग्नके अनुसार 'वीर' घोषित किया

उस पाण्डुकिशिलामें रत्नजिटत तीन पीठ बने हुए हैं तथा माणिक्य-राजियोंसे स्फुरायमान प्रत्येक पीठ पाँच-पाँच सौ धनुष प्रमाण है। उस पाण्डुक-शिलाकी ऊपरी पीठपर एक मृगेन्द्रासन सुशोभित है जो ऊँचाईमें ५०० धनुष तथा पृथुलतामें २५० धनुष प्रमाण है। उसपर पाप-विकार रहित त्रैलोक्यनाथ, परमेश्वर, तीर्थंकरको विराजमान करके मध्यके पाश्वंवर्ती सिंहासनपर दोनों ओर प्रथम एवं द्वितीय—सौधर्मेन्द्र (दायों ओर) एवं ईशानेन्द्र (बायों ओर) ने स्वयं ही स्थित होकर देवों द्वारा जय-जयकारकी ध्वनियोंके साथ विधिपूर्वक जन्माभिषेक प्रारम्भ कर दिया।

जिननाथके न्हवनकी विधिका स्मरण कर सुमेरु पर्वतसे छेकर क्षीरसागर तक देवोंने समुद्रको रौंद देनेवाली अविरल पंक्ति बनायी और परस्परमें "लो (लीजिए)" 'दो (दीजिए)" इस प्रकार कहने लगे। दूरसे ही लोचनोंकी टिमकारको छोड़ देनेवाले (अर्थात् निर्निमेष दृष्टि-वाले) देवेन्द्रोंने १२ योजन प्रमाण प्रदेशमें जलसे परिपूर्ण एवं नील-कमलों द्वारा आच्छादित मुखन्वाले १००८ स्वर्ण कलशोंसे झल्लर एवं काहल बजाते हुए तथा देवों द्वारा जय-जयके कोलाहल-पूर्वक जिनेश्वरका अभिषेक किया।

चत्ता—भवरूपी भयको हरनेवाले, शिव-सुखको देनेवाले तथा अनन्त वीर्यवाले जिनेन्द्र ध्रुव हैं, इस प्रकार मनमें विचार कर इन्द्रने (राशिफल आदिकी गणना कर) उस नवजात शिशुका नाम बीर घोषित कर उनकी ( इस प्रकार ) स्तुति की ॥१८४॥

10

15

5

10

#### १५

जय तिजय-णिलण-चण-दिवसयर खल-पलय। जय विगय-मल कमल-सरिस-मुह गय-विमल। जय अमर-णर-णियर-गयण यर-सिर-तिलय। जय अभय भर हिय विमलयर-गुण-निलेय। जय अलस ससि-किरण जय भरिय-भुवण-यल। जय अमर-विहिय-थुवि-रव-झुणिय-गयण-यल । जय सद्य दिय दुरिय हय-जणण-जर-मरण। जय विहिय जय दमण रइ रमण विसमरण। जय विसप्न विसि विसम-विसहरण मह-पिवर। जय ण्हवण-जर्ले-धवल-पवह-धुव-गिरि-विवर। जय असम-समसरण सुविरयण-सिरिसहिय। जय णिहिल्ल-णय-णिवहँ विहि-कुसल पर-सहिय। जय सयणु जुइ-पहय-सिरि तविय-सुह-कणय। जय दुल्ह्यर-परम-पय-पडर-सुह-जणय। जय दुसह मय जलहि परिमहण सुक्खुहर। जय असम-सिरि-सहिय पहरिसिय-सुर-कुहर।

घत्ता—पुणु तम हरिं सुरमण हरिं सो भूसणिं समिच । सहुँ अच्छरिं गय मच्छरिं सईं सुरणाहु पणिच ॥१८५॥

## १६

पुणु मरुवहे णीयड सुरवरेहिं गेहगा वद्धधये रम्ममाणे पियरहँ अप्पिड खय देह रुक्खु तुम्हहँ महोड इय तणुरुहासु णेविणु सुर-महिहर-णिम्मलेण अहिणड तुम्हहँ सुड अरिहु एहु इय भणि कुसुमाहरणं वरेहिँ आहासिवि णामु जिणाहिवासु आणंद-भरिय मणि णिय-विमाणे जिण जम्महो अणुदिणु सोहमाण सियभाणु-कला इव सहँ सुरेहिँ देहमेँ दिणि तहो भववहु णिवेण सो वीरणाहु जिणु णियक्रेहिं। कुंड उरि सुरेसर-पुर-समाणे। पुत्तावहरण-संजाउ दुक्खु। पिडविंबु करेवि सरहह-मुहासु। अहिसिंचिउ खीरोवहि-जलेण। संतत्त-सुवण्ण-सरिच्छ-देहु। पुष्जवि जिण-पियर विलेवणेहिं। कुल-कमल-सरोय-दिणाहिवासु। गय सुरवर मणियर-भासमाणे। णियकुल-सिरि देक्खवि वहुमाण। सिरि-सेहर-रयणिहिं भासुरेहिं। किव वहुमाणु इउ णासु तेण।

१५. १. D. के । २. D. व ।

१६. १. J. V. वद्धय । २. D. दहमई दिणि तहो भव° । ३. J. V. ° ढ ।

# १५ इन्द्र द्वारा जिनेन्द्र-स्तुति

"त्रिजगत्रूपो कमल वनके लिए सूर्यंके समान तथा कर्मेष्ठपी खलोंको नष्ट करनेवाले (हे देव ) आपकी जय हो। विगत मल, कमल सदृश मुखवाले तथा विमल गतिवाले (हे देव), आपकी जय हो। देवों, मनुष्यों एवं विद्याधरोंके शिरोमणि ( हे देव ) आपकी जय हो। अभयदान-से परिपूर्णं हृदयवाले तथा विमलतर गुणोंके निलय (हे देव) आपकी जय हो। शिश-किरणोंके समान सौम्य वाणी वाले (हे देव) आपकी जय हो। अपनी जयसे भुवनको भर देने वाले (हे देव ) आपकी जय हो । देव विहित-संगीतसे ध्वनित गगनतलवाले (हे देव ) आपकी जय हो । हे दयालु, पापोंको नष्ट करनेवाले, जन्म, जरा एवं मरणको नष्ट करनेवाले (हे देव) आपकी जय हो। इन्द्रियों एवं मनपर विजय प्राप्त करनेवाले, इन्द्रिय-दमनमें रितवाले तथा काम-भोगोंका विस्मरण करनेवाले (हे देव) आपकी जय हो। विषयरूपी विषम-विषधरके महाविवरको निर्विष करनेवाले ( हे देव ) आपकी जय हो । अपने अभिषेकके जलके धवल प्रवाह द्वारा गिरि- १० विवरको घो डालने वाले (हे देव) आपकी जय हो। अनुपम समवशरण की शुभ-रचनाकी श्रीसे सुशोभित (हे देव) आपकी जय हो। निखिल नयोंकी विधिमें कुशल एवं परहितकारी (हे देव) आपकी जय हो। तप्त निर्मंल स्वर्णके समान सुन्दर शरीरकी द्युति—प्रभाकी श्रीसे सम्पन्न (हे देव) आपको जय हो। दुर्लभतर परमपदके प्रचुर सुखोंके जनक ( हे देव ) आपकी जय हो। दुस्सह मत-रूपी समुद्रके परिमथनसे उत्पन्न ( झूठे—) मुखोंको हरनेवाले ( हे देव ) आपकी जय हो । अनुपम १५ श्रीसे समृद्ध तथा देव-पर्वतको हर्षित करनेवाले (हे देव) आपकी जय हो।

घत्ता—पुनः उस इन्द्रने देवोंके मनका हरण करनेवाले तथा अन्धकारके नाशक आभूषणों द्वारा वीरकी पूजा की और अप्सराओंके साथ मात्सर्य रहित होकर सुरनाथ—इन्द्रने स्वयं ही नृत्य किया ॥१८५॥

## १६

## अभिषेकके बाद इन्द्रने उस पुत्रका 'वीर' नामकरण कर उसे अपने माता-पिताको सौंप दिया। पिता सिद्धार्थने दसवें दिन उसका नाम वर्धमान रखा

(स्तुति-पूजाके बाद) पुनः वे सुरवर (सुमेरु पर्वतसे) वीर-जिनको हाथोंहाथ लेकर वायु-मार्गसे चले और इन्द्रपुरीके समान उस कुण्डपुरमें ध्वजा-पताकाओंसे सुसज्जित भवनमें ले आये और देहरूपी वृक्षके क्षयकारी पुत्रापहरणके दुखसे दुखी माता-पिताको अपित किया (और निवेदन किया)—आपके महान् उदयवाले कमल सदृश मुखवाले पुत्रकी प्रतिकृति बनाकर उसे रखकर तथा इस पुत्रको लेकर सुमेरु पर्वतपर (ले गये थे फिर) क्षीरोदिधिके निर्मल-जलसे उसका अभिषेक किया है। तपाये हुए सोनेकी कान्तिके समान देहवाला आपका यह अभिनव (नेवजात) शिशु अरहन्त-पदके योग्य होगा।" इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ पुष्पाभरणों तथा विलेपनोंसे जिनेन्द्रके माता-पिताकी पूजा कर कुलकृपी कमल-पुष्पोंके लिए सूर्यके समान उन जिनाधिपका 'वीर' यह नाम बताकर आनन्दसे परिपूर्ण मनवाले सुरवर मणि-किरणोंसे भासमान अपने विमानमें बैठकर वापस लौट गये। जिनेन्द्रके जन्मकालसे ही प्रतिदिन अपने कुल-श्रोको चन्द्रकलाके समान शोभा समृद्ध एवं वृद्धिगत देखकर मस्तक मुकुटोंमें जटित, रत्निकरणोंसे भास्वर सुरेन्द्रोंके साथ उस राजा सिद्धार्थने दसवें दिन अपने उस पुत्रका नाम 'वर्धमान' रखा।

10

5

10

घत्ता—जिण पय रय हो दह सय-भवहो आणए घणड समप्पइ। तहो भूसणईँ [ गँय दूसणईँ ] हियइ न किंपि वियप्पई ॥१८६॥

१७

सिय पक्खे सेसि वे वैड्डूह सुहेण अण्णिह दिणे तहो तिजए सरासु चारण-मुणि-विजय-सुसंजएिह एक्हि दिणे वड-महिरहि स-डिंभु देक्खेवि सुरेण सई संगमेण वेढिउ वडमूलु फणावलीह ँ तं णिएवि वाल णिवडिय-रएण लीलएँ ठवंतु पय-बड्डमाणु उत्तरिउ वडुहो गयसंकु जाम हरिसिय-मणेण तहो जिणवरासु अहिसिंचिव कणय-कलस-जलेहिँ महवीर णामु किउ तक्खणेण

जिण वर सहुँ भव्व-मणोरहेण।
किउ सम्मइ णामु जिणेसरासु।
तइंसण-णिग्गय-संसएहिँ।
सम्मई रमंतु परिमुक्क-डिंभु।
विउ रुव्वेविणु तासण-कएण।
दह-सयहिं णाहिं दीवावळीहिँ।
जो जेत्थु तेत्थु भाविय भएण।
तहो फणिणाहहो सिरि छद्ध माणु।
जीणेवि णिब्भड देवेहिँ ताम।
हरिसिड सरूड परमेसरासु।
पुज्जिवि आहरणहिँ णिम्मळेहिँ।
जाणिउ असेस-तिहुवण-जणेण।

घत्ता—सो परम जिणु कवडेण विणु रमईँ जाम सहु बालहिँ। खेयर-णरहिँ फणिवइ-सुरहिँ मणु हरंतु सोमालहिँ॥१८७॥

१८

परिहरियड ताम सिसुत्तणेण आिंठिगिड णव-जोव्वण-सिरीप्र तहो तणु सह-जायिहें दहगुणेहिं हुड सत्त-हत्थ-विग्गहु रवण्णु अमरोवणीय-भोयई भवारि जावच्छइ जिणु ता गिंठिय तासु एत्थंतर किंपि णिमित्तु देक्खि अविह्म चिंतइ सभवाई णाहु इंदिय-वितित्ति विसएसु जाम मडडामर णाणा-मणियरेहिँ

कइवय-वच्छरहिं अणुक्कमेण।
पियकारिणि-पुत्तु मणोहरीष्ट्र।
भूसिड णस्सेय-पुरस्सरेहिं।
कणियार-कुसुम-संकास-वण्ण।
मुंजंतु कोह-सिहि-समण-वारि।
वच्छरईं तीस णिज्ञिय-सरासु।
खण मंगुरु तणु भड-भोड लेखि।
परिवाडिया वि पयणय सणाहु।
लोयंतिय देव पहुत्त ताम।
सुर्थणु करंतु णहसुह्यरेहिं।

घद्धा--तहो पयजुवहँ सुरयण-थुवहँ णविव सविणड पयासिहैं। ते विमल-मण मणरह-दलण गयणिट्टय आहासिहें॥१८८॥

४. D. J. V. प्रतियोंमें यह चरण त्रुटित है। प्रसंगवश अनुमानसे 'गय दूसणइं' पद संयुक्त किया गया है। ५. व्यावर प्रतिमें ९।१६।११ एवं ९।१६।१२ की पंक्तियाँ मूल प्रतिकी पृष्ठ सं. ६६ ख के ऊपरी हाँसिएमें परिवर्तित लिपिमें अंकित हैं।

१७. १-३. D. ससि वड्डर । J. V. ससिउ वट्टर । ४. D. इ । ५. J. V. जी । ६. D. णि ।

घत्ता—इन्द्रकी आज्ञासे धनदने बिना किसी विकल्पके समस्त भवोंको जला डालनेवाले जिनेन्द्रके पदोंमें [ निर्मेंल ] उन आभूषणोंको समर्पित कर दिया ॥१८६॥

#### १७

# वधंमान शीघ्र ही 'सन्मति' एवं 'महावीर' हो गये

शुक्ल पक्षमें जिस प्रकार चन्द्रमा वर्धनशील रहता है उसी प्रकार वे जिनवर भी भव्य-मनोरथोंके साथ सुखपूर्वक बढ़ने लगे। विजय एवं संजय नामक चारण मुनियोंका उन जिनेश्वरके दर्शन मात्रसे ही (तात्त्विक) सन्देह दूर हो गया अतः उन्होंने अगले दिन ही उन त्रिजगदीश्वर जिनेश्वरका 'सन्मति' यह नामकरण कर दिया।

अन्य किसी एक दिन वे सन्मित वर्धमान अन्य बालकोंके साथ वृक्षारोहणका खेल खेल रहे थे। उसी समय उन्हें अपने साथी बालकोंसे दूर हुआ देखकर संगम नामक देवने उन्हें सन्त्रस्त करने हेतु स्वयं ही विक्रिया ऋदि धारण की तथा दीपाविलके समान प्रज्विलत सहस्र फणाविलयोंवाले भुजंगका वेश धारण कर उस वटमूलको घेर लिया। उस भुजंगको देखकर अन्य बालक तो वेगपूर्वक कूद पड़े और भयभीत होकर जहाँ-तहाँ भाग गये। किन्तु सम्मान प्राप्त वे वर्धमान लीला-पूर्वक ही उस फिणनाथके सिरपर अपने पैर जमाकर निःशंक भावसे उस वट-वृक्षसे उतरे, तब उस संगमदेवने निर्भय जानकर हिषत मनसे उन परमेश्वर जिनवरको अपना (वास्तिविक) स्वरूप दिखाया एवं स्वर्णं कलशके निर्मल जलोंसे अभिषेक कर आभरणोंसे सम्मानित किया और उनका नाम 'महावीर' रख दिया, जिसे समस्त त्रिभुवनके लोगोंने तत्काल ही जान लिया।

घत्ता—निष्कपट वे परम जिन महावीर जब अपनी सौन्दर्य-श्रीसे बालकोंके साथ रम रहे थे और विद्याधरों, मनुष्यों एवं नागदेवोंके मनोंका अपहरण कर रहे थे।।१८७॥

#### 26

## तीस वर्षके भरे यौवनमें ही महावीरको वैराग्य हो गया। लौकान्तिक देवोंने उन्हें प्रतिबोधित किया

प्रियकारिणीके उस पुत्र महावीर—वर्धंमानने कित्तपय वर्षोंके बाद अनुक्रमसे शैशवकाल छोड़ा और नवयौवनरूपी मनोहर श्रीका आलिंगन किया। अर्थात् वे युवावस्थाको प्राप्त हुए। उनका शरीर जन्मकालसे ही निःस्वेदत्व आदि दस (अतिशय) गुणोंसे विभूषित तथा कनेर-पुष्पके वर्णके समान सुन्दर एवं सात हाथ (ऊँचा) था। क्रोधरूपी शिखि (—अग्नि) को शमन करनेके लिए (वारि—) जलके समान तथा भवोंको नाश करनेवाले वर्धंमान देवोपनीत भोगोंको भोग रहे और (इस प्रकार) कामबाणको जीत लेनेवाले उन प्रभुकी आयुके जब ३० वर्ष निकल गये, तब उसी बीचमें किसी निमित्तको देखकर (उन्होंने) शरीरभोगोंकी क्षण-भंगुरताको समझ लिया। नय-नीतिवान् उन जिनेन्द्रनाथने अवधिज्ञानसे अपने पूर्व-भवों तथा तत्सम्बन्धी विपत्तियोंकी परिपाटीका विचार किया। जब उन्हें इन्द्रिय-विषयोंमें विवृप्ति हो रही थी कि उसी समय नाना प्रकारकी सुखकारी मणि-किरणोंसे नभस्तलमें इन्द्रधनुषकी शोभा करनेवाले मुकुटधारी लौकान्तिक देव वहाँ आ पहुँचे।

घत्ता—देवगणोंने उनके पद-युगलमें विनयपूर्वक नमस्कार कर स्तुति प्रकाशित की। निर्दोष मनवाले तथा कामबाणका दलन करनेवाले गगनिस्थित उन देवोंने उन महावीरको (इस प्रकार) प्रतिबोधित किया—॥१८८॥

10

5

10

१९

णिक्खवण-वेल्छ-संपत्तएहिँ
तव छच्छिए णं सईँ सहरसेण
सह-जाय-विमछ-णाणत्तएण
पिंडबुद्ध भव्व छेसिहँ परेहिँ
णिग्घाइ कम्म-पयिंड तवेण
भासेविणु पुणु सिद्धिहे डवाड
संबोहि भव्व-जीवईँ जिणेस
इय-भणि सुरिस्सि गय गेहि जाम
गुरु-भत्ति-णविड साणंद्काड
पुज्जिड विहिणा भयवंतु तेहिँ
सईँ णिग्गड णयणाणंदिरास

विज्ञय घर-पुर-परिवारणेहिँ।
पेसिय दूई संगम-कएण।
जुत्तहो तुह मुणिय-जयत्तएण।
किह कीरइ संबोहणु सुरेहिँ।
उपाइवि केवलु तक्खणेण।
णिण्णासिय-भीसण-भवसहाउ।
भव वास-विहीयईँ सुद्धलेस।
सरहसु संपत्त तुरंत ताम।
चडविहु विसुद्ध मणु सुर-णिकाउ।
अहिसिंचेवि मणि-मय-भूसणेहिँ।
जिणु सत्त पयाईँ समंदिरासु।

घत्ता—पुणु रयणमय गयणयले गय ससिपह सिवियहिँ चडिवि जिणु । चिल्लिड पुरहो सुर-मणहरहो जण वेढिड चुव-मुव-रिणु ॥१८९॥

२०

वणु णायसंडु णामेण एवि
फिल्हमय-सिलायले वइसरेवि
विप्कृरियाहरणहेँ परिहरेवि
आगहणमास दसमी दिणम्मि
विरएवि छट्ट दिक्खिड जिणिदु
लुअ पंचमुद्धि केसहेँ जिणासु
मणि-भायण करेवि सुरेसरेण
खीराकूवारि-णिवेसियाहँ
तं पणवेष्णिणु गय णिहिल देव
तक्खणे मणपज्जवुँ णाणु तासु
अवरहिँ दिणे जिणु मञ्झन्न-यालि
कूलडरि दयालंकरिय-चित्तु

जाणहो जिणु-सामिउ उत्तरेवि ।
पुन्वामुहेण सिद्ध हैं सरेवि ।
सुह-रिउ तिण-मणि-समु मणु करेवि ।
अत्थइरि-सिहरि पत्तइ इणम्मि ।
हरिसिउ सुरवइ-णरवइ-फणिंदु ।
तणु कंति-पराजिय-कंचणासु ।
सयमेव संमरिय जिणेसरेण ।
अमयासणगणिहें पसंसिया हैं ।
णिय-णिय णिवास विरएवि सेव ।
उप्पण्णउँ सहु रिद्धिहिँ जिणासु ।
दस-दिसि पसरिय रिव-किरण-जािछ ।
सम्मइ पहर्टु भोयण-णिमित्तु ।

घत्ता-णिज तहो पुरहो मोहिय-सुरहो णामें कूर्लु भणिजाइ। अणुवय-सिहंड संसय रहिड जो पाढयहि पढिजाइ॥१९०॥

१९ १. छ. मे।

२०.१. D. J. V. ने। २. D. उ।

#### १९

# लौकान्तिक देवों द्वारा प्रतिबोध पाते हो महावीरने गृहत्याग कर दिया

"हे भव्य, अब निष्क्रमण वेला आ गयी है। घर, पुर एवं परिवारको छोड़िए। तपोलक्ष्मीने समागम करनेकी इच्छासे हर्षंपूर्वंक स्वयं ही मानो उस बेलारूपी दूतीको (आपके पास) भेजा है। (हे भव्य) जन्मकालसे ही आपको विमल ज्ञानत्रय उत्पन्न है। आप जगत्त्रयका विचार करनेवाले तथा उत्कृष्ट लेक्याओंसे प्रतिबुद्ध हैं। (हम-जैसे सामान्य) देव आपको क्या सम्बोध करें? तपस्या कर (आप) कर्म प्रकृतियोंका घात कीजिए और तत्क्षण ही केवलज्ञानको उत्पन्न कीजिए।" उन देवोंने मोक्षसिद्धिके उपायोंको बताते हुए (आगे) कहा—"भीषण भव-स्वभाव (जन्म) का निर्दलन करनेवाले तथा शुद्ध लेक्याधारी हे जिनेश, आप भव-वाससे भयभीत भव्य प्राणियोंको सम्बोधित कीजिए।"

इस प्रकार प्रतिबोधित कर वे सुर ऋषि ( लौकान्तिक देव ) जैसे ही अपने निवास-स्थलको लौटे कि तभी तुरन्त ही वहाँ हर्षित मनवाला इन्द्र आ पहुँचा । उसने आनन्दसे भरकर गुरुभक्ति- १० पूर्वक वर्धमानको नमस्कार किया । उसके साथ विशुद्ध मनवाले चारों निकायोंके देव भी थे । मणिमय आभूषणोंवाले उन देवोंने भगवान्का विधिवत् अभिषेक कर पूजा की । नेत्रोंको आनन्दित क्रिनेवाले वे जिनेन्द्र स्वयं ही अपने राजभवन ( का परित्याग कर वहाँ ) से निकले और सात पद ( आगे ) चले—

घत्ता—पुनः नभस्तलमें स्थित रत्नमय 'चन्द्रप्रभा' नामकी शिविका—पालकीमें चढ़कर १५ वे जिनेन्द्र देवोंके मनको अपहरण करनेवाले उस कुण्डपुरसे (बाहरकी ओर) चले। ऐसा प्रतीत होता था, मानो भव्यजनोंसे वेष्टित इस भुवनका ऋण चुकाने ही जा रहे हों॥१८९॥

# महावीरने नागखण्डमें षष्ठोपवास-विधिपूर्वंक दीक्षा ग्रहण की । वे अपनी प्रथम पारणाके निमित्त कुलपुर नरेश कुलके यहाँ पद्यारे

नागखण्ड नामक वनको आया हुआ जानकर महावीर जिनेन्द्र शिविकासे उतर पड़े और एक स्फटिक मणि-शिलापर बैठकर पूर्वाभिमुख होकर सिद्धोंका स्मरण कर स्फुरायमान आभूषणोंका परित्याग कर, मित्र, शत्रु एवं तृण-मणिमें समभाव धारण कर अगहन मासकी दसमीके दिन जबिक सूर्य अस्ताचल शिखरपर पहुँच रहा था उसी समय वे षष्ठीपवासकी प्रतिज्ञापूर्वक दीक्षित हो गये। (यह देखकर) सुरपति, नरपति एवं नागपित हिषत हो उठे।

स्वर्णाभाको भी पराजित कर देनेवाली शरीरकी कान्तिवाले उन जिनेन्द्रने पंचमुष्टि केशलुंच किया। तब सुरेश्वरने जिनेश्वरका स्मरण कर स्वयं ही (लुंचित केश) मणिभाजनमें बन्द कर देवगणों द्वारा प्रशंसित क्षीरसागरमें प्रवाहित कर दिये। (तत्पश्चात्) उन जिनेन्द्रको प्रणाम कर समस्त देव-समूह (अपने-अपने योग्य) सेवाएँ (अपित) करके अपने-अपने निवास-स्थानपर लौट गये। उसी समय उन जिनेन्द्रके ऋद्धियों सहित मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हुआ। अगले दिन मध्याह्न- १० कालमें जब सूर्य-किरणें दसों दिशाओं में फैल रही थीं, तभी दया से अलंकृत चित्तवाले वे सन्मित जिनेन्द्र भोजन —पारणाके निमित्त कूलपुरमें प्रविष्ट हुए।

घत्ता—देवोंको भी मोहित करनेवाले उस पुर (नगर) के नृपका नाम 'कूल' कहा जाता था (अर्थात् कूलपुरके राजाका नाम कूल अथवा कूलचन्द्र था)। जो अणुव्रतोंका पालक तत्त्वार्थोंके प्रति संशयरहित था तथा जिसने पाठकों (पाठक पदधारी विद्वान् साधुओं) के पास पढ़ा था ॥१९०॥ १५

10

5

10

२१

विइन्नडँ तेणै करेविणु माणु
करेविणु भोयणु वीरु विसुद्धु
णहाड तओ पडिया वसुधार
पविज्ञड दुंदुहि धीर-णिणाड
पघोसिड देविहें साहु स साहु
सहा अइमुत्तय-णाम मसाणे
जिणो रयणी-पडिमत्थु भवेण
तओ सुहरेण महाइयवीरु
अलं परिहार विसुद्धि जएण
णिवारिय वम्मह-वाण-चएण
महँतणई रिजुकूल्हे कूले

जिणिद्हो भत्तिए भोयण-दाणु। विणिग्गड गेहहो काले सुलद्ध। पस्णहाँ रिद्धि जुना मणहार। सुअंधु समुच्छलिओ वर-वाड। सवंघड तुट्डु मणे महि-णाहु। भमंत रमंत णिरंतर साणे। ण जित्तु महा-उवसग्ग-वलेण। कओ तहो णामु मुणेविणु धीर। जिणेण महातव लच्छि-रएण। समा-परिपृरिय-वारह तेण। सिलायले ठाइ विसालहो मूले।

घत्ता—छिं जुएण इक्के मणेण वइसाहइ सियपक्खई । दसमीहि दिणे संपत्तइणे अत्थइरिह तिमिरिक्ख़ ।।१९१॥

२२

णिहुँहेवि घाइ-कम्में घणाईँ उप्पायं केवलणाणु तेण एत्थंतरे सो सहियं वरेहिं हेलइ चिंतंतु असेसु लोड गुरु-भत्ति करेविणु सुरवरेहिं एत्थंतरे हरिणा भणिड जाम पविडलु वारह-जोयण-पमाणु वलय समु रयणमय धूलि सार चडसरवर जललहरीहिं मंजु मणिमय वेइय-वल्ली-वणेहिं

झाणाणले जालोहिं घणाईं।
सिद्धत्थ-णरिंद्-धणंधएण।
घाइक्खइ दह-अइसय धरेहिं।
केवल-बलेण सम्मइय लोड।
बंदिड सिरि विणिवेसिय-करेहिं।
किड समवसरणु जक्खेण ताम।
णीलमड गयणडलु भासमाणु।
चडिदसहिं माण-थंभेहिं चार।
परिहा-पाणिय-पायडिय कंजु।
वेढिड जण-णयण-सुहावणेहिं।

घत्ता—वर विहि रइय मणिगण खड्य कणय परिहे परिपुन्नै हैं। रुप्य मयहिं णह्यल गयहिं गोडर मुहहिं रवण्ण हैं।।१९२॥

२१. १. J. V. तो । २. J. V. जुवाण । २८. १. J. V. है भार. D. जेण १ ३. D. J. V. है ।

१५

२१

#### राजा कूलके यहाँ पारणा लेकर वे अतिमुक्तक नामक श्मशान-भूमिमें पहुँचे, जहाँ भव नामक रहने उन पर घोर उपसर्ग किया

उस राजा कूलने विनयपूर्वक सम्मान कर जिनेन्द्र महावीरको भिक्तसिहत आहार-दान दिया। समयानुसार उपलब्ध विशुद्ध आहार ग्रहण करके वे वीर जिनेन्द्र उस राजाके भवनसे पुनः वापस लौट गये। उसी समय आकाशसे युवाजनोंके मनको हरनेवाली ऋद्धिपूणं रत्नवृष्टि तथा पुष्पवृष्टि पड़ने लगी। गम्भीर निनाद करनेवाले दुन्दुभि बाजे बजने लगे। मन्द-सुगन्धिपूणं वायु बहने लगी। देवोंने साधु-साधुका जयघोष किया। (इन दिव्य पंचाश्चयों से) कूल नामक वह नृप ५ बन्धु-बान्धवों सहित मनमें बड़ा सन्तुष्ट हुआ।

निरन्तर भ्रमण करते रमते हुए वे जिनेन्द्र एक महाभीषण अतिमुक्तक नामक क्मशान-भूमिमें रात्रिके समय प्रतिमायोगसे स्थित हो गये। उसी समय भव नामक एक बलवान् छद्रने उन-पर महान् उपसर्ग किया, किन्तु वह उन्हें जीत न सका। इसी कारण उस छद्रने उन जिनेन्द्रको धीर-वीर समझकर उनके अतिवीर एवं महावीर नाम घोषित किये।

जिनेन्द्र महावीर परिहार-विशुद्धि संयमपूर्वंक महातपरूपी लक्ष्मीमें रत रहे और मन्मथके बाण-समूहका निवारण कर उन्होंने १२ वर्ष पूर्ण कर लिये। उन्होंने ऋजुकूला नदीके तटवर्ती महान् शाल वृक्षके नीचे एक शिलातलपर बैठकर—

घत्ता—षष्ठोपवासपूर्वक एकाग्र मनसे वैशाख शुक्ल पक्षकी दसमीके दिन, अन्धकारका क्षय करने वाला सूर्य, जब अस्ताचलकी ओर जा रहा था—॥१९१॥

२२

# महावीरको ऋजुकूला नदीके तीर पर केवलज्ञानको उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात् ही इन्द्रके आदेशसे यक्ष द्वारा समवशरणको रचना की गयी

तब ध्यानरूपी अग्निज्वालासे गहन घातिया कर्मरूपी ईंधन जलाकर सिद्धार्थं नरेन्द्रके उस स्तनन्धय—पुत्रको केवलज्ञान उत्पन्न हो गया।

इसी समय घातिया कर्मोंके क्षय होनेके कारण वे उत्तम दश अतिशयोंको धारण कर सुशोभित हुए। केवलज्ञानके बलसे उन्होंने शीघ्र ही समस्त लोकालोकको समझ लिया। सुरवरोंने भी गुरु-भक्ति करके तथा माथेपर हाथ रखकर (उनकी) वन्दना की।

इसी बीचमें जब हरि—इन्द्रने आदेश दिया तब यक्षने एक समवशरणकी रचना की । वह १२ योजन प्रमाण विशाल था, जो गगनतल में नीला-नीला जैसा भासता था। तथा जो रत्नमय धूलिसे बने वलयके समान शाल (परकोटों), चतुर्दिक् निर्मित चार मानस्तम्भोंसे सुशोभित मंजुल जल-तरंगोंवाले चार सरोवरों, जलसे परिपूर्ण तथा कमल पुष्पोंसे समृद्ध परिखाओं तथा लोगोंके मनको सुहावनी लगनेवाली वल्ली-वनोंसे विष्टित मणिमय वेदिका—(से वह समवशरण १० शोभायमान था) और—

घत्ता—उत्तम विधियोंसे रिचत, मिणयों द्वारा खिचत (जिटत), कनक-मय परिधिसे परिपूर्ण, रौप्यमय एवं गगनचुम्बी गोपुर मुखोंसे रमणीक—॥१९२॥

२३

तोरणहिँ विहंसिय घंघलेहिँ णड सालि वीहि चड उववणेहिँ तिपयार वावि मणि मंडवेहिँ अमरा जंतेहि विहिय रईहे अट्ठोत्तर-अट्ठोत्तर संएहिं दह भेय महा धुव्विर धएहिँ किंकिणि-णिम्मिय-साले सुहेण मणिमय थूहहिँ फंसिय णहेहिँ फलिहामल-पायारें वरेहिँ तिपयारहिँ पीढहिँ सुंद्रेहिँ 10 रयणमय-धम्म-चक्कहिं फुरंतु

वर अड्डोत्तर सय मंगलेहिँ। कीला महिहर लय मंडवेहिँ। पासाय सुहालय घर तईहे। एक्केक्कु अलंकरियच धएहिँ। किंकिणि रव तासिय रवि-हएहिँ। पर पडमराय-गोडर-मुहेण। किरणाविल पिहिय महागएहिँ। हरि मणि मय-णेडर-सिरिहरेहिं। वारह-कोट्टेहिँ मणोहरेहिँ। गंधउ इहिँ सुरहर-सिरिहरंतु।

घत्ता—सक्कें थुवि जिणु काम रिड थम्मरहंगहो मणहरु। कय गमणविहि वित्थरिय दिहि गेमिचंद-जय-सिरिहरु ॥१९३॥

इय सिरि-वड्ढमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-स्यण-णियर-मिरिए विवुह-सिरि-सुकइ-सिरिहर विरद्दए साहु सिरि गैमिचंद अणुमिश्वए वीरणाह कञ्चाण चउक्क वन्नणो णाम णवमो परिच्छेड समत्तो ॥ संधि ९ ॥

> जीवाद्यो जगदेकनायकजिनाधीशक्रमाम्भोजयो-स्त्रैलोक्याधिपतित्रयेण नुतयोनित्यं सपर्यारतः। संवेगादिगुणेरलंकृतमनाः शेंङ्कादिदोषोज्झितः स श्रीमानिह साधुसुश्रुतमितः श्रीनेमिचन्द्रश्चिरम् ॥

# समवशरण की अद्भुत रचना

मेघ-समूहका विध्वंस कर देनेवाले तोरणोंपर उत्तम १०८-१०८ अंकुश, चँवर आदि मंगल द्रव्य सुरक्षित थे, जो भगवानकी विभूतिको प्रकट कर रहे थे। तथा (गोपुरोंके भीतर) नाट्यशालाएँ, वीथियाँ, अशोक, सप्तच्छद्र, चम्पक एवं आम्र नामक चार उपवन [अशोक आदि चार प्रकारके वृक्ष ?] नन्दा, नन्दवती एवं नन्दोत्तर नामक तीन प्रकारको वापियाँ तथा मणि-मण्डप, क्रीडा पवंत एवं लता-मण्डप बने हुए थे। देव-यन्त्रों द्वारा विधिपूर्वक रचित प्रासाद, सभामण्डप, भवन आदिकी पंक्तियाँ भी सुशोभित थीं। (वीथियोंके चारों ओर) एक-एक (वीथी) पर मयूर, माला आदि दस भेदवाली तथा किंकिणी रवोंसे सूर्यके घोड़ोंको भी त्रस्त कर देनेवाली ऊँची-ऊँची फहराती हुई १०८-१०८ ध्वजा-पताकाएँ थीं। किंकिणियों द्वारा निर्मित सुन्दर शाल बनाये गये जो कि पद्मराग मणियोंके द्वारा बनाये गये गोपुर मुखोंसे युक्त थे। गगन-चुम्बी मणिमय स्तूप बने हुए थे, जो अपनी किरणाविलसे महागजोंको भी ढँक देनेवाले थे। १० स्फटिकके निर्मेल एवं श्रेष्ठ प्राकार हिरन्मिणयोंसे निर्मित तथा नूपुरोंसे युक्त श्रीगृह (श्रीमण्डप) तीन प्रकारके सुन्दर पीठ एवं मनोहर १२ कोठे बने हुए थे। इसी प्रकार रत्नमय चक्रसे स्फुरायमान तथा स्वगं-श्रीका हरण करनेवाली गन्धकुटीसे वह समवशरण शोभायमान था।

घत्ता—धर्मरूपी रथके लिए चक्रके समान मनोहर तथा कामरिपु उन जिनेन्द्रकी इन्द्रने स्तुति की। नियमित रूपसे धर्मरूपी रथके चक्रका नियमन करनेवाले नेमिचन्द्रके लिए जयश्रीके गृह-स्वरूप किव श्रीधरने महावीरके समवशरणमें गमनिविध (रूपकथा) का विस्तार दिशाओं- दिशाओंमें किया है।।१९३।।

#### नौवीं सन्धिकी समाप्ति

इस प्रकार प्रवर गुण-रत्न-समूहसे भरे हुए विबुध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा रचित साधु श्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्री वर्धमान तीर्थंकर देवचरित्रमें श्री वीरनाथके चार कल्याणकोंका वर्णन करनेवाला नौवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ सन्धि ९ ॥

#### आशीर्वाह

जो जगत्के एकमात्र नायक, त्रिलोकोंके अधिपति, सुरेश, चक्रेश एवं असुरेशों द्वारा नमस्कृत चरणरूपी कमलोंकी पूजा-अर्चामें निरन्तर संलग्न रहता है, जो संवेगादि गुणोंसे अलंकृत मनवाला है, जो शंकादि दोषोंसे रहित है वह श्रीमान् सुश्रुत मित एवं साधु स्वभावी नेमिचन्द्र इस संसारमें चिरकाल तक जीवित रहे।

# संधि १०

8

तहो वीरणाह दाहिण-दिसहे ठिय गुण राइय गणहर। पुणु कप्पामर रमणिउँ पवर कृढिणुन्नय घण-थणहर॥

पुणु अज्जिय उवइंद्र सकंतिय भावण-विंतर-जोइसियामर पुणु वइंद्र णर-तिरिय महिटुउ हरे विंद्ररे ठिउ सहंद्र जिणेसर उह्य दिसहिँ परिणिवडंहिँ चामर भणइ व तिजय पहुत्तणु भेंदिहे गंभीरारउ दुंदुहि वज्जद्द पुष्फविट्ठि णिवडंद्स-सिळीमुह सहंद्र असोउ सुसाहहिँ मंडिउ एत्थंतरे णिण्णासिय मारवे

5

10

जोइस-विंतर-भवणामर तिय।
पुणु कमणीय कयं कप्पामर।
इय वारह-विह-गणु उवविट्ठ ।
भामंडल जुइ णिज्ञिय णेसर।
जय जय सद भणंति णरामर।
छत्तत्व तहो किंकिणि सद्दिः।
हरिसेण व रयणायरु गज्जइ।
णहहो वास-वासिय आसामुह।
रत्त-गुज्झ-लच्छी-अवरुंडिउ।
अण उपज्जमाण दिव्वारवे।

घत्ता—तहो जिणणाहहो अवहिष्ट मुणेवि गोतम-पासे तुरंतड । गड सुरवइ गणियाणण छइवि मजड मणीहिँ फुरंतड ॥१९४॥

२

तिहं अवलोएविणु गुण-गणहरु विष्प वडूव रूवेण सुरेंद्रें सईँ वासवेण पुराणिउ तित्तहे माणथंभु अवलोप्रिव दूरहो पणय-सिरेण तेण गय-माणें पुच्छिउ जीव-द्विदि परमेसरु सो वि जाय-दिव्वज्झुणि भासइ गोत्तमु गोत्तणहंगण-ससहरु।
मेरु महीहरे ण्हविय जिणेंदें।
इंदभूइ जिणु सामिंखं जेत्तहे।
विहडिड माणु तमोहु व सूरहो।
गोत्तमेण महियले असमाणें।
पयणिय-परमाणंदु जिणेसरु।
तही संदेहु असेसु विणासइ।

१. १. V. परिणिवहिं। २. D. दें े । ३. D. दें ।

#### सन्धी १०

8

# भगवान्की दिव्यध्वित झेलनेके लिए गणवरकी खोज । इन्द्र अपना वेश बदलकर गौतमके यहाँ पहुँचता है

जन वीर प्रभुको दायों ओर गुण-विराजित गणधर (और मुनि) स्थित थे। उनके बाद सुपुष्ट, कठोर, मोटे एवं ऊँचे उठे हुए स्तनोंवाली कल्पवासिनी देवांगनाएँ बैठी थीं।

उनके बाद अन्य महिलाओं के साथ आर्यिकाएँ फिर (क्रमशः) ज्योतिषी, व्यन्तर एवं भवनवासी देवों को देवियाँ विराजमान थीं। (उनके बाद) भवनवासी, व्यन्तर एवं ज्योतिषी देव और कमनीय (अत्यन्त सुन्दर) कल्पवासी देव। उनके बाद मनुष्य तथा पृथिवीपर तिर्यंच स्थित थे। इस प्रकार (१२ सभाओं में) १२ प्रकारके गण (वहाँ) उपविष्ट थे।

भामण्डलकी द्युतिसे सूर्यंको भी जीत लेनेवाले जिनेश्वर सिंहासनपर बैठे हुए सुशोभित हो रहे थे। उनके दोनों ओर चमर दुराये जा रहे थे। मनुष्य और देव-समूह जय-जयकार कर रहे थे। (भगवान्के सिरके ऊपर लटकते हुए) तीनों छत्रोंमें लगी किंकिणियोंके शब्द, मानो भव्य-जनोंके लिए महावीरके त्रिजगत् सम्बन्धी प्रभुपनेको घोषित कर रहे थे। गम्भीर ध्वनिवाले दुन्दुभि-बाजे बज रहे थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो हर्षसे समुद्र ही गरज रहा हो। नभस्तलसे समस्त दिशा-मुखोंको सुवासित करनेवाली तथा शिलीमुख—अमरों सिंहत पुष्पवृष्टि हो रही थी। शाखा-प्रशाखाओंसे मण्डित तथा रक्ताभ गुच्छोंकी शोभासे सम्पन्न अशोक-वृक्ष शोभायमान था।

(किन्तु) उस समय जिननाथको मिथ्यात्व एवं मार—कामनाशक दिव्यध्विन नहीं खिर रही थी—

घत्ता—तब मुकुट-मणियोंसे स्फुरायमान इन्द्रने अपने अविधज्ञानसे ( उसका कारण ) जाना और ( विक्रिया ऋद्धिसे ) गणितानन—गणितज्ञ—दैवज्ञ-ब्राह्मणका वेष बनाकर वह तुरन्त ही गौतमके पास पहुँचा ॥१९४॥

₹

# गौतम ऋषिने महावीरका शिष्यत्व स्वीकार किया तथा वही उनके प्रथम गणधर सने । उन्होंने तत्काल ही द्वादशांग श्रुतिपदोंकी रचना की

सुमेर पर्वंतपर जिनेन्द्रका न्हवन करनेवाले तथा विप्रवद्धकके वेषधारी उस सुरेन्द्रने गौतम गोत्ररूपी नभागणके लिए चन्द्रमाके समान तथा गुण-समूहके निवासस्थल उस इन्द्रभूति गौतमको देखा तथा उसे वह स्वयं ही ले आया, जहाँ कि स्वामी-जिन विराजमान थे। दूरसे ही मानस्तम्भ देखकर उस (गौतम) का मान—अहंकार उसी प्रकार नष्ट हो गया, जिस प्रकार कि सूर्यके सम्मुख अन्धकार-समूह नष्ट हो जाता है। उस गौतमने निरहंकार भावसे नतिशर होकर पृथिवी-मण्डलपर असाधारण उन परमेश्वरसे जीव-स्थितिपर प्रश्न किया, जिसका उत्तर परमानन्द जिनेश्वरने स्पष्ट किया। उस उत्पन्न दिव्यध्वनिको उस गौतमने समझ लिया, जिससे उस (गौतम)

5

10

पंच सयहिँ दिय-सुयहेँ समिल्लें पुब्बण्हईँ सहुँ दिक्खए जायड तम्मि दिवसे अवरण्हए तेण वि जिण-मुह-णिग्गय-अत्थालंकिय

लइय दिक्ख विष्पेण समेल्लें । लद्धिड सत्त जासु विक्खायड । सोवंगा गोत्तम णामेणवि । वारहंग सुय-पय रयणंकिय ।

घता—संपत्त सयल अइसय जिणहो रयं हथोत्तु गुरु भतिए। सेहर मणियर भासिय गयणु वित्त सत्तु णियखंतिए॥१९५॥

3

जय देवाहिदेव दुरियासण जय रयणमय-पंचवयणासण जय सयलामल केवल-लोयण जय सयलंगि-वग्ग-मण-संकर जय जिणवर-तित्थयर-दियंवर जय दयलय परिवड्ढण विसहर जय पंचेदिय-हरिण-मयाहिव जय लोहाहिय संथुय णीयर जय दिव्वज्झुणि प्रिय सुरवह जय धणवइ पविरइय विहसण जीवाजीव-विभेय-पयासण ।
चड-गइ भव दुक्खोह पण्णासण ।
लोयालोय भाव-अवलोयण ।
सिद्धि पुरंधिय संकर संकर ।
णिय जसोह णिज्जिय सरयंवर ।
णिदारिय रइवर सर विसहर ।
छद्दवाईरिय तिजयाहिव ।
मुह-पह-णिब्मच्छिय णवणीयर ।
तिरयण विणिवारिय असुहरवह ।
परितज्जिय रयणमय विहूसण ।

घत्ता—इय थुणेवि तियसणाहेण णिरु पुणु पुच्छिड परमेसरु । तहिँ सत्तहँ तच्चहँ भेड णिरु तं णिसुणेवि जिणेसरु ॥१९६॥

भासइ अहर-फुरण-परिवज्जिड दोविह् जीव सिद्ध-संसारिय णिच्चेयर-मरु-महि-जल्जेयहँ खयरामर नर नियरहिँ पुज्जिउ। संसारिय णिय-कम्में भारिय। सत्त-सत्त लक्ख**ईं** फुडु एयहँ।

रं. र. J. V. ींहल । रे. रे. D. पीरय । र. Dं पीरय । रु. रे. D. क के जिल्ला 8

१५

का समस्त सन्देह दूर हो गया। अपने ५०० द्विज-पुत्रोंके साथ मिलकर उस गौतम-विप्रने (तत्काल ही) सब कुछ त्यागकर जिन-दीक्षा ले ली। पूर्वाह्ममें दीक्षा लेनेके साथ ही उसे (गौतमको) ७ विख्यात (अक्षीण) लिब्धयाँ (—बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, रस, तप, औषिध एवं बल) उत्पन्न १० हो गयीं तथा उसी दिन अपराह्ममें उस गौतम नामक ऋषिने महावीर-जिनके मुखसे निर्गंत अर्थींसे अलंकृत सांगोपांग द्वादशांग शृतपदोंकी रचना की।

घत्ता—मुकुटकी मणि-किरणोंसे गगनको भी भास्वर बना देनेवाले तथा अपने क्षमागुणसे शत्रुको भी मित्र बना लेनेवाले ( उस ) इन्द्रने देवकृत अतिशयों द्वारा सम्मानित ( उन ) जिनेन्द्रकी गुरु-भिक्तपूर्वक ( इस प्रकार ) स्तुति की ॥१९५॥

3

## समवशरणमें विराजमान सन्मति महावीरकी इन्द्र द्वारा संस्तृति तथा सप्त-तत्त्व सम्बन्धी प्रकृत

"दुरितोंके नाशक तथा जीवाजीवके विभेदोंके प्रकाशक हे देवाधिदेव, आपकी जय हो। रत्निय पंचवद नाशन—सिंहासनवाले तथा चतुर्गतिरूप संसारके दुख-समूहको नष्ट करनेवाले हे देव, आपकी जय हो। केवलज्ञान रूपी नेत्रसे समस्त पदार्थोंको यथार्थरूपमें जाननेवाले तथा लोका-लोकके भावोंका अवलोकन करनेवाले हे देव, आपकी जय हो। समस्त प्राणिवर्गके मनको शान्ति प्रदान करनेवाले हे देव, आपकी जय हो। सिद्धरूपी पुरन्ध्रीको वशमें करनेवाले हे शंकर, आपकी जय हो। अपने यश-समूहसे शरद्कालीन मेघोंको भी जीत लेनेवाले हे जिनवर, हे तीर्थंकर, हे दिगम्बर, आपकी जय हो। दयारूपी लतासे विषधरको भी परिवर्तित कर देनेवाले, रितवर—कामदेवके विषेले शर—बाणोंका निर्दलन कर देनेवाले हे देव, आपकी जय हो। पंचेन्द्रियरूपी हरिणके लिए मृगाधिपके समान हे देव, आपकी जय हो,। छह द्रव्योंका कथन करनेवाले हे त्रजगाधिप देव, आपकी जय हो। लोकाधिपोंसे संस्तुत तथा नीतिमार्गके निर्माता हे देव, आपकी जय हो। अपनी द्रव्य ध्वितसे नवनीतकी भी अवहेलना कर देनेवाले हे देव, आपकी जय हो। अपनी दिव्य ध्वितसे सुरपथ (आकाश) को भर देनेवाले हे देव, आपकी जय हो। रत्तत्रयसे अशुभकारी पथ—मिथ्यात्वका निवारण करनेवाले हे देव, आपकी जय हो। धनपित—कुबेर द्वारा प्रविरचित समवशरणरूपी विभूषणसे युक्त तथा रत्नमय विभूषणोंका परित्याग कर देनेवाले हे देव, आपकी जय हो।"

घता—इस प्रकार स्तुति करके त्रिदशनाथ—इन्द्रने परमेश्वर महावीर जिनेन्द्रसे सप्त तत्त्वोंके भेद सम्बन्धी प्रश्न पूछा । उसे सुनकर जिनेश्वरने—॥१९६॥

8

# जीव-भेद, जीवोंको योनियों और कुलक्रमोंपर महावीरका प्रवचन

विद्याधरों, देवों और मनुष्यों द्वारा पूजित उन्होंने (महावीर जिनेन्द्रने ) ओष्ठ-स्फुरणके बिना ही सप्ततत्त्वों पर इस प्रकार प्रवचन किया—

सिद्ध और संसारीके भेदसे जीव दो प्रकारके होते हैं। अपने कर्मीके भारको ढोनेवाले जीव संसारी कहलाते हैं। नित्य निगोद, इतर निगोद, वायुकायिक, पृथ्वीकायिक, जलकायिक और तेजोकायिक जीवोंकी (प्रत्येककी) स्पष्ट रूपसे ७-७ लाख योनियाँ हैं।

5

वियिहिंदियहँ मुणिंद समक्खिह ँ चारि-चारि लक्ष ई नारइयहँ पत्तेयावणियहँ दह लक्ख ई इय चडरासी लक्ख ई जोणिउँ महि-कायहँ जडयण दुल्लक ई जल कायहिँ सत्त जि सिहि कायहँ जल कायहिँ सत्त जि सिहि कायहँ वियिहिंदियहँ कमेण समीरिय पंचें दिय जलयरहँ णरिक्ख य पिक्ख हुँ वारह दह चड चरणहँ पंचवीस णारयहँ णरह जिह विण्णि-विण्णि लक्खरूँ उवलक्खिहूँ। हुंति ण पत्थु भंति सुर तिरियहूँ। जिह तिहूँ णरहूँ चउदहूँ लक्खरूँ। सयल मिलिय हवंति दुह खोणिउँ। वाईस जि कुल को डिउ लक्खरूँ। तिण्णि सत्त जाणिहुँ मरु कायहूँ। जिण्यर भणियागम विक्खायहूँ। सत्त अट्ठ णव भँति णिवारिय। अद्ध विमीसिय वारह लक्खिय। णव पउत्त उर-परि संसरणहूँ। चउदह छ०वीस जि अमरह तिह।

घत्ता—पंचास कोडि सहसेहिँ णव णवइ कोडि लक्खेहिँ सहु।
एक जि कोडा कोडी हवइ सयल मिलिय पुव्वृत्तरहँ॥१९०॥

आयहिं ते भमंति दुह-गंजिय हुंति अणेय वियल पंचें दियः मण-वय-तणु-कय-करणाहारहें जं निव्वत्तणु करणहो कारणु तं जिणणाहें छिव्वहु भासिड भिण्ण-मुहुत्त थाइ अहमें जिउ दह बच्छर सहास णिवसइ जिह तेतीसंवुरासि परमें मुणि एइंदियहँ चारि पळत्तिड पंचें दिड असण्णि जा तावहिँ G

अण्णण्णंगय राए राजय ।
पंच पयार भणिय एइंदिय ।
परमाणुवहँ सगुण-वित्थारहँ ।
तं पज्जतिओ फुडु अणिवारणु ।
मंद मइल्लहु संसड णासिउ ।
अमुणंगड स-हियए अप्पहो हिउ ।
णरय-णिवास-सुरावासड तिहँ ।
पल्लइ तीणि नरय तिरियहँ सुणि ।
वियलिंदियहँ पंच पण्णत्तिड ।
णाणवंत मुणिवर परिभावहिँ ।

मुनीन्द्रोंने विकलेन्द्रियोंकी २-२ लाख योनियाँ उपलक्षित की हैं। नारिकयों, देवों और पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंकी ४-४ लाख योनियाँ होती हैं, इसमें कोई भ्रान्ति नहीं।

प्रत्येक वनस्पतिकी जिस प्रकार १० लाख योनियाँ होती हैं, उसी प्रकार मनुष्योंकी १४ लाख। इस प्रकार कुल ८४ लाख योनियाँ होती हैं, वे सभी मिलकर दूखकी क्षोणी-भूमि हैं।

जड़जनों द्वारा दुर्लंक्ष्य पृथिवीकायिक, जीवोंके २२ लाख कुलकोटि हैं। जलकायिक जीवोंके १० ७ लाख कुलकोटि, अग्निकायिक जीवोंके ३ लाख कुलकोटि एवं वायुकायिक जीवोंके ७ लाख कुलकोटि और वनस्पतिकायिक जीवोंके २८ लाख कोटिकुल हैं ऐसा जिनवरों द्वारा कथन आगमोंमें विख्यात है। विकलेन्द्रियोंके क्रमशः ७,८ और ९ लाख कोटि कुल कहे गये हैं। इस कथनसे (अपनी) भ्रान्तिका निवारण कर लीजिए।

पंचेन्द्रिय अमनस्क जलचर तिर्यंचोंके आधा मिलाकर १२ लाख (अर्थात् साढ़े बारह लाख) रै कुल कोटि हैं। पंचेन्द्रिय नभचर पक्षी तिर्यंचोंके १२ लाख कुल कोटि और पंचेन्द्रिय स्थलचर चतुष्पद तिर्यंच जीवोंके १० लाख कुल कोटि हैं। उरपरिसंसरण करनेवाले (सर्पं आदि) पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके ९ लाख कुल कोटि हैं। जिस प्रकार नारकी जीवोंके २५ लाख कुल कोटि हैं उसी प्रकार मनुष्योंके १४ लाख कुल कोटि तथा देवोंके २६ लाख कुल कोटि हैं।

घत्ता—पूर्व उत्तरके सब कुलोंकी संख्या मिलांकर एक कोडाकोडी, ९९ लाख ५० हजार २० कोटि है। अर्थात् सम्पूर्णं कुलोंकी संख्या १ कोडी ९९ लाख ५० हजारको १ कोटिसे गुना करनेपर जितना लब्ब आये उतनी अर्थात् १९७५००००००००० कुल संख्या है।

#### ५ जीवोंके भेद, उनकी पर्याप्तियां और आयु-स्थिति

दुखोंसे पीड़ित वे समस्त संसारी जीव परस्परमें रागरंजित होकर संसारमें भटकते हुए जन्मते-मरते रहते हैं। पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक रूप पाँच प्रकारके स्थावर एकेन्द्रिय जीव होते हैं। अनेक बार द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय-रूप विकलेन्द्रिय जीव हुए और इसी प्रकार अनेक बार पंचेन्द्रिय जीवके रूपमें जन्म लेते और मरते रहते हैं।

मन, वचन, काय, कृत, करण—चेष्टा और आहार वर्गणासे अपने खल रसभाग रूपादि गुणको विस्तारनेवाले परमाणुओं की निवर्तनाकरण रूप जो अनिवार्य कारण है, वह स्पष्ट ही पर्याप्ति (कही गयी) है। जिननाथने उसे ६ प्रकारका बताया है और मन्द मितयों के संशयको दूर किया है। यह मनुष्य व तियँच जीव अपने हृदयमें अपने ही हितका विचार न करता हुआ अधम पर्यायों में भिन्न—जघन्य मुहूर्त आयु पर्यन्त ठहरता है। जिस प्रकार नरक निवासमें १० सहस्र १० वर्षकी जघन्य आयु है, उसी प्रकार स्वर्ग-निवासमें भी जघन्य आयु १० सहस्र वर्षकी है। इन्हीं में उत्कृष्ट आयुका प्रमाण ३३ सागर जानो।

मनुष्य व तियँचोंकी उत्कृष्ट आयु ३ पल्यकी सुनी गयी है।

एकेन्द्रिय जीवकी आहार, शरीर, इन्द्रिय और श्वासोच्छ्वास नामक ४ पर्याप्तियाँ तथा विकलेन्द्रियोंकी आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा नामक ५ पर्याप्तियाँ कही गयी १५ हैं। ये ही पर्याप्तियाँ असंज्ञी व पंचेन्द्रियोंकी भी कही गयी हैं। ऐसा ज्ञानवन्त मुनिवर विचार किया करते हैं।

सण्णिडँ छह पज्जत्तिड धारइ एयहिँ पज्जप्पंति ण जे जिय

सिक्खा-भाव-रयणु परिभावह। अमरहिं अपज्जता ते अगणिय।

घता—लग्गइ खणासु णित्तुलंड लइ जीवहो पज्जप्पंतहो। अंतर मुहुत्तु सञ्वहो भुवणे भणइ वयणु अरहंतहो॥१९८॥

Ę

णर-तिरियहँ ओरालिंड कायड कासुवि आहारंगु मुणिंदहो दुविह भवंति तिरिय थावर-तस पुहई आड तेड वाएँ सहु पुहईकाय मसूरी सण्णिहँ सलिलेकाय संताव-णिवारण तेय-काय परियाणि पुरंदर वाडकाय णिण्णासिय-तणु-सम सरि-सर-सायर-सुरहर-राइहि पण्णारह कम्मावणि छेत्तहिँ गयणंगणि वंतेण सुसंठिय एण पयारेँ तुह महँ दाविड

5

10

सुर-णारयहँ विड्वणु जायड ।
तेड कम्मु सयछहो जिय-विंद्हो।
थावर पंच-प्रयार सतामस ।
हरियकाय ण चलइ भासिड महु।
हुंति भणंति महामुणि णिप्पिह ।
छुस-जल-लव-लोला सिरि धारण।
घण-सूई-कलाव-सम-सुंदर।
मारुव परि-विहुणिय-धयवड-सम।
तरु गिरि तोरण वसुवहिं वेइहिँ।
अरुह पायगंधोय-पवित्तहिँ।
अंवरेसु वि गणेसु परिट्टिय।
एयहँ वासु कमेण न गोविड।

घत्ता—खर वालुआइ भिज्जइ णमहि णिब्भर सलिल-पवाहिं। सण्ही सिंचिय वंधणु लहइ वीर्यराय जिण साहिंह ॥१९९॥

६. १. D. लाँ। २. J. V. वि<sup>°</sup>।

इसी प्रकार संज्ञीजीव मन पर्याप्ति सहित ६ पर्याप्तियोंको धारण करते हैं। वे शिक्षा, भाव-रचना अर्थात् संकेत आदिको समझ लेते हैं।

जिनके उक्त पर्याप्तियाँ (पूणैं) नहीं होतीं, वे अपर्याप्त कहलाते हैं। जो मरणकालपर्यन्त २० अपर्याप्तक ही रहते हैं, वे लब्ध्यपर्याप्तक हैं, इनकी संख्या अगणित है (अथवा—देव भी अपर्याप्तक होते हैं, किन्तु उनकी गणना यहाँ नहीं की गयी ?)।

घत्ता—जिन जीवोंकी पर्याप्ति अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, किन्तु अन्तर्मुंहूर्तंके बाद हो जायेगी, संसारमें वे सभी जीव निर्वृत्यपर्याप्तक कहलाते हैं। ये अनुपम अरहन्तोंके ही वचन हैं (मेरे अपने नहीं)।।१९८॥

२५

#### ६ जीवोंके डारीर-भेट

मनुष्यों और तियँचोंके औदारिक शरीर तथा देवों और नारिकयोंके वैक्रियक शरीर होता है। किसी-किसी मुनीन्द्रके आहारक शरीर भी होता है। समस्त जीवोंके तैजस और कार्मण शरीर होते हैं।

तिर्यंच जीव दो प्रकारके होते हैं—(१) स्थावर और (२) त्रस। (इनमें से) स्थावर-जीव पाँच प्रकारके होते हैं, जो संभी तामस भाववाले होते हैं वे (—इस प्रकार) हैं—(१) पृथिवी-कायिक, (२) अप्कायिक, (३) तेजकायिक, (४) वायुकायिक और (५) हरितकायिक स्थावर जीव, यह मेरा अपना कथन नहीं है (अर्थात् यह जिनभाषित है जो यथार्थ है)।

पृथिवीकायिकके जीवोंका आकार मसूरके बराबर होता है, ऐसा निस्पृह मुनीइवरोंने कहा है। सन्ताप निवारण करनेवाले जलकायिक जीव कुशाके जलांशकी लीलाश्रीको धारण करनेवाले होते हैं। (अर्थात् जलकायिक जीवोंका आकार जल-बिन्दुके समान होता है)। हे पुरन्दर, अग्निकायिक जीवोंका शरीर धन-सूची-कलापके समान सुन्दर जानो (अर्थात् खड़ी हुई सुईके समान अग्निकायिक जीव होते हैं)। वायुकायिक जीवोंके शरीरका आकार नष्ट हुए शरीरके समान अथवा वायु-प्रकम्पित ध्वजा-पताकाके समान जानो।

पाँच भरत, पाँच ऐरावत और पाँच विदेह इस प्रकार (कुल) १५ कर्मभूमियोंके क्षेत्र हैं, जो नदी, सरोवर, सागर और सुरधर (सुमेरु) से सुशोभित हैं। वे वैताढ्य गिरि, वृक्ष, तोरण, वर्ष, वर्षधर वेदिकाओंसे सुशोभित तथा अरहन्तोंके चरणोंके गन्धोदकसे पिवत्र हैं। जहाँ गगनांगण पंक्तियाँ सुशोभित हैं तथा देव-विमानोंमें गणेश तथा इन्द्र परिस्थित (विचरण करते) रहते हैं। इस प्रकार (हे इन्द्र) मैंने तुम्हें जीव भेद-प्रभेद आदि तो दर्शाये, किन्तु अभी उनके निवास-क्रम नहीं बताये हैं।

घत्ता—खर, बालुका आदि ( नरक—) पृथिवियाँ निरन्तर जल प्रवाहोंसे भी नहीं भेदी जा सकतीं। किन्तु स्नेह-सिंचनसे यह प्राणी बन्धनको प्राप्त हो जाता है, ऐसा वीतराग जिन द्वारा कहा गया है।।१९९॥

5

9

पंचवण्ण मृण रुट्टिय दुविहेवि
कसण-पीय-हरियारण-पंडुर
एरिसमड मेइणि महिकायहँ
तंउव-तंव-मणि-रुप्पय-कंचण
इय महु मज्ज खीर खार सरिस
दूरहो दूसह-धूम-पयासणु
उक्किल मंडलि आइ करंतड
गुच्छ-गुम्म-वल्ली-वण-पव्विहाँ
वणसइ काय णिरारिड णिवसिहाँ
वणसइ काय णिरारिड णिवसिहाँ
साहारणहाँ होति साहारण
पत्तेयहाँ फुडु पत्तेयंगाईँ
मिदुमहि वरिस-सहासईँ वारह
आडहें सत्त सहस अह रत्तए

होइ मिस्सणामें किर अवरिव ।
अवरिव पुणु डब्मासिय धूसर ।
पंचवन्न-गुण-मासिय आयहँ ।
खर-पुह्वी पमणंति विवंचण ।
जल जाई वि पयंपिय विसरिस ।
पिव-रिव-मिण-तिड-जाइ हुवासणु ।
मरुण ठाइ दिसि विदिसिहिँ जंते ।
एवमाइ ठाणिहँ लह सन्विहँ ।
पुन्विज्ञय णिय कम्मईँ विलसिहँ
साहारण-पत्तेय वि मुणि तहँ ।
सयलवि आणा पाण औहारण ।
छिंदण-मिद्ण वसहु अहंगइ ।
खरहु जाणि दुगुणिय एयारहँ ।
तिण्णि हुंति हुववहहो णिरुत्तईँ ।

घत्ता---ति-सहस-वरिसाईँ समीरणहो दह वणसइ-जीवइ जिह । परमें अहमें आउसु जियहँ भिण्णि मुहुत्तु भणिउ तिह ॥२००॥

अक्ख-कुरिक-किमि-सुत्ति-सुसंख**ई** तेइंदिय मुणि गोभि-पियीलिय चडरिंदिय दंस-मसय-मिक्वय किंपि नाणु परिवाड़ीण एयहँ रसु-गंधु-णयणु एक्केक्कें दिड पज्जतीड पंच तहो लक्किय ሪ

वेइंदियहँ हवंति असंखहँ।
महँ केवलणाणेण णिहालिय।
महँ जाणेविणु तुज्झु समक्खिय।
जुत्तिए वियलहँ होइ ति-भेयहँ।
फासहो उप्परि चडर अणिदिउ।
छह सत्तह पाण कय संठिय।

<sup>9.</sup> १. J. V. तच । २. D. घज । ३. D. व<sup>°</sup>। ८. १. J. V. द<sup>°</sup>।

9

#### स्थावर जीवोंका वर्णन

पाँच वर्णवाले मिणयोंकी रुँधी हुई दो प्रकारकी मिट्टी है, वह मिश्र पृथिवी कहलाती है, उससे और भी कृष्ण, पीत, हरित, अरुण एवं पाण्डुर वर्ण तथा घूसर वर्ण उत्पन्न होता है, उसो वर्णके पृथिवीकायिक जीव भी होते हैं, जिन्हें आगमोंमें पाँच वर्ण गुणवाला कहा है।

शीशा, ताँबा, मणि, चाँदी एवं सोनेको विचक्षण पुरुष खर-पृथिवी कहते हैं।

घृत, मधु, मद्य, खीर एवं खारके समान विसदृश जीव जल-कायिक जीव कहे जाते हैं । दूरसे ही दुस्सह, धूमको प्रकाशित करनेवाली, वज्र, रिव, मिण, विद्युत्से उत्पन्न जीव अग्निकायक जीव हैं।

उत्कलि, मण्डलि आदि करती हुई (साँय-साँय करती हुई) जो वायु ठहरती नहीं, दिशाओं-विदिशाओंमें चली जाती है वह वायुकायिक जीव हैं।

गुच्छ, गुल्म (झाड़ी), वल्ली, बाण, पर्वं (पोरं) आदि स्थानोंमें निश्चय ही वनस्पति-कायिक जीव रहते हैं और अपने पूर्वीजित कर्मींका विलास-भोग करते हैं। जिस प्रकार पर्याप्त-अपर्याप्त सूक्ष्म-बादर जीव होते हैं उसी प्रकार साधारण प्रत्येक भी समझो।

प्रत्येक जीवोंके निश्चय ही प्रत्येक शरीरांग होते हैं, उनकी छेदन, भेदनवशसे अधमगति हो जाती है।

मृदुभूमिवश (पृथिवीकायिक) जीवोंकी आयु १२ सहस्र वर्षोंकी होती है। खर पृथिवी-कायिकके जीवोंकी आयु ११ की दुगुनी अर्थात् २२ सहस्र वर्षोंकी जानो।

जलकायिक जीवोंकी आयुं सात सहस्र अहोरात्रकी तथा अग्निकायिक जोवोंकी तीन अहोरात्रकी कही गयी है।

घत्ता—जिस प्रकार समीरण—वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन सहस्र तथा २० वनस्पतिकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु दस सहस्र वर्ष कही गयी है उसी प्रकार उनकी अधर्म — जघन्य आयु भी भिन्न मुहूर्तकी कही गयी है ॥२००॥

#### ሪ

#### विकलत्रय जौर पंचेन्द्रिय तियंचोंका वर्णन

द्वीन्द्रिय प्राणी असंख्यात होते हैं, वे अक्ष, कुक्षि, कृमि, शुक्ति और शंख आदि भेदवाले होते हैं। गोमिन् पिपोलिका आदि त्रीन्द्रिय जानो, जिन्हें मैंने अपने केवलज्ञानसे देखा है।

दंश-मशक, मक्खी आदि चतुरिन्द्रिय प्राणी जानो, उन्हें अपने केवलज्ञानसे जानकर हो मैंने तुझे कहा है। कुछ ज्ञान-परिपाटीके अनुसार इन विकलत्रयोंके युक्ति-पूर्वक तीन भेद कहे गये हैं।

स्पर्शनिन्द्रियके ऊपर रसना, घ्राण तथा नयन नामकी एक एक अनिन्द्य इन्द्रिय ऊपर-ऊपर बढ़ती है (यथा—दो इन्द्रियोंके स्पर्शन और रसना, तीन इन्द्रियोंके—स्पर्शन, रसना और घ्राण, चार इन्द्रियोंके—स्पर्शन, रसना, घ्राण और नयन)।

उक्त विकलत्रयोंकी पाँच पर्याप्तियाँ कही गयी हैं तथा प्राण क्रमशः (द्वीन्द्रियोंके—) छह (त्रीन्द्रियोंके—) सात एवं (चतुरिन्द्रियोंके—) आठ संस्थित कहे गये हैं।

5

10

सण्णि-असण्णि दुविह पंचेंदिय परिगिण्हंति ण सिक्खा-लावइ पज्जत्तीड पंच अमुणंतहुँ 10 पज्जत्ती छक्कें दह पाणइ पंचेंदिय तिरिक्ख आयण्णहिं जलयर पंचमेय मयरोहर णहयर वियड फुडुग्गय पक्ख**इँ** थलयर चड-भेय**इँ** चड चरण**इँ**  मण परिहरिय हवंति असण्णिय। अण्णाणियण मुणिहें पर-भावइ। को अण्णारिसु करइ भणिउँ महुँ। तिरिय जयंतिसु अमिय पमाणिहिं। दह-सय-लोयणमा अवगण्णिहं। सुंसुमार-झस-कच्छव मणहर। अवर चम्म घण-लोम सुपन्लई। एय-दु-सुर करि-मंडल चरणई।

घत्ता— उर-सप्प-महोरय-अजयरिंह जेहिं मइंद्विघाइय । सरिसप्प वि हुंति अणेय विह सरदुंदुरु-गोहाइ य ॥२०१॥

6

जलयर जले णहयर गण् नहिहरे दीवोविह मंडल अब्भवर जोयण लक्खु एक्कु वित्थिन्नडँ पुणु असंख ठिय वल्यायारेँ जंवूदीड सयलदीवेसर पुणु पुक्कर-वारुणि-खीरोवर अरुण भासु झंडले नामालड तह्य कुसग्ग कुंचइय-सिवरिव पभणई जिणु एएसु णिवासइ जलयर-थलयर-णहयरै तिरियहँ एय वियल पंचेदियह वि पुणु थलयर गामे णयर पुरे मणहरे।
पढमु दंडे पुर-गाम णिरंतरे।
सिर-सरवर-सुरतरुहि रवण्णडँ।
दीवंबुहि किं बहु वित्थारेँ।
धाद्देसंडु कमल्ट-मंडिय-सरु।
घय महुँ णंदीसरु अरुणोवरु।
संख-रुजग मुजगवरु विसालड।
दूण दीव दूणंबुहि पुणरवि।
ठित विसाल दें सुक्ख पयासद्।
छिंदण-भिंदण वंधण दुरियहँ।
तणु पमाणु भासमि सुरवइ सुणु।

घत्ता--जोयण-सहासु सररुहुवइ वारईं जोयण दुकरणु । तिरयणु ति-कोस जोयण पमिडँ पभणिडँ अट्टद्ध करणु ॥२०२॥

२. D. বি।

९. १. D. ई! २. D. जि. कि. D. ज़बर । ४. ४. बाह्

पंचेन्द्रिय जीव संज्ञी और असंज्ञीके भेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं। जिनका मन नहीं होता वे असंज्ञी कहे गये हैं। वे शिक्षा-आलाप आदि ग्रहण नहीं कर पाते, वे अज्ञानी रहते हैं, परभावों अथवा चेष्टाओंको नहीं समझ पाते। इन अज्ञानियोंकी पाँच पर्याप्तियाँ होती हैं (ऐसा कथन) मुझे छोड़कर अन्य दूसरा कौन कर सकता है?

पंचेन्द्रिय संज्ञी तियँच-जीवोंके छः पर्याप्तियाँ और दस प्राण होते हैं। इस संसारमें उनकी १५ संख्या अमित प्रमाण (असंख्यात) है। हे सहस्रलोचन—इन्द्र, उन पंचेन्द्रिय तियँचोंको भी सुनो और उनकी अवगणना मत करो।

जलचर तिर्यंच जीवोंके पाँच भेद होते हैं—(१) मकर, (२) ओघर, (३) सुंसुमार, (४) झष ( —मीन ) और (५) मनोहर कच्छप ।

नभचर तिर्यंच भी निश्चय ही उद्गत पंख, चर्मं, घनरोम, सुन्दर पंख आदि अनेक प्रकार- २० के होते हैं।

स्थलचर तिर्यंच भी चार प्रकारके होते हैं—१ खुरवाले, २ खुरवाले, २ हाथों और २ पैरोंवाले तथा मण्डल—गोल चरणवाले।

घत्ता—उरसर्प, महोरग, अजगर, मिणसर्प और विघातक मृगेन्द्र आदि सरीसृप भी अनेक प्रकारके होते हैं—सरट (छिपकली) उन्दुर ( —चूहा ), गोह आदि ॥२०१॥

९

#### प्राणियोंके निवास-स्थान, द्वीपोंके नाम तथा एकेन्द्रिय और विकलत्रयोंके इरीरोंके प्रमाण

जलचर प्राणी जलमें एवं नभचर प्राणी नभस्तलमें तथा थलचर प्राणी मनोहर ग्राम, नगर व पुर तथा द्वीपों समुद्री-मण्डलोंके अन्दर और प्रथम दण्ड—वनोंमें निवास करते हैं।

पुरों व ग्रामोंसे निरन्तर व्याप्त एक लाख योजन विस्तीणं निदयों, सरोवरों तथा कल्पवृक्षों, से रमणीक और वलयाकार विस्तृत असंख्यात द्वीपों व समुद्रोंसे युक्त समस्त द्वीपोंमें श्रेष्ठ जम्बूद्वीप है। फिर धातकी खण्ड द्वीप है। पुनः कमलोंसे मण्डित सरोवरोंवाला पुष्करवर द्वीप है। फिर वारुणीवर द्वीप, क्षीरवर द्वीप, घृतमुखद्वीप, नन्दीश्वरद्वीप, अरुणवरद्वीप, अरुणाभासद्वीप, कुण्डलद्वीप, शंखद्वीप, रुचकवरद्वीप, विशाल भुजगवरद्वीप तथा पुनः कुसर्ग कंचुकित अर्थात् भूमिपर व्याप्त दूने-दूने विस्तारवाले द्वीप और समुद्र हैं। ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। वे सुखका प्रकाश करनेवाले एवं जीवोंके लिए विशाल निवासस्थान हैं।

छेदन-भेदन एवं बन्धन आदि पापों सिहत जलचर, थलचर, नभचर, स्थलचर पंचेन्द्रिय १० तियँच जीव एकेन्द्रिय, विकलत्रय एवं पंचेन्द्रिय जो प्राणी कहे गये हैं उनके शरीरके प्रमाणोंको कहता हूँ। हे सुरपित, उसे सुनो—

घत्ता—कमल नामका एकेन्द्रिय जीव एक सहस्र योजन प्रमाण होता है, द्वीन्द्रिय शंख नामका जीव बारह योजन प्रमाण , त्रीन्द्रिय गोम (सहस्र पदवाला कानखजूरा) के शरीरका प्रमाण तीन कोस प्रमाण होता है तथा अष्टार्घकरण अर्थात् चतुरिन्द्रिय जीवके शरीरका प्रमाण १५ एक योजन होता है । ॥२०२॥

लवणणावे कालणावे मीणई जेम महंत तरंग रउइए सेसहिँ नित्थ निरिक्खिउ नाणें लवणण्णवे जोयण अहारह 5 कालण्णवे छत्तीस णईमुहे जे अवसाण मयरहर अणिमिस थलयर खयरहँ वड्डिय णेहहँ काहँ वि कय वय भाव अणिदिहिँ सम्मुच्छिमु जलयर् पज्जत्तउ 10 जल गब्मुब्भड णाणेँ दिट्टड तिप्पयार समुच्छिम कायहँ भणहिं वियत्थि अरुह् गय साहण थल गब्भय तणु धरहँ ति कोसईँ जाणि जहण्ण सुहुम वायरहिम अंगुल-तणडँ असंखड भाय**उ** 5

हुंति सिल्ल लीलारइ लीणहैं।
तेण सर्यभूरमण समुद्दए।
मईं सुरिंद आयास-समाणें।
तिमि तिडिणि मुहि तिविज्जिय वारह।
अद्वारह कीला मय वर किहें।
ते जोयण सय पंच पिहिय दिस।
सम्मुच्छिम गब्भुब्भव देहहँ।
भासिय इय तणुमाणु मुर्णिदहिं।
जोयण सहसु कोवि फुडुवुत्तड।
पंच सयईँ जोयणहँ पघुंटुड।
पज्जत्ती कम रिहयहँ एयहँ।
णर वियिथ परमेणोगाहण।
उिक्कटुंण जिणेण भणिय सईँ।
णियमणे दहसय-लोयण दोहिम।
मईं पंचम णाणें विण्णायड।

घत्ता—सुहुमणिगोयापञ्जत्तयहो तइय-समइ संजायहो। णिक्किट्टु देहु उक्किट्टु सुणि सुइवि भंति जलजायहो।।२०३॥

88

पुणुवि वीरु मण-मोहु विणासइ सण्णिउँ पञ्जतिञ्च जाण**ईँ** एक्क-वि-तिकरण पोट्ठा-पुट्ठउ अप्परिमेट्टउ रूड णिरिक्खइ इंदहो इंदिय-भेड समासइ । सुइ पत्तड पुटुडरड निसुण**इँ** । परिमुणंति जिणणाहेँ घुट्टड । फासु-गंधु-रसु णवहिं जि *छ*क्खइ ।

१०. १. J. V. च्यु । ११ १. D. रे ।

## समुद्री जलचरों एवं अन्य जीवोंकी शारीरिक स्थिति

लवण समुद्र और काल समुद्रमें जलक्रीड़ाके विलासमें लीन (बड़े-बड़े) मस्त्य निवास करते हैं। जिन ( महामत्स्यों ) के कारण (समुद्रका ) महान् तरंगोंसे रौद्ररूप रहता है, वही स्वयम्भू-रमण समुद्र है ( अर्थात् उसमें भी महामत्स्य निवास करते हैं )। शेष समुद्रोंमें महामत्स्य निवास नहीं करते । हे सुरेन्द्र, मैंने अपने आकाशके समान विशाल ज्ञानसे इसका (साक्षात्) निरीक्षण किया है।

लवण समुद्रके अन्तमें १८ योजन शरीरवाले तिमि नामक मत्स्य होते हैं। लवण समुद्रके ही तटवर्ती मुखोंमें तीन रहित बारह अर्थात् नौ योजन प्रमाण शरीरवाले तिमि मत्स्य होते हैं। कालार्णवमें छत्तीस योजन प्रमाणवाले तथा कालार्णवके ही नदीमुखोंमें अठारह योजन शरीर प्रमाणवाले तथा समुद्री-क्रीड़ाओंमें रत रहनेवाले मत्स्य होते हैं। अन्तिम समुद्रमें वे ही अनिमिष महामत्स्य पाँच सौ योजन प्रमाणवाले होते हैं, जो दिशाओं को भी ढँक देते हैं।

वहाँ थलचर और नभचर तियँच भी होते हैं, जिनमें (परस्परमें) स्नेह-वर्धंन होता रहता है। वे दोनों ही तियँच सम्मूर्च्छन जन्म व गर्भ-जन्मसे उत्पन्न देहवाले होते हैं। अनिन्द्य मुनियों द्वारा कभी-कभी उनमें व्रतकी भावना भी जागृत कर दी जाती है (अर्थात् वे व्रतधारी भी हो सकते हैं ) इस प्रकारके शरीरका प्रमाण मुनीन्द्रों द्वारा कहा गया है।

जलचर महामत्स्य पर्याप्त सम्मूर्च्छन जन्मवाला ही होता है तथा उसका शरीर एक सहस्र १५

योजन प्रमाण होता है। ऐसा किसीने स्पष्ट ही कहा है।

जो जलजर जीव गर्भ, जन्म द्वारा उत्पन्न होते हैं उन्हें पाँच सौ योजन प्रमाण कहा गया है। यह केवलज्ञान द्वारा देखा गया है।

इन्हीं पर्याप्ति कर्मरहित तीनों प्रकारके सम्मूर्च्छन शरीरोंका विस्तारगत-साधन ( अतीन्द्रिय-ज्ञानवाले ) अरहन्त देवोंने कहा है। मनुष्यकी वितस्ति प्रमाण इनकी उत्कृष्ट अवगाहना है।

गर्भसे उत्पन्न थलचर जीवोंके शरीरका उत्कृष्ट प्रमाण तीन कोश है, ऐसा जिनेन्द्रने

कहा है।

हे दशशत लोचन—इन्द्र, अपने मनमें यह समझ लो कि सूक्ष्मबादर जीवोंकी जघन्य अवगाहना अंगुलके असंख्यातवें भाग बराबर होती है। यह मैंने (स्वयं अपने) पंचमज्ञान (केवलज्ञान) से जाना है।

घत्ता—सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक जीवोंकी तथा सम्मूच्छन जन्मवाले जलचर जीवोंकी

देहका जघन्य एवं उत्कृष्ट प्रमाण अपने मनकी भ्रान्ति छोड़कर सुनो ॥२०३॥

88

# जीवकी विविध इन्द्रियों और योनियोंका भेद-वर्णन

पुनरिप वीरप्रभु इन्द्रके मनके मोहको दूर करते हैं तथा संक्षेपमें इन्द्रियोंके भेदोंका कथन

करते हैं। संज्ञी पर्याप्तक जीव श्रुति प्राप्त शब्दोंको स्पृष्ट रूपसे सुनता हैं (इसी प्रकार) एकेन्द्रिय (स्पर्शन ), द्वीन्द्रिय (रसना ), त्रीन्द्रिय (घ्राण ), स्पृष्ट और अस्पृष्ट रूपसे जानती हैं, ऐसा जिननाथने घोषित किया है। चक्षुरिन्द्रिय अपरिमृष्ट (बिना स्पर्श किये हुए) रूपको देखती है।

5 दु-दुगुणिय छह जोयण हैं छहइ सुइ सत्ताहिय चालीस सहास हैं चक्खु विसड एरिसु परिवुज्झि हैं . अइवंतय तुल्लड गंध गहणु दिट्ठि मसूरी-पंडिम-समाणी 10 हरिय तसंग सोक्ख दुक्खाळंड समचडरस संठाण सुहासिड कुडजड वामणु णग्गोहंगडें आहासहिँ जिणवेर पयडिय सुइ। विणिण सयाईँ तिसिट्ठ वि मीसईँ। सयमुंह भंति हवंति वि उज्झिहें। जवणाली-सण्णिहुँ मुणिह सवणु। जीह खुरुप्प-सिरस वक्खाणी। फासु हवेइ भूरि भावालड। हुंडु पयंपिड णरय णिवासिडें। तिरिय णरहँ णियकम्म-वसंगड।

चत्ता—संखावत्ता जोणी हवइ कुम्मुण्णय अवर विमुणि । वंसावत्ता जोणी हवइ थिरु होइ विसयमह सुणि ॥२०४॥

१२

तहिं णियमेण जिणाहिउ वुचइ कुम्मुण्णय जोणीप्र जिणाहिय सेस समुप्पज्जहि दुह खोणिहे तिविहु जम्मु भासिं जिणुराएँ जोणि सचित्त अचित्त विमीसिय 5 संपुड तहय वियडं जाणेव्वी पुत्त-जराउज-अंडज जीवइ उववाएण देवणारइयहँ उववायहो अचित्तं पभणिज्जइ संमुच्छणहो सचित्त अचित वि 10 उववायहो सीउण्ह भणिज्जइ सेसह सीय उण्ह आहासिय मिस्स वि होइ तहय जिणु भासइ एयकरण उववायहँ भासिय वियलहँ वियड गन्भ संजायहँ 15 वियलहँ सम्मुच्छिम पंचक्खईँ सामण्णें नव जोणि समक्खई जीवहिं वारह वरिसईँ विकरण

संखावता गब्भु विमुचइ। होंति राम दोण्णिव चक्काहिव। वंसावता णामें जोणिहे। गब्भुववाय समुच्छण भेएँ। सीय-उण्ह-सीउण्ह समासिय। संपुड-वियड अवर पभणेव्वी। गव्भें जम्मु होइ भव-भायहै। फुडु सम्मुच्छणेण पुणु सेसहँ। गब्भहों मिस्स जोणि जाणिज्जइ। होइ जोणि तह सयमह मिस्स वि। उण्हे व्यहु अववहहु मुणिज्जइ। जिणवरेण जाणेवि पयासिय। भव्वयणहँ आणंदु पयासइ। संपुड जोणि भंति णिण्णासिय। संपुड विडय जोणि कय रायहँ। वियड जोणि जडयण दुलक्वहँ। बित्थरेण चउरासी लक्खईँ। उणवासईँ अहरतईँ तिकरण।

२. D. भे १३ D. ल्ले १४. D. हु १५. D. हगंड १ १२. १. D. पविथड V. तह्रयड ।

स्पर्शनेन्द्रिय, रसना इन्द्रिय तथा घ्राणेन्द्रिय क्रमसे स्पर्श, रस और गन्ध-विषयको नौ योजन तक जानती हैं। श्रुति—कर्णेन्द्रिय बारह योजन तक के शब्दको जानती है, ऐसा जिनवरोंने कहा है तथा यह आगमोंमें स्पष्ट है। हे शतमुख—इन्द्र, चक्षु इन्द्रियका विषय सैंतालीस सहस्र दो सौ त्रेसठ (४७२६३) योजनसे कुछ अधिक है, ऐसा जानो और होनेवाली भ्रान्तिको छोड़ो।

गन्ध ग्रहण करनेवाली घ्राणेन्द्रियका आकार अतिमुक्तक (तिलपुष्प) के तुल्य है। श्रव- १० णेन्द्रियका आकार जौकी नलीके समान जानो। नेत्रका आकार मसूरीके समान तथा जिह्वा-इन्द्रिय खुरपाके समान बखानी गयी है। स्पर्शनेन्द्रिय अनेक भावों (भाव-भंगिमाओं) का आलय है। हरित—वनस्पति एकेन्द्रिय, तथा त्रसजीवों का शरीर सुख-दुखों का घर है।

(छह प्रकारके संस्थानों में से) समचतुरस्र संस्थानको प्रथम कहा गया है जो सुखों का आश्रय होता है (तथा वह उत्तम जीवोंको प्राप्त होता है)। छट्ठा हुण्डक संस्थान कहा गया है, १५ जो नारकी जीवों के होता है। इसी प्रकार कुब्जक, वामन, न्यग्रोध (तथा स्वाति) नामक संस्थान तियँचों व मनुष्यों को अपने-अपने कमीनुसार प्राप्त होते हैं।

घत्ता—हे शतमख, शंखावर्तयोनि, कूर्मोन्नतयोनि और वंशपत्रयोनि नामक तीन आकार-योनियाँ होती हैं। उन्हें भी स्थिर होकर सुनो ॥२०४॥

#### १२

#### विविध जीव-योनियोंका वर्णन

इन योनियोंका वर्णन तो नियमतः जिनाधिप ही करते हैं। (उनके कथनानुसार) शंखावर्त योनिमें गर्भ नहीं ठहरता, (यदि ठहरता भी है तो वह नष्ट हो जाता है)। कूर्मोन्नत नामक द्वितीय योनिमें जिनाधिप तथा बलभद्र, राम और चक्रवर्ती दोनों ही जन्म लेते हैं। शेष जीव दुखों की भूमि रूप वंशपत्रयोनिमें जन्म लेते हैं। (जन्मोंका वर्णन)—जिनराजने गर्भ, उपपाद और सम्मूर्च्छनके भेदसे ३ प्रकारके जन्म बतलाये हैं। इन तीनों जन्मोंकी संक्षेपमें (१) सचित्त, (२) अचित्त (३) विमिश्रित—सचित्ताचित्त, (४) शीत, (५) उष्ण, (६) शीतोष्ण, (७) संवृत (८) विवृत और (९) संवृत-विवृत नामक ९ गुण-योनियाँ कही गयी हैं।

पोतज, जरायुज और अण्डज नामक संसारी जीवों का गर्भ जन्म होता है। देवों और नारिकयों का उपपाद जन्म होता है। पुनः शेष जीवोंका स्पष्ट ही सम्मूच्छन जन्म होता है।

उपपाद जन्मकी अचित्त योनि कही गयी है तथा गर्भ जन्मकी मिश्र—सचित्ताचित्त योनि । १० हे शतमख, सम्मूच्छंन जीवोंकी सचित्त, अचित्त व मिश्र—सचित्ताचित्त योनि होती है।

उपपाद जन्मकी शीतोष्ण योनि कही गयी है, इसी प्रकार अग्निकायिक जीवोंकी उष्णयोनि समझना चाहिए। शेष जन्मों—जीवोंकी शीत एवं उष्ण योनि होती है ऐसा जिनवरों द्वारा जानकर प्रकट किया गया है तथा उनके (पूर्वोक्त जीवोंकी) भव्यजनोंको आनन्दित करनेवाली मिश्रयोनि भी जिनेन्द्रने कही है।

एकेन्द्रिय जीव तथा उपपाद जन्मवालोंकी संवृत योनि होती है इसे जानकर अपनी भ्रान्ति दूर करो। विकलत्रयोंकी विवृत योनि होती है। राग करनेवाले गर्भ-जन्म वालोंकी संवृत एवं विवृत योनियाँ होती हैं। विकल सम्मूर्छन जड़ और दुर्लक्ष्य पंचेन्द्रिय जीवों की विवृत योनि होती है। इस प्रकार सामान्यतः ९ गुणयोनियाँ कही गयी है। विस्तारसे उनकी संख्या ८४ लाख है।

द्वीन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु १२ वर्षकी तथा त्रीन्द्रिय जीवोंकी ४९ अहोरात्रकी उत्कृष्ट २० आयु होती है।

घत्ता—छम्मासाउसु चउरिंदियहँ पंचेंदियहि वि दिट्ठी । कम्मावणि भूयर अणिमिसहिँ पुव्व कोडि उवविट्ठी ॥२०५॥

20

5

१३

दुगुणिये-एक्कवीस-सहसद्दें ताइँ जिणेंदें भाव-णिवारिय कत्थिवि खेत्तावेक्खईँ तिरियहँ भणिय तीने पिलओवम एहड माया जुत्तुं कुपत्तहँ दाणें एए उप्पज्जिहं इह तिरियहँ पुण्णें रह-दुगुणिय-पण्णारह तिरिय लोड लच्छी अवजाढड तिगुणिय पण दह लक्ख पमाणड मह जोयण सय सहसें परिमिडँ जोयण पंचसयद्दं छव्वीसदूँ एरावड पुणु एण पयारें उत्तर-दाहिण दिसप्र परिद्विय

उरय जियंति गइंद विमइइँ।
वाहत्तरि णहयरहँ समीरिय।
पंचेंदियहँ सकम्मा वरियहँ।
उत्तमाउ मईँ भासिउ जेहउ।
अट्ट-झाण-वस मरि अण्णाणें।
कहियईँ एवहिं पभणिम मणुवईँ।
अवरिव पुणु छण्णवइ वियारहँ।
मणुसोत्तर-महिहर-परिवेढिउ।
जंबुदीउ तहिं दीवहँ राणउँ।
भरहवरिसु तह दाहिण-दिसि ठिउ।
वित्थरेण छकला परिमीसईँ।
जाणिज्जइ किं वहु वित्थारें।
विजयायल रुप्पमय अणिट्ठिय।

घत्ता—जोयण पंचास जि वित्थरहैं भणिउँ ताहँ पिहुलत्तणु । णिर्यं मणि जाणिहैं दह सय-णयण पंचवीस उच्चत्तणु ॥२०६॥

15

5

10

10

१४

हिमवंतहो वित्थार समासिउ वारह कल सउ जोयण जाणहिँ हैमेवंत खेत्तहो पंचाहिय होइ हिरण्णवत्तु पुणु एत्तिउ चड-सहास दो सय दह दह कल रुम्मि गिरिंदु वि एतिउ लिखेड एक्कवीस जुय चडरासी सय हरिवरिसहो रम्मयहो वियाणहिँ वेकल वेयाहिय चालीसईँ णिसुढहो एउ पउत्तु पहुत्तणु णीलिहे एउ माणु भासिन्वड पिहुलत्तणु देवेण विदेहहो चडकल चडरासी ल संयाहिय एक्कु सहसु वावण्ण-विभीसिउ।
उच्चतें सिहरिवि वक्खाणहिं।
एक्कवीस सय कल्पण साहिय।
णिसुणि महाहिमवंतहो जेतिउ।
दो सय मुणि उच्चतें णिक्कल।
जिण्णाहेण ण भव्वहें रिक्खिड।
एक्क कल्लाहिय गणिय समागय।
एतिउ णिय मणि अणुहर् आणिहें।
अट्ट सयहँ दुगुणिय वसुसहमहैं।
चारि सयाहँ तह्य उच्चत्त्णु।
पुच्लंतहो संसड णिहणेव्वड।
भासिउ मण चिंतिय सुहणेहहो।
सहसेयारहँ तिगुणिय साहिय।

१३. १. D. वर्ष । २. D. ता ३. D. वर्ष । ४. J. V. जिय । १४. १. D. हई । २. D. व । ३. D. छयाहिय । ४. D. ह ।

घत्ता—चतुरिन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु ६ माहकी तथा पंचेन्द्रिय कर्मभूमिके भूचर, (स्थलचर) तथा अनिमिष—जलचर जीवोंकी उत्कृष्ट आयु एक कोटि पूर्वकी देखी गयी ऐसा कहा गया है।।२०५॥

#### १३

# सर्पं आदिको उत्कृष्ट आयु । भरत, ऐरावत क्षेत्रों एवं विजयार्थं पर्वतका वर्णन

हे इन्द्र, उरग जीवोंकी उत्कृष्ट आयु निश्चय ही २१ के दूने अर्थात् ४२ सहस्र वर्षोंकी होती है। जिनेन्द्रने संशय निवारण हेतु ऐसा कहा है। नभचर जीवोंकी उत्कृष्ट आयु ७२ सहस्र वर्ष की बतायी है। कहीं-कहीं क्षेत्रापेक्षया अपने-अपने कर्मार्जनके अनुसार पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंकी उत्कृष्ट आयु ३ पत्योपमकी जिस प्रकार कथित है, तदनुसार ही मैंने भी कही है।

मायाचारी, कुपात्रोंको दान देनेवाले तथा आर्तध्यानके वश मरनेवाले अज्ञानी जीव तियँच गतिमें उत्पन्न होते हैं, इनका कथन इसी प्रकार किया गया है। अब मनुष्योंके विषयमें कहता हूँ। पुण्ययोग ऐसे ३० स्थान हैं; पून: और भी ९६ अन्तर्द्वीप जानो।

तिर्यंच लोककी लक्ष्मीसे सुशोभित, मानुषोत्तर पर्वत द्वारा परिवेष्टित, १५ का तीन गुना अर्थात् ४५ लाख महायोजन प्रमाण, तथा द्वीपोंका राजा—प्रधान जम्बूद्वीप है, जो १ लाख महायोजन प्रमाण है। उसकी दक्षिण-दिशामें भरतवर्ष क्षेत्र स्थित है, जिसका विस्तार ५२६ योजन १०६ कला सहित (अर्थात् ५२६ क्ष्र) कहा गया है।

ऐरावत क्षेत्रका भी इसी प्रकार जानना चाहिए, अधिक विस्तारसे क्या लाम ? उसकी उत्तर तथा दक्षिण दिशामें अकृत्रिम रौप्यमय विजयार्ध पर्वत स्थित है।

घत्ता—हे दशशत नयन—इन्द्र, उसका विस्तार ५० योजन प्रमाण तथा उसकी मोटाई और ऊँचाई अपने मनमें २५ योजन प्रमाण जानो ॥२०६॥

#### १४

#### विविध क्षेत्रों और पर्वतोंका प्रमाण

हिमवन्त पर्वतका विस्तार १०५२ योजन १२ कला सहित अर्थात् १०५२ है कहा गया है। उसकी ऊँचाई १०० योजन जानना चाहिए। इसी प्रकार शिखरी पर्वतका वर्णन भी जानना चाहिए। हैमवत क्षेत्रका विस्तार २१०५ योजन ५ कला सहित अर्थात् २१०५ है कहा गया है। हैरण्यवत क्षेत्रका भी इतना ही विस्तार जानो। अब महाहिमवन्त पर्वतका जितना विस्तार है, सो उसे सुनो। महाहिमवान् पर्वत का विस्तार ४२१० योजन १० कला सहित अर्थात् ४२१० है तथा उसकी ऊँचाई २०० योजन जानो। इतना ही विस्तार जिनेन्द्रने भव्योंके लिए रुक्मि-गिरीन्द्रका कहा है। हरिवर्ष और रम्यक क्षेत्रका विस्तार ८४२१ योजन १ कला सहित अर्थात् ८४२१ है जानो तथा अपने मनमें उसका अनुभव करो।

निषध पर्वतका विस्तार १६८४२ योजन २ कला सिहत अर्थात् १६८४२ ते जानो । उसकी ऊँचाई ४०० योजन जानो । नील पर्वतका भी इसी प्रकारका प्रमाण, विस्तार एवं ऊँचाई कहना चाहिए तथा प्रश्न करनेवालेका संशय दूर करना चाहिए ।

इसी प्रकार अरहन्त देवने शुभ स्नेहपूर्वंक मनमें चिन्तित विदेह क्षेत्रका विस्तार ३३६८४ योजन ६ कला सहित अर्थात् ३३६८४ के कहा है।

15

घत्ता-देव कुरु हे एयारह सहसिंह सयई वेयालई। एउ जे पमाणु उत्तर कुरुहे जिण वज्जरहि गुणालइ।।२०।॥।

#### १५

जंबुदीव मज्झिम्म थक्कया तिण्णि कम्मभूसिओ खण्णिया पोमणामुहिमवंत सुंदरो जोयणाइँ सयपंच वित्थरो भणिउँ वप्प एयहो जे जेत्तओ 5 सिहरे सीसे तह पुंडरीयहो एउ माणु महपुंडरीयहो रुम्मिगिरि-सिरिट्टयहो वुत्तओ तासु दूणु केसरि सरोवरो वित्तिओं वि तिगिंगछि जाणिओ 10 तासु अद्ध महपोमु सण्णओ ेहिड महाहिमवंतसेलए सिर्ी-हिरी-दिही-कंति-बुद्धिया मज्झे ताहुँ सुरवरहुँ देविया

भोयभूमि छत्ताण छक्कया। कइयणेहिं कव्वेहिं वण्णिया। सहइ वारि पूरिड सरोवरो। दह गहीर दह सयईँ दीहरो। हियइँ सक परियाणि तेत्रओ। भसल-पंति-ध्रव-पुंडरीयहो । दूणु हेम-मय-पुंडरीयहो। तिहिं गुणेहिं जुत्तउ णिरुत्तओ। णील-सेल-संठिड मणोहरो। णिसढ सीसि ठिय तियस-माणिओ। सज्जणव्य णिचं पसण्णओ। कीलमाण-गिव्वाण-मेलए। तहय लच्छि नामा पसिद्धिया। परिवसंति कीला-विभाविया।

घत्ता-पोमहो महपोम तिगिछ वि केसरिणाम-सरहो पुणु। महपुंडरीय-पुंडरियह वि णिग्गड महसरियड सुणु ॥२०८॥

१६

पढम णुई वर गंग पुणु अवर सिंधुसरे पुणु रोहियासा सरी अवर हरि णाम सीओयया अवर णारी वि णरकंत पुणु मुणिय णाणेण मई रूप्पकूलक्ख ए अमरगिरि पंचकुल धरणिहर तीस चड गुणिय पणरह विहंग सरि पवहंति

पुणु रोहिणीरोहि धाराहि भरिय-दरि। पुण अवर हरिकंत सीया वरा साम। पुगु कणयकूलामरा तीरणिक्कंत । पुणु वि रत्तीयया जाणि सहसक्ख। वक्खारगिरि असिय खेताईँ पणतीस। कुरु-दुमईँ दहवीस गयदंत दिप्पंति। वसहिगरि सत्तरि वि मीसियड सड जाणि वेयब्ढ गिरि होति तित्तियहँ मणि माणि।

१५. १. J. V. प्रतियोंमें यह पाठ है ही नहीं। १६. १. J. V. णाइ। २. J. V. °य°।

१०

घत्ता—देवकुरुमें ११८०० चैत्यालय हैं । यही प्रमाण गुणालय जिनेन्द्रने उत्तरकुरुमें भी कहा है ॥२०७॥

## १५ प्राचीन जैन भुगोल—पर्वतों एवं सरोवरोंका वर्णन

जम्बूद्वीपके मध्यमें ६ भोगभूमि क्षेत्र स्थित हैं तथा किवयों द्वारा वर्णित ३ रमणीक कर्मभूमि क्षेत्र हैं। हिमवत् पर्वतपर सुन्दर जलसे परिपूर्ण पद्म नामक सरोवर सुशोभित है। जिसका विस्तार ५ सौ योजन तथा वह १० योजन गहरा और १ सहस्र योजन दीर्घ है। हे शक, इस सरोवरका ( इस प्रकार ) जो जितना प्रमाण कहा है, उतना ही मनमें समझो।

शिखरिन् पर्वंत के शिखरपर स्थित, भ्रमर-पंक्ति से सदा मण्डित पुण्डरीक सरोवर है, जिसका प्रमाण स्वर्णमय कमलोंसे मण्डित महापुण्डरीक सरोवरसे दुगुना है। गुणोंसे युक्त यह सरोवर रुक्मिगिरि शिखरपर स्थित कहा गया है।

नील पर्वंतपर स्थित मनोहर केशरी नामक सरोवर है, जिसका प्रमाण उससे (महा-पुण्डरीककी अपेक्षा ) दूना है।

निषध-पर्वतपर स्थित तथा देवों द्वारा मान्य तिगिछ सरोवरका भी उतना ही प्रमाण १० जानो । सज्जनोंके मनकी तरह नित्य प्रसन्न, निर्मेल जलवाले महापद्म नामक सरोवरका उससे आधा प्रमाण जानो । यह सरोवर महाहिमवत् पर्वतके शिखरपर स्थित है । जिसपर कि कीड़ा करते हुए देवोंका मेला-सा लगा रहता है ।

उन सरोवरोंके मध्यमें श्री, ह्री, धृति, कान्ति (कीर्ति), बुद्धि तथा लक्ष्मी नामकी क्रीड़ाओंमें कुशल एवं प्रसिद्ध देवोंकी देवियाँ निवास करती हैं।

यत्ता—पद्म, महापद्म, तिर्गिछ, केशरी, महापुण्डरीक, पुण्डरीक नामक सरीवरींसे जो निदयाँ निकली हैं, उन्हें भी सूनो ॥२०८॥

#### १६ भरतक्षेत्रका प्राचीन भौगोलिक वर्णन—नदियाँ, पर्वेत, समुद्र और नगरोंकी संख्या

सर्वप्रथम (१) गगा व (२) सिन्धु नदी, तत्पश्चात् (३) अपनी निरोधक धाराओंसे गुफाओं-को भर देनेवाली रोहित नदी। इसके बाद (४) रोहितास्या और (५) हिर नामकी नदियाँ हैं। पुनः (६) हिरकान्ता उत्तम, (७) सीता नामकी नदी तथा (८) सीतोदका और (९) नारी व नरकान्ता नामकी नदियाँ तत्पश्चात् निरन्तर जलप्रवाही (११) कनककूला नामकी नदी, पुनः मुनियोंके ज्ञान द्वारा जानी गयी (१२) रूप्यकूला नामकी प्रसिद्ध नदी है। तदनन्तर (१३) रक्ता व (१४) रक्तोदा नदियाँ हैं। इनकी सहस्रो सहायक नदियाँ भी हैं ऐसा जानो।

समस्त अमरगिरि—सुमेर पर्वंत ५ हैं। कुल धरणीधर ३० हैं। वक्षारगिरि ८० तथा कुल. क्षेत्र ३५ हैं। १५की ४ गुनी अर्थात् ६० विभंग निदयाँ प्रवहमान रहती हैं। कुरुवृक्ष १० तथा देदीप्यमान २० गजदन्त हैं। समस्त वृषभगिरि ७० मिश्रित १०० अर्थात् १७० जानो। उतने ही विजयार्थ गिरि हैं, ऐसा अपने मनमें मानो।

15

5

सय तिण्णि चालीस मीसिय गुहा वप्प वहुलगिरि वि वीस जिण भणिय गय द्प्प। इसुकार गिरियारि जल भरिय दह तीस मयरहर तह विण्णि भोयावणी तीस। तिहिं गुणिय पंचेव तह कम्मभूमीड

छह गुणिय सोछह कुभोयाण भूमीड।

घत्ता —विज्जाहर-रायहँ पुरवरहँ सयमह सत्त सयाहिय। अट्ठारह सहस जिणेसरहिँ णाणा जाणिवि साहिय।।२०९॥

90

चउसय अड्डावण्ण विमीसिय सयल अकित्तिम मह मुणिणाहिंह जंबुदीड मेल्लिवि पोयंतरे णिय सहाउ अविमुक्कई पाणई पढम पएसे सयल संकिण्णए 5 · परियाणहि मल्लय-संकास इँ उत्तमाईँ मिज्झमईँ जहण्णईँ तिगुणिय सोलह जिह लवणन्नवे परिमिय जोयणेहिं परिमाणिय तत्थ वसहिँ दो दोथी-पुरिसइँ 10 कोमलंग णिम्मलयर भावईँ किण्ह-धवल-हरियारण वण्णइँ एक्कोरू-विसाण-वालहि-धर उत्तरदिसि मासंसड आणिहें

तिरिय छोय जिणवर आहासिय। रयण-णियर मय णाण-सणाहहिं। कइवय जोयण मयरहरंतरे। ठाण ति परियाणंचि अयाणईँ। पुणु उवरुवरु हुंति वित्थिण्णएं। छुह्-तण्हा-किलेस-निण्णासईँ । अविणस्सर अणाईँ णिप्पणईँ। तह तित्तिय हवंति कालण्णवे। केवलेण तित्थयरेँ जाणिय। विगय-विहूसण वत्थ सहरिसइँ। दूरु ज्झिय कसाय मय गावहँ। कुंडलं जुवलय मंडिय कण्णाईं। पुच्छा विसु हवंति वर-कंधर। णिब्भासण रसु सर जाणहिं।

घत्ता-पावण्ण कण्ण-ससकण्ण णर लंबकण्ण-उपन्जहि । जिह-तिह सक्कुलिकण्ण वि कुणर णउ अवरूप्पर लज्जिह ॥२१०॥

26

हरि-करि-झस-जलयर-सामय मुह सत्ताहिय दह-तरु हल भुंजहिं इक्कोरअ पुणु केविछ अक्खिहीं चड गुणियहिँ चडवासहि छित्तहिं अद्वारह जाईड सु णिवसहिं

कइ-विस-मेस-सरह-दृप्पण-मुह। इड-काम-सेवए मणु रंजहिँ धरणीहर-दरि-मट्टिय-भक्खिहें। पर थिरइय आवइ परिचत्तिं। ओइड कम्मु चिरिंजेड विलसहिं।

१७. १. D. प<sup>°</sup>।

१८. १. J. V. आइयउ।

३४० गम्भीर गुफा स्थान हैं। गतदर्प जिनेन्द्रने २० बहुलागिरि कहे हैं। इप्वाकार पर्वत ४ हैं। जलसे भरे रहनेवाले ३० सरोवर हैं। मकरगृह—समुद्र २ कहे गये हैं। भोगभूमियाँ ३० तथा ३ गुणे ५ अर्थात् १५ कर्मभूमियाँ हैं और ६ गुने १६ अर्थात् ९६ कुभोग भूमियाँ हैं।

घत्ता—हे शतमख, विद्याधर राजाओं पुरवरों (उत्तम नगरों) की संख्या जिनेश्वरने अपने ज्ञान से जानकर ७ सौ अधिक १८ हजार अर्थात् १८७०० कही है ॥२०९॥

१५

#### 80

## प्राचीन भौगोलिक वर्णन-द्वीप, समुद्र और उनके निवासी

तियंग्लोक में अकृत्रिम समस्त जिनगृह ५८ मिश्रित ४ सौ अर्थात् ४५८ हैं, जो विविध रत्नमय हैं तथा ज्ञानी महामुनियोंसे युक्त रहते हैं, ऐसा जिनवरने कहा है।

जम्बूद्वीप को छोड़कर तटके भीतर कतिपय योजन जाकर समुद्रके मध्यमें नित्य प्रेम-स्वभाववाले अज्ञानी प्राणी ठहरते हैं, कभी-कभी वहाँ प्रयाण भी करते हैं।

वे सभी द्वीप प्रथम भागमें संकीर्ण हैं तथा ऊपर-ऊपरकी ओर विस्तीर्ण होते गये हैं। मल्लके समान प्रयाण करते हैं। वे क्षुधा, तृषा और क्लेशसे रहित होते हैं। वे (द्वीप) उत्तम, मध्यम, जघन्य, अविनश्वर व अनादिकालीन निष्पन्न हैं।

३ गुने १६ अर्थात् ४८ ही लवणसमुद्रमें तथा उतने ही अर्थात् ४८ कालसमुद्रमें भी होते हैं। वे परिमित योजनोंसे प्रमाणित हैं तथा केवली तीर्थंकरों द्वारा ज्ञात हैं।

उन द्वीपोंमें विभूषणोंसे रहित, बच्चोंके समान तथा हर्षपूर्वक २-२ स्त्री-पुरुष (के जोड़े) निवास १० करते हैं। उनका द्यार कोमल तथा भावनाएँ निर्मल रहती हैं। कषाय एवं मद-गर्वसे सर्वथा दूर तथा कृष्ण, धवल, हरित और लाल वर्णके होते हैं। उनके कान कुण्डल-युगलसे मण्डित रहते हैं। कोई तो एक ऊरु—पैरवाले और कोई विषाण (श्रुंग) धारी होते हैं। कोई वालधि—पुच्छधारी रहता है, तो कोई लम्बी पूँछधारी (और कोई वक्षधर है) तो कोई विद्योष स्कन्धधारी है। उत्तर दिशामें कोई अज्ञानी मांस भक्षण करनेवाला है तो कोई भाषणरहित (गूँगा) है, तो कोई भूस्वर जानता है।

घत्ता—कोई प्रावरण कानवाले हैं (अर्थात् कान ही ओढ़ना कान ही बिछौना है) तो कोई शशके समान कर्णवाले हैं तो कोई मनुष्य लम्बकर्ण हैं और जहाँ-तहाँ कोई कुमनुष्य छिपकलीके कर्णके समान कानवाले भो हैं। वे परस्परमें लज्जा नहीं करते।।२१०।।

#### 86

#### प्राचीन भौगोलिक वर्णन—भोगभूमियोंके विविधमुखी मनुष्योंकी आयु, वर्ण एवं वहाँकी वनस्पतियोंके चमत्कार

हरि ( सिंह ) मुख, करिमुख, झष ( मीन ) मुख, जलचर ( मगर ) मुख, व्वामुख, मृगमुख, किपमुख, वृषमुख, मेषमुख, दारभमुख, दर्पणमुख नामके सत्त्वाधिक मनुष्य १० प्रकारके कल्पवृक्षके फलोंका भोग करते हैं और इष्ट काम-सेवन कर मनोरंजन करते हैं।

अरहन्त केवली कहते हैं कि एक ऊरुवाले (मनुष्य) पर्वतकी गुफाओंमें रहते हैं और वहाँ मिट्टी खाते हैं। चार गुणे अर्थात् सोलह वर्ष जैसे (आयुवाले) दिखाई पड़ते हैं। परस्त्री रचित आपित्तसे परित्यक्त हैं। अठारह वर्षकी आयु जैसे होकर निवास करते हैं और पूर्वोपार्जित कर्मोंका

एक्कु पल्लु जीवेवि मरेष्पणु भवणामरहँ मज्झे उप्पज्जहिँ तीस भोयभूमीय समुज्जल णिय पुण्णे जस-भरिय-महीहल कंकण-कुंडल-कडय-विहूसिय मइरंवर-भूसण-वज्जंगहि भोयण-भवणंगहिँ महि लज्जइ तक्खणे वेडिवय तणु लेप्पिणु । जिहें सुंदरयर संख पवडजिहें । देव दित्ति-णिटभच्छिय-विड्जुल । हुंति वलक्खारूण-हरि-पीयल । खल्यण-खरवयणेहिं अदूसिय । जुइ-दीवय-भायण-कुसुमंगईं । भोड भोयभूमि-यणहिं दिज्जइ ।

घत्ता—हिट्टिम-मिन्झिम-उत्तिम-तिविह हरि-छुलंत-वर चामर । पल्छेक्कुट्ठु तीणि जिएवि मरि हुंति कप्पवासामर ॥२११॥

86

तीस भोयभूमिउँ धुव भासिय
एविहेँ अद्धुय दहविह जंपिम
दह पंचप्पयार सयमह सुणि
अज्ज-अज्ज-भावेण विहूसिय
मिच्छ णिरुत्त निरंवर दीणइँ
अन्नइँ नाहल सवर पुलिंद्इँ
इड्डि-अणिड्डिवंत दो भे यहँ
इड्डिवंत तित्थयर-हलाउह
अवर वि विज्जाहर चारण रिसि
हुंति अणिड्डिवंत वहु भेयिहँ
जिणवर जियइ जहन्ने वरिसहँ
अहिउ सहासु किंपि नारायणु
सत्त सयईँ चक्कवइहि अक्किवय

णिय-णिय-काल गुणाहे समासिय।
जिण भणियायम-वयण समप्पिम।
कम्मभूमि-संभव माणव मुणि।
मिच्छ कम्म-कूरेण विदूसिय।
पारस-वव्यर-भास विहीणहैं।
हरिण-विसाण-समुक्खय कंद्हें।
अज्जव माणुस हुंति अणेयहैं।
केसव-पिक्षेसव-चक्काउह।
दूरुिझय पसुवहँ-बंधण-किसि।
निम्मल केवल-लोयण नेयहिं।
वाहत्तरि कय नाणुक्करिसहँ।
सामुव अहिउ सीरि सुह भायणु।
सणु परमाडस-विहि जिह लिक्खय।

घत्ता—पुब्वहँ चउरासी-लक्ख मुणि जिह हरिसीरिहुँ अल्लहिँ। कम्मावणि-जायहँ माणुसहँ पुब्व कोडि-सामन्नहँ॥

१९. १. J. V. भो ।

15

10

5

भोग करते हैं। फिर एक पल्यकी आयु पाकर, जीवित रहकर, (तदनन्तर) मृत्यु प्राप्त कर तत्क्षण ही वैक्रियक शरीर प्राप्त कर भवनवासी देवोंमें उत्पन्न हो जाते हैं जो कि सुन्दरतर शंख बजाया करते हैं। इस प्रकार तीस भोगभूमियोंके समुज्ज्वल (देवोपम) जीव विद्युत्को भी नीचा दिखाने-वाली अपनी देहकी दीप्तिसे युक्त तथा अपने पुण्य यशसे महीतलको भर देनेवाले और वलक्ष १० (धवल) अरुण, हरित, पीत वर्णवाले होते हैं। वे कंकण, कुण्डल एवं कटकसे विभूषित तथा खलजनोंके खर वचनोंसे अदूषित रहते हैं।

(१) मिदरांग, (२) वस्त्रांग, (३) भूषणांग, (४) वाद्यांग, (५) ज्योति रंग, (६) दीपकांग (७) भाजनांग, (८) कुसुमांग, (९) भोजनांग एवं (१०) भवनांग नामक कल्पवृक्ष उन भोगभूमियोंपर छाये हुए रहते हैं, जो वहाँके मनुष्योंको भोग्य वस्तुएँ प्रदान किया करते हैं।

घत्ता—ये भोगभूमियाँ जघन्य, मध्यम और उत्तमके भेदसे तीन प्रकारकी हैं। वहाँ इन्द्रों द्वारा उत्तम चमर ढुराये जाते हैं। वहाँके जीव एक पत्य, दो पत्य एवं तीन पत्य तक जीवित रहकर पुनः मरकर कल्पवासी देव हो जाते हैं।।२११॥

#### 86

#### प्राचीन भौगोलिक वर्णन—भोगभूमियोंका काल-वर्णन तथा कर्मभूमियोंके आर्य-अनार्य

तीस भोगभूमियाँ ध्रुव कही गयी हैं, (हैमवत, हैरण्यवत, हिर, रम्यक, देवकुरु, उत्तरकुरु इस प्रकार छह क्षेत्र पाँच मेरु सम्बन्धी)। इस प्रकार तीस भोगभूमियाँ हुईँ (इन्हें ध्रुव भोगभूमियाँ कहा गया है)। वे अपने-अपने कालके गुणोंसे समाश्रित हैं (अर्थात् देवकुरु-उत्तरकुरुमें पहला काल, हिर व रम्यक क्षेत्रोंमें दूसरा काल, हैरण्यवत व हैमवत क्षेत्रोंमें तीसरा काल है)।

अब पाँच भरत तथा पाँच ऐरावत क्षेत्रकी दस अध्रुव कर्मभूमियोंको कहता हूँ। जिनभाषित आगम-वचनोंके अनुसार ही कहुँगा। हे शतमख, उसे सुनो—

पन्द्रह प्रकार की कर्मभूमियोंमें मानवोंकी उत्पत्ति समझो। आर्य-अनार्यं भावसे विभूषित दो प्रकारके मनुष्य हैं। जो मिथ्यात्वादि क्रूर कर्मोंसे विदूषित हैं, वे अनार्यं अथवा म्लेच्छ कहे गये हैं। वे निर्वस्त्र, दीन रहते हैं, वे कर्कश, बर्बर गूँगे होते हैं। अन्य अनार्यं नाहल (वनचर), शबर, पुलिन्द आदि हरिणोंके सींगों द्वारा खोदे गये कन्दोंको खाते हैं।

आर्यं मनुष्य ऋद्धिवन्त व ऋद्धि रहितके दो भेदोंसे अनेक प्रकारके होते हैं। ऋद्धिवन्त आर्यं तीर्थंकर, हलायुध, केशव, प्रतिकेशव, चक्रायुध होते हैं तथा और भी विद्याधर चारण ऋषि होते हैं। जिन्होंने पशुओंके वध-बन्धनको दूरसे ही छोड़ दिया है, जो कृषिकार्यं करते हैं, वे ऋद्धिरहित आर्यं कहलाते हैं जो अनेक भेदवाले होते हैं, ऐसा निर्मंल केवलज्ञानरूपी नेत्रसे देखा गया है। जिनवर जघन्य रूपसे ७२ वर्षकी आयु, अपने ज्ञानका उत्कर्ष करते हुए जीवित १५ रहते हैं। सुखोंके भाजन नारायण जघन्य रूपसे १ सहस्र वर्षसे कुछ अधिक जीवित रहते हैं। उनसे भी कुछ अधिक आयु सीरी—बलदेव की होती है। चक्रवितयोंकी संख्या ७०० कही गयी है। जैसा आगमोंमें बताया गया है उसके अनुसार उनकी उत्कृष्ट आयु सुनो।

घत्ता—जिस प्रकार नारायणकी उत्कष्ट आयु ८४ लाख पूर्व कही गयी है, उसी प्रकार बलदेवकी भी समझो। कर्मभूमिमें जन्मे हुए मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयु सामान्यतः एक कोटि पूर्वकी २० जानो ॥२१२॥

दिणु मासद्धु मासु छम्मासई केवि जियंति कई वर-वच्छर नर सहसत्ति सेय-मल जायृई केवि गलिहें गब्भेवि तुसाहेव उत्तमेण तणु माणु णिरायहँ 5 जिणवरेण निकिट्टें भासिय ताहँ विपासि मडहँ उपाज्जिहिं नो पन्जिहिँ सत्तम महि णारय पइँ सुरेश ए अवहारिय जिह केवि हुंति तावस खर-वय-धर -10 परिवायय पंचम् सुरवास इ तितिय वि तित्थुं वयंति वयासिय सावय वयहँ पहाविं सुंदरु तासुप्परि मुणिवर वय रहियड सुद्धं चरित्तालंकिय-भाव 15

संवच्छर जीविय निहियासहैं।
वाहरंति जिणवर निम्मच्छर।
सम्मुच्छमहैं मरंति वरायहैं।
कइवय दिणहिं अवर पयडिय तुव।
पंच सयाईं सवायहें चावहें।
एक रयणि भवियणहें पयासिय।
कुज्जय-वामण रमहिं न छज्जहिं।
णरहं मज्झि अण्णोन्न वियारय।
तेउ-वाउ कायविजाणहिं तिहें।
भावण-विंतर-जोइस-सुरवर।
आजीवय सहसार सुभास्रं।
नर सम्मत्ताहरण विहूसिय।
अच्चुव-सग्गि समुप्पज्जइ णरु।
को वि ण जाइ जिणिंदे कहियउ।
स-महब्वय जिणिंछंग पैहावें।

घत्ता—उवरिम गेवज्जिहें अभवियिव संभवंति णिग्गंथहँ । सन्वत्थसिद्धि वरि सूइ पर होइ ति-रयण-पसत्थहँ ॥२१३॥

२१

होइ मरेवि नारइउ न नारउ नरय निवासि वयइं नामरु जिह मणुव तिरिक्खवि चडगइ गामिय तिरियत्तणु पिमयाडेहुँ तिरियहुँ मणुव तिरिय पिछओवम-जीविय तिहिँ गईहिं नड हुंति णिरुत्तड

5

अमरु वि नामरु पिय-मण-हारु। सग्ग-विमाणंतरि नारु तिहुँ। हुंति भमंति तिलोयहो सामिय। निवरद्भुष मणु अत्तणु मणुअहो। उवसम अज्ज-सहाविँ भाविय। सग्गु लहंति जिणिंदँ वुत्तरु।

२०. १. D. °र १२. D. त्य । ३. D. पवाहें। २१. १. D. °ड १२. D. जिमेंदि।

## प्राचीन भौगोलिक वर्णन—कर्मभूमिके मनुष्योंकी आयु, शरीरकी ऊँचाई तथा अगले जन्ममें नवीन योनि प्राप्त करनेकी क्षमता

कर्मभूमियोंके कोई जीव १ दिन, १ मास, १ मास, ६ मास अथवा १ वर्ष तक जीते हैं। कुछ इससे भी अधिक जीनेकी इच्छावाले भी होते हैं। कोई-कोई कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। ऐसा मात्सर्यंविहीन जिनवरने कहा है।

कोई मनुष्य अचानक ही स्वेद-मल (पसीनेके मैलसे काँख आदि अंगों) से उत्पन्न हो जाते हैं। वे बेचारे सम्मूच्छंन जन्मवाले होते हैं और (श्वासके १८वें भागमें) मर जाते हैं। कोई ५ मनुष्य तुषार—बर्फकी तरह गर्भमें ही गल जाते हैं और कुछ मनुष्य कितपय दिन जीवित रहकर पड (मर) जाते हैं। मनुष्योंके शरीरकी उत्कृष्ट ऊँचाई ५२५ धनुष (इतनी ही ऊँचाई बाहुबलिकी थी)। तथा निकृष्ट ऊँचाई १ अरित प्रमाणकी होती है (यह छट्ठे कालमें अन्तमें होती है) ऐसा जिनवरने भव्यजनोंके लिए प्रकट किया है। उस कालमें जीव मरकर कुब्जक एवं वामन संस्थानवाले होते हैं। वे परस्परमें रमते हैं, लजाते नहीं।

सातवों पृथ्वीके नारकी जीव मनुष्योंमें उत्पन्न नहीं होते। हाँ, अन्य-अन्य जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा विचारा गया है। हे सुरेश, जिस प्रकार यह (पूर्वोक्त विषय) समझा है, उसी प्रकार तेजोकाय एवं वायुकाय प्राणियोंके विषयमें भी जानो कि वे भी मनुष्योंमें जन्म नहीं ले सकते। कोई-कोई तपस्वी कठोर व्रतधारी होते हैं, वे भवनवासी, व्यन्तर एवं ज्योतिषी सुरवरोंमें उत्पन्न होते हैं। परिव्राजक साधु पाँचवें स्वर्ग तक जन्म ले सकते हैं। आजीविक साधु १५ सहस्रार—बारहवें स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। सम्यक्तवरूपी आभरणसे विभूषित मनुष्य इन (पूर्वोक्त) देवोंमें तथा इनसे भी ऊपरवाले देवोंमें उत्पन्न होते हैं। व्रताश्रित मनुष्य भी इन सब स्वर्गोंमें जन्म ले सकते हैं। श्रावकके बारह व्रतोंसे प्रभावित सुन्दर मनुष्य सोलहवें अच्युत स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। व्रतरहित कोई भी मुनि उसके ऊपर नहीं जा सकता; ऐसा जिनेन्द्रने कहा है। द्रव्यालगी व्रत सहित मुनि नव-ग्रैवेयक पर्यन्त जा सकते हैं। २० भाव सहित शुद्ध चारित्रसे अलंकृत मुनि जिनीलगके प्रभावसे महाव्रत सहित ऊपर जाते हैं।

घत्ता—अभव्य निर्ग्रन्थ व्रतधारी मुनि ऊपरके नौवें ग्रैवेयक तक उत्पन्न हो सकते हैं, तथा प्रशस्त रत्नत्रयवालोंकी उत्पत्ति ऊपरके सर्वार्थसिद्धि स्वर्ग तक हो सकती है।।२१३।।

#### २१

## किस कोटिका जीव मरकर कहाँ जन्म लेता है ?

नारकी जीव मरकर नारकी नहीं होता। इसी प्रकार मनोहारी देव भी मरकर देव नहीं होता। जिस प्रकार नारकी जीव मरकर देव नहीं होते उसी प्रकार स्वर्ग-विमानोंमें रहनेवाले देव भी मरकर नारकी नहीं होते। मनुष्य एवं तिर्यंच चारों ही गितयों में गमन करते हुए भ्रमते रहते हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी भी हो सकते हैं।

तिर्यंचके शरीर-प्रमाण आयुष्यको पाकर तिर्यंच प्राणी मरकर तिर्यंच होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य शरीरसे मनुष्य जन्म पाना भी (सिद्धान्त-) विरुद्ध नहीं है।

मनुष्य एवं तियंच (भोगभूमिमें) पल्योपम आयु प्रमाण जीवित रहकर उपराम-भावों से आयं स्वभाव होकर फिर (अन्य) तीनों गितयों में नहीं जाते, वे निश्चय ही स्वर्गमें देव-शरीर प्राप्त करते हैं ऐसा जिनेन्द्रने कहा है।

परिमियाड अन्नोन्न वियारण
पढम-नरइ महि जंति असन्निय
सक्कर पिंड गच्छंति सरीसव
तुरियइ कॅसण काय महि भीसण
10 पंचमियहि पयंड पंचाणण
सत्तमियई नर तिमि उपजाहिँ
सत्तम नरइ नितु न हवइ नरु
मधविहि णिग्गड कोवि णरत्तणु
अंजणाहि आयड पंचमगइ
15 आइउँ सेर्छाह वंसहि धम्महिँ
नड सलाय-पुरिसत्तणु पावहिँ

कोहानलहु वास जे मारण।
जीव दुक्ख-पूरिय अपसन्निय।
रउरव-नरइ पिक्ख सुणि वासव।
जीत महोरय कक्कस नीसण।
तम पिह महिल्ड परणर-माणण।
वइर-वसेण भिडंति ण भज्जिहिं।
पावइ तिरियत्तणु दुह-तप्पर।
लहइ अरिटुहे देसवइत्तणु।
पावइ पेंड्डेवि केवल संतइ।
कोवि होइ तित्थयर अरम्मिहं।
नर तिरियवि मुणिवर परिभाविहं।

घत्ता—सव्वत्थिव माणुसु संभवइ एम भणहिं जिण सामिय। जड्डगइ गामि हलहर सयल कन्ह अहोगइ-गामिय॥२१४॥

२२

दुण्णिरिक्ख पिंडसत्तु-वियारण हुंति कयावि ण वप्प-हलाउह तिण्णि काय पायंति णरत्तणु वायर-पुह्वि-तोय पत्तेयहूँ पुण्ण-सलायत्तणु ण सतामस तिरियलोउ अक्खिड एवहिँ पुणु पढमावणिपविचित्ता णामें तिहँ खर-वहुलु खंडु पढमिल्लउ णव-पयार-भवणामर-भूसिड सोवि पिमेडँ चडरासी-सहसहिं तिज्जड जलवहलक्खु समक्खिड तिहँ णारय णिह रणु पारंभिहें पाव-वहुल छहं अवरावणियउँ

5

10

णरयहो नीसरेवि णारायण।

किं वहुवेण तहय चक्काउह।

जेम तेम जाणिहें तिरियत्तणु।

हुंति कयाविहु देवए एयहूँ।
अमयासण लहंति आजोइस।
णरय-णिवासु सहसलोयण सुणु।
आहासिय जिणेण मह-धामेँ।
सोलह सहस वि जोयण मल्लउ।
पंक-वहुलु वीयउ जे समासिउ।
असुर-भूव रक्खस तिहें निवसिहें।
सो असीइ-सहसेहिँ समक्खिउ।
अवहुप्रु विउह्हिव विहंमिहेँ।
जिलवह मुएवि ण अणिंण मुणियउ।

३. J. V. °रि । ४. D. कं । ५. D. J. पयडेवि । २२. १. D. भव ।

परिमित आयुवाले जो मनुष्य परस्परमें विकारी (लड़नेवाले) तथा क्रोधाग्निकी ज्वालासे १० मारे जाते हैं वे दुखोंसे परिपूर्ण प्रथम नरकमें जाते हैं। (इसी प्रकार) असंज्ञी तियंच भी मरकर प्रथम नरकमें जाते हैं। सरीसृप आदि प्राणी मरकर शर्कराप्रभा नामकी दूसरी नरक भूमि तक जाते हैं। हे वासव, और सुनी—पक्षीगण तीसरे रौरव नामक नरक पर्यन्त जाते हैं। कृष्णकाय, पृथिवीपर भीषण एवं कर्कश आवाजवाले महोरग—सर्प चौथे नरक तक जाते हैं। प्रचण्ड पंचाननि—सिंह पाँचवीं नरक भूमि तक जाते हैं। परनरको माननेवाली महिलाएँ छठी नरकभूमि तक जाती हैं। नर एवं तिमि (मत्स्य) मरकर सातवीं नरक भूमि तक जन्म लेते हैं। वहाँपर वे (पूर्वं-जन्मके) बैरके वशीभूत होकर परस्परमें भिड़ जाते हैं, भागते नहीं।

सातवें (माधवी) नरकसे निकलकर वह प्राणी मनुष्य नहीं हो सकता। दुखों में तत्पर तियँच शरीर ही पाता है। छठे (मधवी) नरकसे निकलकर कोई-कोई नारकी मनुष्य शरीर भी पा लेता है। वही मनुष्य पाँचवें अरिष्टा नरकभूमिमें देशव्रतीपनेको भी प्राप्त होता है। अंजना २० नामक चौथे नरकसे निकलकर वह प्राणी केवलज्ञान प्राप्त कर पंचमगित (मोक्ष) को प्राप्त करता है। शैला, वंशा एवं घम्मा नामके तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम अरम्य नरकोंसे निकलकर कोई-कोई जीव तीर्थंकर हो सकते हैं। वे अन्य शलाका पुरुषोंके शरीरको प्राप्त नहीं करते। मनुष्य एवं तियँच मरकर मुनिवर पदको प्राप्त करते हैं।

घत्ता—मनुष्य सभी विमानों में उत्पन्न होते हैं, ऐसा जिनस्वामीने कहा है। बलदेव २५ आदि सभी ऊर्ध्वगतिगामी होते हैं। जबिक कृष्ण अधीगतिगामी।।२१४।।

#### २२

#### तियंग्लोक और नरकलोकमें प्राणियोंकी उत्पत्ति-क्षमता तथा भूमियोंका दिस्तार

दुर्निवार प्रतिशत्रु (प्रतिनारायण) का विदारण करनेवाले नारायण नरकसे निकलकर कभी भी हलायुध (-बलभद्र) नहीं होते, अधिक क्या कहें; वे चक्रायुध भी नहीं हो सकते। अग्नि व वायुकायको छोड़कर जिस प्रकार पृथिवी, जल एवं वनस्पित इन तीनों कायोंसे मनुष्य शरीर पाते हैं, उसी प्रकार तियँचोंका भी जानो। कदाचित् देवगितसे चयकर वह देव बादर पृथिवी, बादर जल, प्रत्येक वनस्पित कायमें जन्म लेते हैं।

हे अमृताशन, तामस वृत्तिवाले ज्योतिषीदेव, पुण्य शलाकापुरुष शरोरको प्राप्त नहीं होते। हे सहस्रलोचन—इन्द्र, अभी तुम्हें तिर्यंग्लोकके प्राणियोंकी उत्पत्ति-क्षमता कही, अब नरक-निवासके विषयमें सुनो—

तेजोधाम जिनेन्द्रने चित्रा नामकी प्रथमा पृथिवी कही है। (उस पृथिवीके ३ खण्ड हैं—) खरबहुल नामका प्रथम खण्ड है, जो १६ सहस्र योजन (विस्तृत) है जो (कुछ व्यन्तरों तथा १० अमुरकुमारोंको छोड़कर) ९ प्रकारके भवनवासी देवोंसे विभूषित है। इसी प्रकार जो दूसरा पंकबहुल भाग कहा गया है, वह ८४ हजार योजन प्रमाण है, जहाँ अमुरकुमार जातिके देव, भवनवासी देव तथा राक्षस नामक व्यन्तर देव निवास करते हैं। तीसरा जलबहुल नामका खण्ड कहा गया है, जो ८० हजार योजन प्रमाण है। वहाँ नारकी प्राणी विक्रिया ऋदि करके परस्परमें विरोध किया करते हैं और युद्ध करते रहते हैं। इसी प्रकार अन्य ६ पृथिवियोंके भी पाप-बहुल १५ नारकी प्राणी हैं, जिनका विचार जिनवरको छोड़कर अन्य दूसरोंने नहीं किया।

15 मिय विज्ञीवत्तीस-सहासहिं चडवीसेहिं चडत्थी वीसहिं छट्टी पभणिय दुगुणिय अट्टहिं तइय मुणेव्वी अट्ठावीसहिं। आहासीय पंचिमय रिसीसहिं। सत्तमियावणि जाणहिँ अट्टहिँ।

घत्ता—आयड पिंडेण सुरिंद मुणि विगय-संख आयामें। एक्केक्की णारइयहिँ धरणि मणिड जिणें जियकामें॥२१५॥

२३

रयणपहा पढम सकर पहा दुँइय धूमपहा पंचमी अवरंणिखुत्त एयाण भूमीहु दुह पवर अवराइँ मुणि तीस-पणवीस-पंचदह-दह-तिण्णि पंचिवल नारइय तिह दुक्खु मुंजंति दरिसिय-मयाहीस-मायंग-रूवाईँ महिगयँईँ हेट्ठामुहोलंवियंगाईँ दुग्गंध देहाईँ दुग्गम तमालाईँ णर-तिरिय पर तेत्थु पावेण जायंति संभवइ तिहँ णाणु मिच्छा विहंगेंक्खु अंगार-संघाय-मैसि-कसण संकास पविरहय भू-भिडिड-भंगुरिय भालयल जिह-जिहँ विहंगेण जाणंति अप्पाणु वालुवपहा तइय पंकप्पहा तुरिय।
तमपह महातमपहा सत्तमी वृत्त।
तिमिरोह-भरियाइँ णिरु होंति विवराइँ।
पंचृण्णु एक्कु सउसहसु मणि भिण्णि।
कसणाईँ काओय-लेसा-वसा हुंति।
पंचक्ष हूवाइ णं णियइं दूवाईँ।
इच्छिय-महा-भीम-रण-रंग-संगाईँ।
खर-लोह-मय-कौल-कंटय-करालाईँ।
सहसा मुहुत्तेण हुंडंगु गिण्हंति।
जिणमय वियवखणहँ अवही मणे लक्खु।
पायडिय-दंतालि संजणिय-संतास।
कवि लुद्ध धम्मिल्ल ख-भरिय गयणयल।
तिह-तिह जे सुमरंति तं तं जि णिय-ठाणु।

घत्ता—हेट्टा मुहं ते असि पत्तवणे परिवडंति रोसारूण । 'हणु हणु' भणंति जुज्झण-णिरय णिच-रइय-रण-दारुण ॥२१६॥

२ . १. D. J. V. दहय। २. D. पं । ३. D. या । ४. D. मा ५. D. रक्खा ६. D. मा

10

15

5

(प्रथम नरक पृथिवीकी मोटाई एक लाख अस्सी हजार योजन है) दूसरी नरक पृथिवी की मोटाई बत्तीस हजार योजन तथा तीसरी नरक-पृथिवीकी मोटाई २८ हजार योजन जानना चाहिए। चौथी नरक-पृथिवीकी मोटाई चौबीस हजार योजन तथा ऋषियों द्वारा पाँचवीं नरक-पृथिवीको मोटाई २० हजार योजन कही गयी है। छठवीं नरक-पृथिवीकी मोटाई ८ दूनी अर्थात् २० सोलह हजार योजन प्रमाण कही गयी है तथा सातवीं नरक-पृथिवीका प्रमाण आठ हजार योजन जानो।

घत्ता—हे सुरेन्द्र, आयाममें असंख्यात प्रमाण (नारिकयोंकी) आयु सुनो । जैसा कि कामारिजित जिनेन्द्रने एक-एक नरक-पृथिवीकी आयु कही है ॥२१५॥

#### २३

# प्रमुख नरकभूमियाँ और वहाँके निवासी नारकी जीवोंकी दिनचर्या एवं जीवन

पहली रत्नप्रभा, दूसरी शर्कराप्रभा, तीसरी बालुकाप्रभा, चौथी पंकप्रभा, पाँचवीं धूमप्रभा अन्य निश्चित रूपसे छठवीं तमप्रभा एवं सातवीं महातमप्रभा नामकी नरकभूमियाँ कही गयी हैं। ये समस्त नरकभूमियाँ प्रवर दुखोंसे व्याप्त तथा तिमिरसमूह एवं विवरोंसे भरी हुई होती हैं। उन सातों पृथिवियों में विवरों की संख्या क्रमशः (प्रथम नरकमें—) तीस लाख, (दूसरे नरकमें—) पचीस लाख, (तीसरे नरकमें—) पन्द्रह लाख, (चौथे नरकमें—) दस लाख, (पाँचवें- ५ नरकमें—) तीन लाख, (छठवें नरकमें—) पाँचकम एक लाख, एवं (सातवें नरकमें—) केवल पाँच ही बिल जानो। कृष्ण, नील एवं कापोत लेश्याओं के वशीभूत होकर वे नारकी जीव उन विवरोंमें दुख भोगते रहते हैं।

वहाँ वे (विक्रिया ऋद्धिवश) मृगाधीश एवं मातंगके रूपों को दरशाकर प्रत्यक्ष होते हैं, मानों वे स्वयं ही उस रूपवालों के निजी दूत हों।

नारकी प्राणी जब जन्म लेकर वहाँ भूमिपर पहुँचते हैं, तब वे नीचे मुख लम्बे अंगवाले होते हैं तथा वहाँ आकर इच्छित महाभयंकर रणरंगमें संगत हो जाते हैं। उनका शरीर बड़ा ही दुर्गिन्धपूर्ण होता है। वहाँ दुर्गम तमाल वृक्ष होते हैं, जो लोहेके बने हुए कीलों व काँटों जैसे भयानक होते हैं। मनुष्य एवं तियँच भयानक पापों के कारण उन नरकों में जन्म लेते हैं। मुख्य खपसे वे एकाएक हुण्डक संस्थान ही ग्रहण करते हैं।

वहाँ मिथ्याविभंगाविध नामका ज्ञान होता है, ऐसा जिनमतमें विचक्षणों ने अपने अविधज्ञानसे मनमें (स्वयं) देखा है।

अंगारों के संघातसे स्याहीके समान काली दन्तपंक्तिको उखाड़ फेंककर वे परस्परमें सन्त्रास उत्पन्न करते हैं।

कुटिल भालतलपर भौहें चढ़ाकर कभी-कभी तो केश-समूह उखाड़ डालते हैं और मारो- २० मारो कहकर आकाश को भर देते हैं। जिस-जिस विधिसे वे अपने पूर्वभव को जानते हैं उसी-उसी विधिसे वे अपने पूर्वस्थानों का स्मरण करते हैं।

घत्ता— रोषसे लाल नेत्रवाले वे नीचा मुख कर तलवारके समान पत्तो वाले वनमें गिरा दिये जाते हैं। और मारो-मारो कहते हुए नित्य ही दारुण युद्धमें जूझते रहते हैं।।२१६॥

10

२४

ण मज्झत्थु णो मित्तु दुक्खावहारी पलोविज्ञए जाहँ वेसो वियारी फुडं तत्थु खेत्तस्सहावेण दुक्खं सुई-सिण्णहो भूपएसो असेसो खरो दुद्धरो चंडु सीडण्हवाओ महीजाय पत्ता सुणित्तिसु-तुल्ला पडंताणिसं णारयाणं सरीरं महोरंधि भक्खंति वेडव्वणाए पहाचिचि जालावली पज्जलंता तुरं धावमाणा फुरंतासिहत्था गिरिंदग्गि भक्खंति रिक्कंद्विंदा

ण सामी ण वंधू ण कारूणधारी।
रुसारतणेती अमुक्तोरु-खेरी।
किमिक्खिड्जए वप्प धत्थंग-रुक्खं।
ण सुक्खावहो कोवि सारो पएसो।
महादुस्सहो णाईँ दंभोलि-घाओ।
फलोहा कठोरा अलं णो रसुल्ला।
वियारंति तत्थुडभवाणं अधीरं।
मयाहीस-भीमाणणा भीसणाए।
पईसंति सञ्बत्थ दुट्ठा मिलंता।
अमाणा कुरूवाणणा णाईँ भत्था।
वियारेवि चंचूहिँ खुद्दा विणिंदा।

घत्ता-वइतरणिहँ पाणिउँ विस-सरिसु पीयमेतु मोछावइ । हिययंतरे णिब्मरु परिडहइ बहुविह-वेयण दावइ ॥२१७॥

२५

कुंड हैं किम भरिय हैं णारय वरिय हैं दूरस हैं। लोहिय प्वाल हैं अह-सु-विसाल हैं असुगस हैं। णहायहों णीसरियहों मह-भय-मेरियहों करिवि रणु। सहुँ तेण पयंड हिं णिय-भुव-दंड हिं तासु तणु। उक्क तिवि णारय दिंति रणायर णिवसण हैं। लोह मय हैं दिण्ण हैं सिहि संतत्त इ मूसण हैं। लोह नहिं परिपेच्ल हिस्य हैं सिमच्ल हैं वरसह हैं। तहिं तहिं जम-सासणु पाव पयासणु वहु दुह हैं। तहिं तहिं जोए विणु वहस ह लेविणु विहर हैं। तहिं तहिं पडिकूल हैं तिक्स तिसूल हैं णिहर हैं। तहिं तहिं अहार हैं तणु साहार हैं परिगस हैं। तहिं तहिं उगांध हैं फरस विरुद्ध जिणु मस हैं। आहारिय पुग्गल णिहिल णिरम्मल परिणवहिं।

10

5

### २४ नरकके दुखोंका वर्णन

उन नरकोंमें न तो कोई मध्यस्थ है, और न ही कोई दु:खापहारी मित्र एवं करणाधारी स्वामीं अथवा बम्धु ही। वहाँ उन नारिकयोंका विकारी वेश ही देखा जाता है (अर्थात् शरीरके तिल्ल-तिल खण्ड करके फेंक दिया जाता है)। रोषसे जिनके नेत्र लाल बने रहते हैं तथा जो अपने महान् उद्देगको नहीं छोड़ पाते।

वहाँ क्षेत्रका स्वाभाविक दुख स्पष्ट है। वहाँ वृक्षों द्वारा किये गये ध्वस्त अंगोंके विषयमें क्या कहा जाये ? वहाँके समस्त भूमि-प्रदेश सुईके समान नुकीले तेज हैं, कोई भी प्रदेश सुखदायक अथवा सारभूत नहीं हैं।

वहाँ खर, दुर्धर, चण्ड, शीत, उष्ण एवं शीतोष्ण वायुएँ बहा करती हैं। वे वज्राघातके समान ही महादूस्सह होती हैं।

महीजात वृक्षोंके पत्ते अत्यन्त निस्त्रिश (क्रूर) असिके समान रहते हैं। उन वृक्षोंके फल- १० समूह कठोर एवं रसरिहत होते हैं। वे नारिकयोंके अधीर शरीरों पर देखते ही देखते उनपर गिर पड़ते हैं और उनका विदारण कर डालते हैं। अपनी भीषण विक्रिया ऋद्धिसे मृगाधीशका भयानक मुख बनाकर (परस्परमें अपने ही) महान् हृदय-रन्ध्रोंको खा जाते हैं तथा वे नारिक दुष्ट परस्परमें मिलकर प्रज्वलित प्रभासे चट-चट करनेवाली ज्वालावलीमें प्रवेश कर जाते हैं। तुरन्त दौड़ते हुए, स्फुरायमान, तलवारके समान हाथोंवाले, प्रमाणरिहत शरीरवाले तथा कुरूप एवं धौकनीके १५ समान मुखवाले होते हैं। क्षुद्र निद्रारिहत ऋक्षेन्द्र-समूह अपनी चंचुओं द्वारा विदीर्ण करके गिरीन्द्र जैसी अग्नि भी खा जाते हैं।

घत्ता—वहाँ वैतरणी (नदी बहती है जिस) का पानी विषके समान है, जिसके पीने मात्रसे मूर्च्छा आ जाती है तथा जो हृदयको विशेष रूपसे जला डालता है तथा नाना प्रकारकी वेदना उत्पन्न करता है ॥२१७॥

# २५

# नरकभूमिके दुख-वर्णंन

उन नरकभूमियों में कृमियों से भरे हुए खून एवं पीबके आलय, दुःस्वादु जलके परिपूर्ण एवं प्राणों को तत्काल हर लेनेवाले अति सुविशाल कुण्ड बने हुए हैं। उन कुण्डों में स्नान कर निकले हुए एवं महान् भयसे भरे हुए नारिकयों के साथ वे (अन्य नारकी) अपने-अपने प्रचण्ड भुजदण्डों से युद्ध करके शरीरों की त्रस्त कर देते हैं। फिर वे रणातुर होकर परस्परमें ही एक दूसरेको काट-काटकर वस्त्र-विहीन कर देते हैं और अग्निसे तपाये हुए लौहमय आभूषणों को पहना देते हैं। जहाँ-जहाँ अनेक दुखों से भरे हुए उत्तम सुखोंको देखते हैं, उन्हींकी इच्छा करने लगते हैं। किन्तु वहाँ-वहाँ पापप्रकाशक यमराजका शासन रहता है। जहाँ-जहाँ देखकर वे (नारकी) निष्ठुर आसन लेकर बैठते हैं, वहीं-वहीं प्रतिकूल एवं तीक्ष्ण त्रिशूल बन जाते हैं।

जहाँ-जहाँ वे शरीरके आधारके लिए जरा-सा भी आहारका ग्रास लेते हैं, वहीं-वहीं वे अति दुर्गेन्धिपूर्णं स्पर्श-विरुद्ध (विषेली मिट्टी अर्थात् विष्ठा) बन जाते हैं, ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं। इस १०

20

25

5

10

15

हिंसा असुहतें पीडिय-गतें णड चवहिं।
जिहें जिहें पिर फंसई अणरइ धंसइ णिय मणहो।
तिहें तिहें खर सयणईं णं दुव्वयणईं दुज्जणहो।
जं जं आचक्खईं केविल अक्खइ णय खयर।
तं ते विरसिल्लड किंपि ण मल्लड असुहयर।
जं जं अग्वायए घोणईं घायईं चत्तमईं।
तं तं कुणि संगड णिहिलु ण चंगड तेत्थुलईं।
जिहें जिहें अरवण्णहिं निसुणहिं कन्नहिं थिर रयणु।
तिहें तिहें पर्याणय-दुहु वंकावइ मुहु दुव्वयणु।
जं जं मणि चिंतइ पुणु-पुणु मंतइ इक्कमणु।
तं तं मण-तवणु वेयण-दावणु दिलय-तणु।

घत्ता—जरु-अच्छि-कुच्छि-सिर-वेयण उद्धसासु अणिवारिड । सन्वड वाहिड परि संभवहिँ नारयदेहि निरारिड ॥२१८॥

२६

सहँ अणुमीलिय कालु वि जित्थु कहिज्जइ काईँ अहोगइ तिक्खु अराइ पयावह रोहड कन्हु भणंतड एम कुणंतु दुहेण भिडंतड सो सहँ नारइएहिँ न भिज्जइ दाणव-देव-गणेहिँ अहो तुहुँ कुंजरु पंचमुहेण अहो तुहुँ कुंजरु पंचमुहेण अहो तुहुँ एण इओ सि सिरेण विसी तुहुँ भिक्खिड वामयरेण हओ तुहुँ णिइलिओ महिसेण इमं हणु सारि पयंपिड एम पयंपइ नारड नारय मन्ने गयाऽसि-खुरुप-छुरी-मुसलेहिँ वियारइ वेरि न वारइ को वि न लब्भइ किंपि वि कोसिय तित्थु।
णिरंतर ताणडँ दूसहु दुक्खु।
निओहडँ आसि पुरा पिंडकन्हु।
सया पिरतप्पइ माणसिएण।
कयंतु व भूरि-रुसा लइएहिँ।
रणंगणि कीलहिँ मत्त मणेहिँ।
वियारिवि लिल्लेड एण दुहेण।
मही-महिलाहि निमित्तु खरेण।
विसंतु विले छुह-खीणुयरेण।
महंत-विसाणहिँ सास-वसेण।
घयाहड पज्जलिओसिहि जेम।
पडंत-महादुह-जाल असन्ने।
रहंग-सुसञ्बल सिल्ल-हलेहिँ।
सदेहु वि ताहँ महाडहु होइ।

घत्ता—अण्णेण अण्णु वाणहिँ वणिउँ अर्णिण अन्तु निवाइउ । अण्णेण अन्तु निहारियउ अन्ने अन्तु विघाइउ ॥२१९॥

२६. १. J. V. नरई । २. D. हा ३. D. J. V. वो ।

प्रकार समस्त पुद्गलों का आहार कर वे निरगंल परिणमन किया करते हैं। हिंसाकी अशुभतासे उनके शरीरों में पीड़ा तो होती हैं, किन्तु वे मरते नहीं। अपने मनसे जहाँ-जहाँ स्पर्श करते हैं वे वहीं वेदनापूर्वंक धँस जाते हैं तथा वहाँ-वहाँ (उनके लिए) तीक्ष्ण शयन (काँटेदार पलंग) बन जाते हैं, वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दुजँनोंक दुवँचन ही हों।

उन नरकोंके विषयमें जो कुछ कहा गया है, उसे परम नीतिज्ञ केवलीने देखा है। वहाँ १५ सब कुछ विरस ही विरस है, भला लगने लायक कुछ भी नहीं, सब कुछ अशुभतर है। त्यकमित उसके द्वारा जो-जो कुछ नासिकासे सूँघा जाता है, वही घातक हो जाता है। उन नरकों में सब लूले-लँगड़े अंगवाले ही रहते हैं, कोई भी अंग चंगा नहीं रहता। जहाँ-जहाँ कानों द्वारा स्थिरता-पूर्वक जो कुछ सुना जाता है, वह-वह प्रकट रूपसे दुख देनेवाला एवं कुटिल दुवंचन ही मुखसे निकलता है। जो-जो मनमें विचारते हैं तथा एकाग्र मनसे बार-बार सोचते हैं वह-वह मदनसे २० तप्त करनेवाला, वेदनाको उत्पन्न करनेवाला तथा शरीरका दलन करनेवाला होता है।

घत्ता—बुढ़ापेकी वेदना, अक्षिनेत्रोंकी वेदना, कुक्षिकी वेदना एवं सिरकी वेदना तथा अनिवारित ऊर्ध्व क्वाँस आदि सभी व्याधियाँ नारिकयोंके कारीरमें उत्पन्न होती रहती हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं ॥२१८॥

# २६

### नरकोंके घोर दुखोंका वर्णन

जहाँ अणुमात्र भी किसी प्रकारके सुखके अनुभव करनेका अवसर नहीं मिलता, जहाँ विक्रोश-आक्रोश ही बना रहता है, वहाँकी तीक्ष्ण अधोगितको कहाँ तक कहें, जहाँ नारिकयोंको निरन्तर दुस्सह दुख ही प्राप्त होते रहते हैं। 'शत्रुओंके प्रतापका हरण करनेवाला मैं (पूर्व भवमें) कृष्ण था, मैंने ही पूर्वकालमें प्रतिकृष्णका वध किया था।' इस प्रकार कहते हुए वे सब मानिसक दुखसे सदा परितप्त रहते हैं।

वे अत्यन्त क्रोधी नारिकयोंके साथ कृतान्तके समान भिड़ जाते हैं। रणांगणमें प्रमत्त मनपूर्वंक क्रीड़ाएँ करते हुए वे दानवों अथवा देवोंके द्वारा भी अलग-अलग नहीं किये जा सकते।
'अरे जब तू पूर्वंभवमें कुंजर था, तब पंचमुख—सिंह द्वारा विदारित किया जाकर दुख-सागरमें
धकेल दिया गया था। अरे इस दुष्टने पृथ्वी एवं महिलाके निमित्त तीखी तलवार तेरे सिरमें
मारकर तेरा वध कर दिया था। है विषधर, तू सुधासे क्षीण उदरवाले गरुड़से बिलोमें प्रवेश
करते हुए खा डाला गया था। अथवा आज़ाके वशीभूत होकर महिषके विशाल सींगों द्वारा तू
रौंदा गया था। अतः 'इसे मारी' 'इसे मारो' इस प्रकार स्मरण दिला-दिला करके वहाँ वे
परस्पर में लड़ाया करते हैं। जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होती है उसी प्रकार घावों से आहत
वे नारकी प्राणो भी क्रोधसे प्रज्वलित होते रहते हैं।' इस प्रकार नारकी प्राणो एक दूसरेसे कहते
रहते हैं और महादुखख्पी अग्निकी ज्वालामें पड़े रहते हैं। गदा, असि, खुरपा, छुरी, मूसल,
रथांग (चक्र), सब्बल, शिला, हल आदि शस्त्रोंसे उन बैरियोंको विदारते रहते हैं, कोई उन्हें
रोकता नहीं। वहाँ तो उनका शरीर स्वयं ही महाआयुध बन जाता है।

घत्ता वहाँ एकको दूसरेके बाण द्वारा घायल कराया जाता है, एक दूसरेको मारते रहते हैं। एक दूसरेको विदीर्ण करते रहते हैं और परस्परमें एक दूसरेको घातते रहते हैं। । २१९।।

अन्तेण अन्तु चक्केण छिन्त अन्नेण अन्नु घित्तउ हुवासे अन्नेण अन्नु 5 तिलु-तिलु करेवि तह तणड मंसु अल्लविड तासु लइ-लइ निहीण एवहिँ हयासे 10 किं कायराई मणि अहिलसेहि तावेवि णाउ अन्नहु जि मज्जु पिउ-पिउ जिणिद 15 जाणइ नवंगु फुड़ कहइ गुज्झ उम्मग्गि जंति निद्धम्म बुद्धि वारिय परत 20 पईँ रिमय जेम आहिंगिएह सिहि वन्न र्त्त मन्निवि मणोज्जु परकीय-वाल 25 सेंविल विसाल अवरंडि काई चिर विरइयाई

विरएवि मन्तु। वच्छयलु भिन्तु । अंगार-वन्तु । जालावभासि । अइअपसन्तु । दारिड धरेवि। परिगय पसंसु । दुक्तिय मयासु। किं नियहि दीण। कृहि गय पियास। वणे वणयराई। मारिवि गसेहि। करि कूर भाउ। भिंग दिन्तु सञ्जु। पय णय फर्णिदु। कय सुह पसंगु। परकडलु तुड्सु। पर-तियं रमंति। अपत्त सुद्धि। अमुणिय परत्त । एमेंबहि जितेम। लोह मय देह। णं तुज्झु रत्ता। वित्थरिय चोज्जु। कोइल-रवाल। कटय कराल। न सरिह नियाई। चरियहँ सयाई।

वत्ता—खितुब्भव ताणवँ माणसिव अवरुवि असुराईरिव। अन्नोन्नाइव इय पंचविद्व दुद्व नारइयहँ ईरिव।।२२०॥

26

नहि न नारि न पुरिसु अविणिदित पढम पुहइ नारइय सरीरहें सत्त सरासण तहय तिहत्यहैं नग्गु नउ स सब्बु विनिदिउ। कहि पमाणु जिणेण अवीरहँ। छंगुल परियाणहिँ णिग्गंथईँ।

२७. १ 10 कि र D. कि। १. V? वि १४. D. वह। ५. J. V. एम्बहि। ६. D. J. वा ।

### नारकी जीवोंके दुखोंका वर्णन

कोई किसीको क्रोध उत्पन्न कर देता है, तो कोई चक्र द्वारा उसके वक्षस्थलको छिन्न-भिन्न कर देता है। कोई किसीको अंगार वर्णका बना देता है तो कोई किसीको प्रज्वलित अग्निमें झोंक देता है। कोई किसीपर अत्यधिक अप्रसन्न होकर उसे पकड़कर विदारण कर उसका तिल-तिल समान खण्ड कर डालता है। एक कोई उसके निन्दित मांसको लेकर चिल्लाकर (दूसरे नारकीसे) कहता है—हे मांसाशी, दृष्ट, हे घातक, हे दिरद्र, इसे ले ले, देखता क्या है?

'हे हताश, हे पिशाच, तू कहाँ चला गया ? वनमें कातर वनचरोंको मारकर अपने मनमें तूने उन्हें खानेकी अभिलाषा क्यों की थी? हे नाग, (पूर्वभवमें) क्रूर भाव धारण कर तूने लोगोंको सन्तप्त क्यों किया था ? तूने दूसरोंको मदिरा कहकर विष क्यों दिया था ? हे प्रिय, उस निन्दित मदिराको तूने पिया क्यों था ? हे फणीन्द्र, तू इसके चरणोंमें नमस्कार कर।' इस प्रकार नारकी-जन परस्परमें चिल्ला-चिल्लाकर कहा करते हैं। "नवरसोंको जानकर तूने खूब मुख-प्रसंग किये। १० तूने परस्त्रियोंकी गुप्त बातोंको स्पष्ट कहा, परस्त्रियोंके साथ रमता हुआ उन्मागंमें गया, बुद्धिको धर्मरहित किया, आत्मशुद्धिको प्राप्त नहीं किया, परलोकका वारण किया तथा परलोकपर विचार भी कभी नहीं किया था, पहले तू जिस प्रकार रमा था, उसी प्रकार अब तू अग्निके समान लाल वर्णवाली इस लौहमय देहसे आलिंगन कर और ऐसा मान कि वह तुझमें आसक्त है। स्वरकोिकला परकीया बालाओंको मनोज्ञ मानकर उनके प्रति प्रेम प्रकट करता था। कराल कांटों- १५ वाली ये ही वे बालाएँ हैं क्या अब तुझे अपने उन दुष्कार्योंका स्मरण नहीं है ? इनका आलिंगन कर। चिरकालसे तेरा ऐसा ही चरित्र रहा है।

घत्ता—क्षेत्रोद्भव दुख, मानसिक दुख और असुरों द्वारा प्रेरित दुख परस्पर कृत दुख तथा नारिकयों द्वारा प्रेरित दुख इस प्रकार नारिकयोंके ५ प्रकारके दुख कहे गये हैं ॥२२०॥

#### २८

### नारिकयोंके शरीरकी ऊँच।ई तथा उत्कृष्ट एवं जघन्य आयुका प्रमाण

वहाँ न तो अविनिन्दित — प्रशंसनीय स्त्रियाँ ही हैं, और न पुरुष हो। वे नग्न भी नहीं रहते। सभी विशेष रूपसे निन्दित नारकी रहते हैं।

प्रथम नरकके नारिकयोंके शरीरका प्रमाण वीर जिनने सात धनुष, तीन हाथ और छह

अवरहँ पुह्विहु पुणु जाणिव्वड एमें करंतहो नारयर मियहो 5 एक-ति-सत्त-दह जि सत्तारह तेतीस जि सायरईँ जिणिंदेँ उकिट्रेण जहन्ते जाणहिँ जं पढमिह<sup>3</sup> उत्तमु तं वीयहिँ जं वीयहिँ उत्तमु तं तइयहे 10 एण पयारे मुणि सक्कंदण

दूणु-दूणु एउ जि विरएव्वउ। धणु पंच सय होंति सत्तमियहो। अणुकमेण दुगुणिय एयारह् । आड माणु वज्जरिङ जिणिदेँ। दह वैरिस-सहस पढमई माणहिं। होइ जहन्नाउसु अवणीयहिँ। होइ जहन्तु पावसंछइयहै। अवरहँ वि संका णिक्कंदण।

घत्ता-विकिरिया तणु महीहाउसईँ होंति अहोहो विवरईँ। विछिन्नई वित्थारिय-रणई दुप्पिक्खई घण-तिमिरई ॥२२१॥

२९

नरयनिवासु कहिड एवहिँ पुण् सुर दहट्ट पण-सोलह-बे-नव एयहिँ पढम रयणपह-नामहे जे खरवहुल-पंकवहुलक्खईँ सुणिहुँ तईँ उवरि[माइंतैहिँ]असुर णिवासईँ चउगुण सोल्ह् सहस सुवासईँ। 5 चडरासी नायहँ सुरवन्नहँ आसाणल मयरहरकुमारहँ छाहत्तरि लक्खईँ एक्किक्कहो एकिहिं मिलियई हुंति समक्खई तित्तिय होंति जिणिंदहो गेहइँ 10 चउद्ह सहस निवासई भ्यह

एकचित्तु होइवि सुरवइ सुणु। पंचपयार पुरो-विरइय-तव। महिहि जि णायरि सत्थि सणामहे दो खंडईँ णानिहु पश्चक्खईँ। सत्तरि दोहिमि भीसि सुवन्नहँ। दीव-थणिय-विज्जुलिय-कुमारहँ। एउ भावण - घर-माणु पउत्तइ। सत्तकोडि बाहत्तरि लक्खई। कुसुम-गंध-वस मिलिय-दुरेहइँ। रक्खसाहँ सोलह गुणभूयहँ।

२८. १. J. V. एम्ब रि. D. विर । इ. J. V. वि । ४. J. सका ।

<sup>ि</sup>क कि मिल्डी. कि एक समान है। इसमें 'माइतहि' पाठके कारण छन्दोभंग होता है।। इस प्रिक्ति प्रथमचर्णकी पाठ इस प्रकार भी ही सकता the title water with distributions are when

२०

अंगुल प्रमाण बताया हैं। निर्ग्रन्थों द्वारा यह स्वयं ही जाना हुआ है। अन्य दूसरी-तीसरी नरक पृथिवियोंके नारिकयोंके शरीरके प्रमाण दूने-दूने (अर्थात् दूसरी पृथिवीमें पन्द्रह धनुष, दो हाथ और बारह अंगुल, तीसरी पृथिवीमें एकतीस धनुष, एक हाथ, चौथी पृथिवीमें बासठ धनुष, दो हाथ, पाँचवीं पृथिवीमें एक सौ पचीस धनुष, छठवीं पृथिवीमें दो सौ पचास धनुष, प्रमाण शरीर हैं। इसी प्रकार सातवीं पृथिवीके नारिकयोंके शरीर का प्रमाण पाँच सौ धनुष है। (इन्हें) जानो और विरक्त बनो।

प्रथम नरकमें एक सागर, दूसरे नरकमें तीन सागर, तीसरे नरकमें सात सागर, चौथे १० नरकमें दस सागर, पाँचवें नरकमें सत्रह सागर, छठवें नरकमें बाईस सागर और सातवें नरकमें तैंतीस सागरकी उत्कृष्ट आयु जिनेन्द्र द्वारा कही गयी है।

जघन्य आयु इस प्रकार जानो—प्रथम नरकमें १० सहस्र वर्षकी जघन्य आयु मानो तथा प्रथम नरककी जो उत्कृष्ट आयु है, वही दूसरे नरककी जघन्यायु समझो। जो दूसरे नरककी उत्कृष्ट आयु है, वही पापोंसे आच्छन्न तीसरे नरककी जघन्य आयु है।

हे शकेन्द्र, इसी प्रकार अन्य नारकों की भी जघन्य आयु समझो और दूसरों की शंकाका निवारण करो।

घता—उन नारकी जींबों का वैक्रियक शरीर होता है जिनकी आयु महादीर्घ होती है। वहाँ दुष्प्रेक्ष्य घन तिमिरवाले अधोमखी विस्तीर्ण विवर होते हैं। जहाँ वे रमण किया करते हैं ॥२२१॥

### २९ देवोंके भेद एवं उनके निवासोंकी संख्या

इस प्रकार मैंने हे सुरपित, नरकवालोंको कह दिया है। अब तुम पुनः एकाग्र-चित्त होकर (देवोंके विषयमें भी ) सुनो ।

भवनवासी देव दस प्रकारके हैं, व्यन्तर देव आठ प्रकारके, ज्योतिषी देव पाँच प्रकारके, वैमानिक देवोंमें कल्पोपपन्न देव सोलह प्रकारके, कल्पातीतोंमें नव ग्रैवेयक, नव अनुदिश और पाँच अनुत्तर भेदवाले विमान हैं। इनकी रचना तुम्हें बताते हैं—

प्रथम रत्नप्रभा नामकी पृथिवीमें नारकीय शक्तिके नामानुरूप जो खरबहुल एवं पंखबहुल नामसे प्रसिद्ध दो खण्ड ज्ञानियोंने प्रत्यक्षरूपसे देखे हैं, सो मुनो, उनके ऊपर अमुरकुमार जातिके भवनवासी देवोंके चार गुने सोलह अर्थात् चौसठ सहस्र (चौसठ लाख?) मुवासित निवास भवन हैं। नागकुमारोंके चौरासी लाख, सुवर्ण वर्णवाले सुपर्ण (गरुड़) कुमारोंके बहत्तर लाख, आशा (दिक्) कुमार, अनल (अपन) कुमार, मकरघर (उदिध) कुमार, द्वीपकुमार, स्तिनत-कुमार (मेघकुमार) एवं विद्युत्कुमारों, इन छहोंमें प्रत्येकके छिहत्तर-छिहत्तर लाख मनोहर गृह कहे गये हैं, उन्हें मानो। (इस प्रकार वातकुमारोंके भी छानबे लाख भवन जानो) इन सभी कहे हुए भवनोंको एक साथ मिला देनेसे वे कुल सात करोड़ बहत्तर लाख भवन होते हैं।

उक्त भवनोंमें सात करोड़ बहत्तर लाख ही कुसुम सुगन्धिक वशीभूत भ्रमरोंसे युक्त जिनेन्द्र गृह कहे गये हैं (क्योंकि प्रत्येक निवासमें एक-एक जिनेन्द्र गृह बने हुए हैं )।

भूतोंके चौदह हजार निवास गृह हैं, तथा राक्षसोंके निवासस्थान भूतोंकी अपेक्षा सोलह गुने अर्थात् दो लाख चौबीस हजार हैं।

### घत्ता-अवराइंमि वणि गयणयले सरे जलहि-तीरि लच्छीहरि। पविजल हवंति विंतर-नयर संघारहिय मणोहरि॥२२२॥

३०

नवइ-अहिए सय सत्त मुएविणु तहि णरलोयहो उवरितमासइ मणिमय अद्ध-कवित्थायार**इँ** वियलिय-संख विसाल विमाणई पिंडुत्तरेण ताहँ जुए दित्तिए 5 णरलोयहो वाहिरि संठिय थिर अमरायल चूलिय उवरिद्धिउ वालंतर मित्तें उवलक्खिड तम्मि होति सोहम्म-विमाणई 10 अट्ठावीस लक्ख ईसाण**ईँ** कहिय सणक्कुमार वारहँ जिह पुणु वेलक्खईँ चारि वियोरिय पुणु चालीस सहस विहिं वुज्झहिँ पुणु च्ड्कप्पिहें सूत्र सयक्खिय पढमहे गेवजहें सहु वुत्तर 15 सत्तुत्त्र सड साहिड वीयहे णव ज णवणवोत्तर णिहिडहैं

जोयणा**इँ** महि णहि लंघेविणु । वप्प परिद्विय जोइसवासप्र। परिगय-संख दीव वित्थारप्र। हुंति विविह मणिमय रस-दाणहैं। जोयण दह मीसिय सय खेतए। लंबिर घंट सरस रुइ भासिर। इंदणील-मणियर-उक्कंठिउ। केवलणाणि-जिणिद्हिं अक्खिउ। वसुचउगुणिय लक्ख-परिमाणई । वीयए सग्गे विमल सोक्खालई। हुंति अट्ट माहिंदए पुणु तिह। विहि पंचास सहास समीरिय। पुणु छहसविवह भंति विउज्झहिं। जिणवरेण णाणेण णिरिक्खिय। सयमह एयारह संजुत्तर। एयाणवइ णिहालिए तइयहो। पंच जि पंचाणुत्तर सिट्ठईं।

घत्ता—पंचासी लक्खहँ तिसहसईँ परिहरियप्न तेवीसईँ। एक्की कयाईँ सयलईँ हवहिँ तित्तिय जिणहँ णिवासईँ ॥२२३॥

३१

गेहहँ तुंगत्तण विहि कप्पहिं उप्परि विहिँ सय पंच समासिय पुणु विहिँ कप्पहिँ चारि मुणिज्जहिँ पुणु विहिँ पण्णासिहः संजुत्तउ पुणु चड सग्गहो गेहई चंगई छह सयाई मुणिणाह वियप्पिं। अद्ध चारि पुणु दोहिं पयासिय। इत्थुभंति मा वप्प करिज्ञहे। तिण्णि-तिण्णि पुणु विहि संलत्तई। सङ्हई विण्णि सयई उत्तुंगई।

घत्ता—और भी—िक वनोंमें, गगनतलमें, सरोवरोंमें, समुद्री तटोंपर लक्ष्मीगृह—कमलोंमें (अथवा कोषागारोंमें) संघात रहित एवं मनोहर विपुल मात्रामें व्यन्तरोंके नगर होते हैं॥२२२॥

### ३० स्वर्गमें देव विमानोंकी संख्या

पृथिवी-तलसे ७९० योजन ( ऊपर ) आकाश लाँघकर मनुष्य-लोकसे ऊपर-ऊपर ज्योतिषी देवोंके महान् आवास परिस्थित हैं। वे अर्थ कपित्थके आकारवाले हैं, जो असंख्यात द्वीपोंमें विस्तृत हैं। वे विशाल विमान भी असंख्यात हैं, जो विविध मणियोंसे युक्त तथा आनन्दरूपी रस प्रदान करनेवाले हैं। द्वितिसे दीप्त समस्त ज्योतिषी देवोंके पिण्डका कुल क्षेत्र ११० योजन ( आकाश क्षेत्रमें ) है। वह पिण्ड मनुष्य लोकसे बाहर स्थित है, (स्वभावसे ) स्थिर है तथा उसमें घण्टे लटकते रहते हैं, जो बड़े ही सरस, रुचिर एवं ध्वनिवाले होते हैं।

इन्द्रनील मणिकी किरणोंसे स्फुरायमान वह स्वगंलोक सुमेरु पर्वतकी चूलिकाके ऊपर स्थित है। उन दोनों (सुमेरुचूलिका एवं स्वगंलोक) का अन्तर मात्र एक बाल (केश) बराबर है, ऐसा जिनेन्द्रने अपने केवलज्ञानसे देखकर कहा है।

उस स्वगैंलोकमें सर्वप्रथम सौधमं स्वगैंक विमान हैं, जिनकी संख्या आठ गुने चार लाख १० अर्थात् बत्तीस प्रमाण है। निमंल सुखके स्थान दूसरे ईशान स्वगैंमें अट्ठाईस लाख विमान हैं। जिस प्रकार तीसरे सनत्कुमारके बारह लाख विमान कहें गये हैं, उसी प्रकार चौथे माहेन्द्र स्वगैंमें आठ लाख विमान कहें गये हैं। पाँचवें ब्रह्म स्वगैं एवं छठे ब्रह्मोत्तर स्वगैंमें दो-दो अर्थात् चार लाख विमान हैं। पुनः सातवें लान्तव स्वगैं एवं आठवें कापिष्ठ स्वगैंमें पचास हजार, नौवें शुक्र स्वगैं एवं दसवें महाशुक्र स्वगैंमें चालीस हजार विमान जानो। पुनः ग्यारहवें शतार स्वगैं एवं बारहवें एवं सहस्रार स्वगैंमें छह हजार विमान जानो और अपनी भ्रान्ति छोड़ो। पुनः तेरहवें आनत स्वगैं, चौदहवें प्राणत स्वगैं, पन्द्रहवें आरण स्वगैं एवं सोलहवें अच्युत इन चार स्वगौंमें सात सौ विमान जिनवरने अपने केवलज्ञानसे देखकर कहे हैं।

हे शतमख—इन्द्र, प्रथम तीन ग्रेवेयकोंमें ११ युक्त १०० अर्थात् १११ विमान कहे गये हैं। दूसरे तीन ग्रेवेयकोंमें १०७ विमान तथा तीसरे तीन ग्रेवेयकमें ९१ विमान जानो। नव-नवोत्तर २० अनुदिशोंमें ९ विमान निर्दिष्ट किये गये हैं तथा ५ अनुत्तरोंमें ५ विमान कहे गये हैं।

घत्ता—पचासी लाखमें-से तीन हजार घटाकर तेईस जोड़ दीजिए। ये जितने होते हैं उतने ही उन देव विमानोंमें जिन-मन्दिर हैं। अर्थात् ८५००००० – ३००० + २३ = ८४९७०२३ जिन मन्दिर ॥२२३॥

### ३१ देव विमानोंकी ऊँचाई

मुनीश्वरोंने प्रथम दो कल्पोंमें उन विमानोंकी ऊँचाई छह सौ योजन कही है। उसके ऊपर-वाले दो कल्पोंमें विमानोंकी ऊँचाई पाँच सौ योजन कही गयी है। उसके बादके दो कल्पोंमें विमानोंकी ऊँचाई चार सौ पचास योजन प्रकाशित की गयी है। उसके अगले दो कल्पोंमें चार सौ योजनकी ऊँचाई जानो, इसमें महाभ्रान्ति मत करो। तत्पश्चात् अगले दो कल्पोंमें तीन सौ पचास योजन तथा उसके बाद पुनः दो कल्पोंमें तीन सौ योजनकी ऊँचाई कही गयी है। पुनः अगले चार स्वर्गीमें उत्तम विमानोंकी ऊँचाई दो सौ पचास योजनकी कही गयी है।

15

10

पुणु वेसयइँ पृहम गेवजाप्र पुणु सड उवरिल्लहिँ पण्णासहिँ पुणु तुंगत्ते उवरि ससोहई पुणु सन्वत्थसिद्धि मिल्लेविणु तहिँ तइ छोय सिहिरि विणिविद्वी उच्छिल्लिय सिय-छत्त-समाणी मह जोयणइँअठ्ठ पिंडत्तें सविमाणंतरे भिण्ण मुहुतें छिति देहु आवाध-सहाएँ

तहिँ दिबह् दु मज्झिमहिँ मणुजाहिं। मुणहि णवाणोत्तरे जिण वैरिसइं। ्पंचवीस जोयण सुर गेहइँ। वारह जोयण नहु लंघेविणु। केवलेण अरुहेण गविडी। सुद्ध सिद्ध संदो हैं माणी। पणयालीस लक्ख पिहुलतें। सयणोयरे समय मय णिउते । पुब्बिज्ञयं वरं धम्म पहाएँ।

घता—उप्पन्जहिँ सुरचउरंसतणु वेउन्वियहिँ सरीरहिँ। मणुयायारहिँ सहु भूसणहिँ कडय-हार-केऊरहिँ ॥२२४॥

**३**२

आयासुव मल-पडल-विविज्ञय सयलामल लक्खणहिँ समासिय अणिमिस-छोयण अवियल-ससिमुह चम्म-रोम-सिर-णहर-पुरीसइँ सुक्क-वोक्क-मत्थिक्क वलासइँ ष्यइँ होति ण देह-सहावेँ उग्घडंति परिमल सुह सयडई तियस-जोणि-संपुडहो-मणोरम णीसरंति हरिसाऊरिय-मण मणि आणंदें मंति ण परियण पंचवीस चावइँ असुरहँ तणु सत्त सरासण जोइसियामर

सुर-तिय-कर-धुव चामर विज्ञिय। सहजाहरण विहूसण भूसिय। मुह-परिमल-परिवासिय-दिम्मुह । रेत-पित्त मुत्तामय मासइ। अस्थि-पूव-रसन्मीसिय-केसइँ। पीडिज्जंति क्यावि प वार्वे। उवगह सत्ति हवति सुर्पयडइँ। रूव-परज्जिय-रइवर णिरुवम। जय-जय-सद्द-पघोसिंह सुरयण। ज़ीव-णंद पभणहिँ वंदीयण। सेस भवण वितरहंमि दस भणु। सत्तहत्थ मुणि दो कप्पामर। घना उपर पुणु वृद्धिए बिवुह वृद्द अद्भ-अद्भ तो डिजह।

सञ्बद्धिसिद्धि जायह सुरहे एक्करयणि तणु गिज्जह ।। २२५।। 17. 2. J. V. a 12. J. V. 18. L.

प्रथम तीन ग्रैवेयकोंके विमानोंकी ऊँचाई दो सौ योजन तथा मनोज्ञ मध्यम तीन ग्रैवेयकोंमें एक सौ पचास योजनकी ऊँचाई मानो। उपरिम ग्रैवेयकोंमें एक सौ योजन तथा नव-नवोत्तर अनु-दिशोंमें पचास योजनको विमानोंकी ऊँचाई जिनवरने कही हैं। पुनः ऊपरके पाँच अनुत्तर विमानोंको पचीस योजनको ऊँचाई शोभित रहती हैं। उसके आगे सर्वार्थंसिद्धिको छोड़कर बारह योजन १० आकाशको लाँघकर वहाँ तीनों लोकोंके शिखरपर स्थित केवली अरहन्त द्वारा जानी हुई झिल-मिल-झिलमिल करती हुई श्वेत छत्रके समान शुद्ध सिद्ध-समूहोंसे युक्त सिद्धशिला है, जो कि पिण्ड (मध्य) में आठ महायोजन प्रमाण मोटी एवं पैतालीस लाख योजन चौड़ी है।

(देवोंकी उत्पत्तिका वर्णन—) देव अपने विमानोंके भीतर शय्याके मध्यमें भिन्न मुहूर्तमें समयके नियोगसे पूर्वोपाजित श्रेष्ठ धर्मके प्रभाव तथा अबाध पुण्यकी सहायतासे शरीरको धारण १५ करते हैं।

घत्ता—तथा वे समचतुरस्र शरीरके साथ उत्पन्न होते हैं। वैक्रियक शरीरोंसे युक्त वे मनुष्योंकी आकृति धारण कर कटक, हार, केयूर आदि भूषणोंसे सुशोभित रहते हैं॥२२४॥

### ३२

### देवोंकी शारीरिक स्थिति

आकाशको तरह ही देव मल-पटलसे रहित होते हैं। देवांगनाओं के हाथों द्वारा निश्चय ही चामरोंसे वीजित रहते हैं। उन देवोंको देह निर्मल एवं समस्त (शारीरिक) लक्षणोंसे समाश्रित तथा सहज आभरणोंकी शोभासे शोभित रहती है। उनके नेत्र निर्मिष एवं अविचल तथा मुख चन्द्रमाके समान सुन्दर होता है। उनके मुखकी सुगन्धिसे दिशामुख सुगन्धित रहते हैं। चमं, रोम, शिरा, नख, पुरीष (मल), रक्त, पित्त, मूत्र, मज्जा, मांस, शुक्र, कफ, हड्डी, कवलाहार, अस्थि, पूय (पीप) एवं रसमिश्रित केश ये सब दोष स्वभावसे ही उनके शरीरमें नहीं होते। ताप-ज्वर आदि रोगोंसे भी वे कभी पीड़ित नहीं होते।

परिमल-सुख स्वयं ही प्रकट होते हैं, उपकार करनेकी शक्ति भी उनमें स्पष्ट रूपसे रहती है।

देवयोनि-सम्पुट अत्यन्त अनुपम एवं मनोरम है तथा अपने रूपसे वह रितवर —कामदेवको भी पराजित करता है। वे हर्षसे परिपूर्ण मन होकर निकलते हैं, (उन्हें देखकर) देवगण जय-जय शब्दका घोष करते हैं। मन्त्रिजन एवं परिजन (उन्हें देखकर) मनमें आनन्दित रहते हैं। बन्दीजन उन्हें 'जिओ' 'आनन्दित रहों कहा करते हैं।

असुरकुमारोंका शरीर पचीस धनुष ऊँचा होता है। शेष भवनवासी और व्यन्तरोंका शरीर दस धनुष ऊँचा होता है। ज्योतिषी देवोंका शरीर सात धनुष ऊँचा तथा सौधर्म एवं ईशान कल्पके देवोंका शरीर सात हाथ ऊँचा मानो।

वत्ता-पुनः ऊपर-ऊपरके देवोंके शरीरका उत्सेध बुद्धिपूर्वक आधा-आधा तोड़ना चाहिए। सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न देवोंका शरीर एक रित्न प्रमाण ऊँचा कहा गया है। ॥२२५॥

अणिमाइय गुणेहिँ पविराइय णारि-पुरिस सोहग्ग समण्णिय पढम सग्गे संजाय पवर तिय ईसाणुब्भव अचुव कप्पए 5 भावणाइँ वहु विग्गह धारा उवरिम दो कप्पामर फासेँ तह चड कप्पुब्भव सुर रूवें पुणु चड कप्प जाय डिब्भासण आयहँ उवरि हुंति सुर सारा जं सुहु अहमिंदामर रायहँ 10 जं सुंदर सुद्दु परम जिणिदहँ गिसुणि आड अमरहँ अमराहिव सड्दई दुण्णि सुवण्णकुमारहँ

अणुदिणु काम कील अणुराइय।
दह पयार णिय परियण मण्णिय।
जंति पंच दहमइ कप्पइ णिय।
मण वित्तिए माणिय कंद्पए।
दो कप्पामर तणु-पिडयारा
पुडु पिडचार करंति सहासें।
चड कप्पामर सह सक्तें।
मण पिडचारिह तियस-रसायण।
अहमिंदामर णिप्पिडियारा।
तं न कप्प-जायहँ सुच्छायहँ।
तं सुहु णोपज्जइ अहमिंदहँ।
एवहिँ संथुव-सयल-जिणाहिव।
पल्लाईँ तीणि णिरुत्तेड णायहँ।
दुण्णि वियाणिहेँ दीवकुमारहँ।

घत्ता—सेसहँ भावण विंतर सुरहँ एक्केक्किहरँ जाणिजाहिँ। अद्धहि उपल्लु मा भंति कुरु हिययंतरे माणिजाहि ॥२२६॥

३४

जियइ वरिस-लक्ष्में सह णिसियर एकुं पिलेड सर्य वरिस-समेयड भणईं मोह तर दारण धूणड पढम सम्मे णिय-परियण सेविड डवरि पल्ल-जुवलेण चिडिज्जइ सत्त सत्त जइ पुणुवि चडावहिं

एक्कु पल्लु सहसें सहुँ दिणयह।
जियह सुक्कु संगाम अजेयड।
जिणवर तारा रिक्खह ऊणडें।
होंति पंच पल्लाडसु देविड।
ताम जाम सहसाह मुणिडजइ।
पंचावण्ण अंति ता पावहिं।

३४. १. D. वकु । २. J. V. सयल ।

5

## ३३ देवोंमें प्रवोचार (मैथुन) भावना

वे देव अणिमादिक गुणोंसे विशेष रूपसे सुशोभित रहते हैं। प्रतिदिन काम-क्रीड़ामें अनुरक्त रहते हैं। नारी (देवी) एवं पुरुष (देव) दोनों हो सौभाग्यसे समन्वित रहते हैं। वे दस प्रकारके परिजनों द्वारा मान्य रहते हैं। प्रथम स्वर्गमें जो श्रेष्ठ देवियाँ उत्पन्न होती हैं, वे अपने नियोगसे पन्द्रहवें स्वर्ग तक जाती हैं। ईशान स्वर्गमें उत्पन्न देवियाँ अपने मनमें ही कामवृत्तिका चिन्तन कर अच्युत कल्पमें उत्पन्न होती हैं।

भवनवासी आदि देव अनेक विग्रह—शरीरोंको धारण करके तथा दो कल्पवाले देव अपने शरीरसे ही प्रवीचार (मैथुन) करते हैं। उनके ऊपरके दो कल्पोंके.देव स्पर्शसे हर्षपूर्वक तथा प्रकट होकर प्रवीचार करते हैं। तथा उसके ऊपरवाले चार कल्पोंमें उत्पन्न देव रूप देखकर ही प्रवीचार करते हैं। पुनः उनसे ऊपरके चार कल्पोंमें देव शब्दस्वरूप सुनकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुनः चार कल्पोंके देव त्रिदशरूपी रसायनका अपने मनमें विचार करके ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। १० इसके आगे ऊपरके देव श्रेष्ठ अहमिन्द्र होते हैं। अतः वे देव प्रवीचार (मैथुन) रहित होते हैं।

जो सुख अहमिन्द्र देवराजोंको है, वह सुख सुन्दर कान्तिवाले कल्पजात देवोंको भी नहीं है। जो परम जिनेन्द्रोंको सुन्दर सुख मिलता है वह अहमिन्द्रोंको भी नहीं मिलता। जिन अमराधिप अमरोंने जिनाधिपकी संस्तुति की है, उनकी आयु सुनो, वह इस प्रकार है—

उत्तम कायवाले असुरकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक सागर है। नागकुमारोंकी १५ उत्कृष्ट आयु तीन पत्यकी कही गयी है। सुपर्णंकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु २ १ पत्यकी कही गयी है तथा द्वीपकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु दो पत्यकी जानो।

घत्ता—शेष भवनवासी देवोंमें प्रत्येककी उत्कृष्ट आयु १३-१३ पत्य तथा व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट आयु एक-एक पत्यकी जानो । इसमें भ्रान्ति मत करो तथा उसे हृदयमें ठीक मानना चाहिए॥२२६॥

### ३४

## ज्योतिषो तथा कल्पदेवों और देवियोंको आयु, उनके अवधिज्ञान द्वारा जानकारीके क्षेत्र

निशिचर—चन्द्रमा एक लाख वर्ष तक जीते हैं। दिनकर एक पत्य अधिक एक सहस्र वर्ष तक जीते हैं। संग्राममें अजेय शुक्र सौ वर्ष अधिक एक पत्य तक जीवित रहते हैं। मोहरूपी वृक्षका दारण कर उसे ध्वस्त कर देनेवाले जिनवर कहते हैं कि अन्य ताराओं व नक्षत्रोंकी आयु कुछ कम एक-एक पत्यकी होती है।

स्वर्गमें निज परिजनों द्वारा सेवित देवियां पाँच पल्यकी आयुवाली होती हैं। उसके ऊपर पे दो-दो पल्यकी आयु चढ़ती जाती है। यह स्थित सहस्रार स्वर्गतक जानना चाहिए। उसके आगे सात-सात पल्यकी आयु चढ़ाना चाहिए। अन्तिम सर्वार्थिसिद्ध स्वर्गमें पंचावन पल्यकी आयु होती है। (अर्थात् प्रथम स्वर्गमें देवियोंकी आयु पाँच पल्य, दूसरेमें सात पल्य, तीसरेमें नव पल्य, चौथेमें ग्यारह पल्य, पाँचवेंमें तेरह पल्य, छठवेंमें पन्द्रह पल्य, सातवेंमें सतरह पल्य, आठवेंमें उन्नीस पल्य, नौवेंमें इक्कीस पल्य, दसवेंमें तेईस पल्य, ग्यारहवेंमें पचीस पल्य, बारहवेंमें सत्ताईस पल्य, तेरहवेंमें श्वीतीस पल्य, चौदहवेंमें एकतालीस पल्य, पन्द्रहवेंमें अङ्तालीस पल्य और सोलहवेंमें पंचावन पल्य-की आयु जानना चाहिए। इस प्रकार अनुक्रमसे सोलह स्वर्गीको समस्त देवियोंकी उत्कृष्ट आयु जानना चाहिए।

अणुक्रमेण इउ सोल्रह् सम्महँ
वे-सत्त-दह-चंड्रह-सोल्रहँ
वीस तहय वावीसोविर सुणु

10 ताम जाम तेत्तीस सरीसर
दो-दो-चंड-चंड दो-दो सम्महँ
अणुक्रमेण ओही परियाणहिं
जिह सत्तिमियहे तलु उवलक्खिहेँ
तिजय-णाडि तिह पेक्खिह अणुदिस

15 णिय-विमाणि ते गच्छिहिँ जाविहँ
पंच-पंच हय जोयण वितर
चंद-सूर-गुरु-तारंगारहँ
संखाहिड मईं सुक्कहो अक्खिड

आड भणिउँ सुर तियहँ समग्गहँ।
अहारह-कमेण मणि जो लह।
एक्कु-एक्कु वृङ्घारिज्जइ पुणु।
अंतिम सुरहरे हुंति सुरेसँर।
संभूवामर सग्ग विलग्गहँ।
छह णार्रय-पुह्विउ वक्खाणिहें।
णव-गेवज्ज-सुहासि णिरिक्खिहें।
पंचाणुत्तर उज्जोविय-दिस।
उप्परि देव नियच्छिहँ ताविहँ।
संख समण्णिय जोइसियामर।
जोयण कोडिउ गणियउँ असुरहँ।
अहिणाणा गुणु तुञ्झु ण रिक्खड।

घत्ता—फुड़ जोयणेक्कु णारय मुणहिँ रयणप्पहहो धरित्तिहे । अद्भद्ध-हाणि कोसहो हवइ सेस महिहि अपवित्तिहे ॥२२७॥

20

5

10

सयलहँ जीवहँ कम्माहारो
दीसइ हक्खह लेप्पाहारो
पिक्स समूहहँ ओजाहारो
कप्पह कप्पाईय सुराणं
जित्तिय सायर आउ पमाणं
पिरगएहिँ विसेहिँ सहसाणं
तित्तिएहिँ पक्खेहिँ सुराणं
पल्लाउस भिन्न-मुहुत्तेणं
ऊससंति केइवि पक्खेणं
असुर असिहँ एक्केण गएणं
सुरसं सुहुमं सुद्धं मिट्टं
आहारं चितिय चित्तेणं
संसारिय असुहर चड भेया

३५

भव भावहँ णोकम्माहारो ।
मणुव तिरिक्खहँ कमलाहारो ।
चडिवह देवहँ चित्ताहारो ।
निरुवम रूव धराणं जाणं ।
तित्तिएहि पयणिय-हरिसाणं ।
होइ भुत्ति मण वित्ति ताणं ।
परिगएहिँ णिस्सासो ताणं ।
णीससंति ताह पहुत्तेणं ।
भणिड जिणिदं णिप्पक्खेणं।
चड्डर सहणेणं अहिएणं ।
सुरहि सिणिद्धं णिय मणे इटं
परिणावइ रवणे देहत्थेणं ।
चडगइ भिण्णा भणिय अमेया।

३. J. V. सुरसर । ४. D. °रा ।

प्रथम युगलमें देवोंकी उत्कृष्ट आयु (कुछ अधिक) दो सागर, दूसरे युगलमें सात सागर, तीसरे युगलमें दस सागर, चौथे युगलमें चौदह सागर, पाँचवें युगलमें सोलह सागर, छठे युगलमें अठारह सागर, सातवें युगलमें बीस सागर, आठवें युगलमें बाईस सागर जानना चाहिए और सुनो, इसके ऊपर पुनः एक-एक सागर उस समय तक बढ़ाते जाना चाहिए, जबतक उसकी संख्या हे सुरेश्वर, अन्तिम सुरगृहमें तैंतीस सागर तक न हो जाये (अर्थात् प्रथम ग्रैवेयकमें तेईस सागर, दूसरे ग्रैवेयकमें चौबीस सागर, तीसरेमें पचीस सागर, चौथेमें छब्बीस सागर, पाँचवेंमें सत्ताईस सागर, छठवेंमें अट्ठाईस सागर, सातवेंमें उनतोस सागर, आठवें ग्रैवेयकमें तीस सागर, नौवें ग्रैवेयकमें एकतीस सागर, नौ अनुदिशोंमें बत्तीस सागर और पाँच अनुत्तर विमानोंमें तैंतीस सागर)।

प्रथम दो स्वर्गवाले देव प्रथम नरक तक, अगले दो स्वर्ग वाले देव दूसरे नरक तक, फिर अगले चार स्वर्गवाले देव तीसरे नरक तक, फिर अगले चार स्वर्गवाले देव वीधे नरक तक, पुनः अगले चार स्वर्गवाले देव पाँचवें नरक तक और पुनः अगले चार स्वर्गवाले छठे नरक तक अनुक्रमसे अवधिज्ञान द्वारा नीचे-नीचेकी ओर जानते हैं। जिस प्रकार नी ग्रैवेयक सुधाशीदेव सातवें नरक तल अपने अवधिज्ञानसे निरीक्षण करते हैं, उसी प्रकार अनुदिशवासी देव १५ तथा समस्त दिशाओंको उद्योतित करनेवाले पाँच अनुत्तरवासी देव अपने अवधिज्ञानसे जानते हैं। वे देव अपने-अपने विमानोंसे ऊपरकी ओर जहाँ तक जा सकते हैं वहीं तकके विषय अपने अवधिज्ञानसे जानते हैं। ज्योतिषी देव संख्यात योजन तक जान सकते हैं। चन्द्र, सूर्यं, गुरु, तारे एवं मंगल एक कोटि योजन तक जानते हैं। इसी प्रकार शुक्र देव संख्यातसे कुछ अधिक योजन दूर तकके विषयको २० जानते हैं। इस प्रकार हे शुक्र, मैंने देवोंके अवधिज्ञानके गुणोंको कहा। नुझसे छिपाया नहीं है।

घता—अपिवत्र रत्नप्रभा नामक प्रथम नरकके नारकी अपने कुअविधिज्ञानसे एक योजन तक जानते हैं। दूसरे नरकवाले ३६ कोश, तीसरे नरकवाले तीन कोश, चौथे नरकवाले २६ कोश, पाँचवें नरकवाले दो कोश, छठे नरकवाले १६ कोश तथा सातवें नरकवाले एक कोश योजन, इस प्रकार क्रमशः आधा-आधा कोश कम-कम जानते हैं।।२२७।।

## ३५ आहारकी अपेक्षा संसारी प्राणियोंके भेद

समस्त जीवोंके कर्माहार होता है। भव एवं भाववाले शरीरधारियोंके नोकर्माहार होता है। वृक्षोंका लेप्याहार देखा जाता है तथा मनुष्यों एवं तिर्यंचोंका कवलाहार होता है। पक्षी-समूहोंका ऊर्जा अथवा ओजका आहार होता है। चतुर्निकाय देवोंका चित्त (मानसिक) आहार होता है। अनुपम रूपधारी एवं ज्ञानी कल्पोपपन्न और कल्पातीत देवोंका हर्ष प्रकट करनेवाला जितने सागरका आयुष्य है, उतने ही हजार वर्ष बीत जानेपर उन देवोंका मन-चिन्तित आहार होता है। उनकी आयुके उतने ही पक्ष बीत जानेपर उनकी एक ओरकी श्वास होती है। जिन-होता है। उनकी एक पल्यकी आयु होती है वे समर्थ देव भिन्न मुहूर्तंके बाद श्वास लेते हैं। कोई-कोई देव एक-एक पक्षके बाद श्वास लेते हैं, जिनेन्द्रने ऐसा निष्पक्ष भावसे कहा है।

असुरकुमार जातिक देव एक हजार वर्षसे कुछ अधिक बीत जानेपर आहार ग्रहण करते हैं। उनका वह आहार सुरस, सूक्ष्म, शुद्ध, मिष्ट, सुरिभत, स्निग्ध एवं अपने मनके अनुकूल इष्ट १० होता है। मन-चिन्तित वह आहार देहमें स्थिर रूपसे क्षण-भरमें परिणमाता है। संसारी असुधर इंदिय भेएँ पंच पयारा
15 छह पयार जाणहिँ काएणं
तिष्पयार पयडिय वेएणं
सोलह भणिय कसाय जिणेणं
संजमेण पुणु सत्त ति भेया
छिविह लेसा परिणामेणं
20 छिविह विवरिय सम्मत्तेणं

भणिम वप्प सइ-रमणि पियारा।
दह विहपाण सुणिह जोएणं।
जिणधीरेण पिडित्त रएणं।
अट्ठपयार सुणिह णाणेणं।
दंसणेण दरिसिय चडभेया।
दो विह सुणि भव्वत्त-गुणेणं।
सत्त तम्र द्वह छह तेणं।

घत्ता—जे जे आहारेँ आहरिया भणिड जिणिंद भडारेँ। ते ते सुपरिय चडगइह किं वहुणा वित्थारेँ॥२२८॥

३६

जे विहुणिय-तम केविल समुहय अरुह अजोइ विणट्ट-वियप्पय ते गिण्हहिं णाहार णिरिक्खिय रयण-संख-विह मग्गण-ठाणईँ तित्तिय परिमाणाई पयतें 5 मिच्छा सासण मिस्स समासिड देसविरड पमत्तु छट्टत्तड पुणु अउव्वु अणियह भणिज्ञइ डवसंतु जे पुणु खीण कसायड पुणु अजोइ संजणियाणंदड 10 चारि गहहिँ णारय अमियासण तिरिय पंच माणुस णीसेसई कम्म महिय सरीर अप्पावण दंसण-णाण णिदीण महुत्तम ताहँ समास महा तियरण मइ 15 जिह सिहि सिह परिणामहो गच्छइ तिह् कम्म वि पुग्गल-परिमाणहो जीवें संगहियड क्यभावहो इंधणु सिहि भावह गच्छइ जिह

अवरवि जाणहि विगगह-गइ गय। सुद्ध-पवुद्ध-सिद्ध-परमप्पय। सेसाहारिय जीव समक्खिय। भणियइँ एवहिं सुणु गुणु ठाणईँ। पोलोमी-पिय णिश्चल-चित्तें। अविरयदिद्विं चडत्थड एसिड। अपमत्तु सत्तम मुणि खुत्तर। सुहमराउ दहमउ जाणिजाइ। पुणु सजोइजिण मइ विक्खायउ। उपरिमु परम सोक्खलय कंद् । फ़ुड़ धरंति रइ भाव पयासण। वजारियदैं गुण ठाण विसेस हैं। अणिहण करण विहाण पहावण। ह़ंति जीव अइ-सामण्णुत्तम। ताए विद्व कम्म धारण लइ। तेल्लु तिलोयाहीसु णियच्छइ। जीवहँ जाइ णिरुत् अकामहो। परि गच्छइ णिरु चेयणभावहो। किंमधण भावहो कम्मुवि तिह।

રૂપ. ૧. J. V. જે i રુદ્દ. ૧. D. J. V. સે ા (प्राणी) चार प्रकारके हैं। चतुर्गतिके भेदसे वे पृथक्-पृथक् कहे गये हैं। वे अनन्तानन्त हैं। इन्द्रियोंकी अपेक्षा वे पाँच प्रकारके हैं जो स्वयंमें रमण करनेवाले व प्यारे हैं।

कायकी अपेक्षासे संसारी प्राणी छह प्रकारके जानो तथा सुनो कि प्राणोंकी अपेक्षासे संसारी जीव दस प्रकारके होते हैं। वेदोंकी अपेक्षा संसारी जीव स्त्रीलिंग आदिके भेदसे तीन प्रकारके १५ होते हैं, जो कि अधीरतापूर्वक रितमें पड़े रहते हैं।

जिनेन्द्रके द्वारा कथित सोलह प्रकारकी कषायोंकी अपेक्षा संसारी जीव सोलह प्रकारके तथा ज्ञानकी अपेक्षासे आठ प्रकारके जानो। संयमकी अपेक्षा संसारी जीव सात प्रकारके तथा दश्नैंनकी अपेक्षा चार प्रकारके जानो। लेश्याओंकी अपेक्षा संसारी जीव छह प्रकार तथा भव्यत्व-गुणकी अपेक्षा दो प्रकार मानो। सम्यक्त्वकी अपेक्षा छह प्रकार तथा सप्तत्त्वोंकी अपेक्षा सात २० प्रकार और द्रव्योंकी अपेक्षा छह प्रकारके जानो।

घत्ता—जिनेन्द्र भट्टारकेने आहारसे जिस-जिस प्रकारके आहारक कहे हैं, वे-वे प्रकार संसारी जीवोंके जानो । वे समस्त संसारी जीव चार गतियोंमें व्याप्त हैं हूं। अधिक विस्तार करनेसे क्या प्रयोजन ? ॥२२८॥

### ३६ जीवोंके गुणस्थानोंका वर्णन

जो केवली, केवली-समुद्घातके द्वारा कर्मरूपी अन्धकारका नाश करते हैं तथा अन्य जो विग्रहगित (जन्म-समय मोड़ा लेनेवाली गित ) को प्राप्त तथा परमात्म पदको प्राप्त, नष्ट विकल्पवाले अरहन्त, अयोगी जिन तथा शुद्ध, प्रबुद्ध एवं सिद्ध हैं, वे आहार ग्रहण करते नहीं देखे गये। शेष समस्त संसारी जीवोंको आहारक कहा गया है। इस प्रकार रत्नोंकी संख्या—(१४) विधिसे चौदह मार्गणास्थानोंका वर्णन किया गया। अब गुणस्थानोंका वर्णन सुनो —उनकी संख्या भी उतनी ही अर्थात् १४ (चौदह) है। हे पौलोमीप्रिय इन्द्र, निश्चल चित्तसे प्रयत्न पूर्वक यह सुनो।

पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, दूसरा सासादन गुणस्थान तथा तीसरा मिश्र (सम्यग्मिथ्यात्व) गुणस्थान कहा गया है। चौथा अविरत सम्यग्दृष्टि, पाँचवाँ देशविरत, छठा प्रमत्तविरत, सातवाँ अप्रमत्तविरत गुणस्थान निश्चयपूर्वंक जानो। पुनः आठवाँ अपूर्वंकरण एवं नौवाँ अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहा गया है। दसवाँ सूक्ष्मराग (सूक्ष्मसाम्पराय) जानना चाहिए। ग्यारहवाँ उपशान्त १० मोह तथा बारहवाँ क्षीणकषाय और उसके बाद तेरहवाँ आगममें विख्यात सयोगीजिन तथा चौदहवाँ आनन्दजनक परमसुखके आलयस्वरूप अयोगी जिन होते हैं। नारकी एवं रितभावको प्रकाशित करनेवाले देव चार गुणस्थानोंके धारी होते हैं। तिर्यंचोंके पाँच गुणस्थान होते हैं। किन्तु मनुष्य समस्त गुणस्थानोंको प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गुणस्थानोंको विशेषता कही गयी।

कमेंसे मिथत होकर ही यह जीव अपावन शरीर धारण करता है। कर्म-फलसे ही वह १५ अहिंसा-विधान द्वारा प्रभावशाली बनता है। कर्मफल द्वारा ही वह दर्शन-ज्ञानसे युक्त होकर महान् बनता है अथवा अतिमहान् या सामान्य-उत्तम बनता है। यह जीव मन-वचन-काय रूप त्रिकरण बुद्धिके कारण कर्म-वैभवको धारण करता है। जिस प्रकार अग्निके साथ अग्नि-ज्वाला परिणमनको प्राप्त होती है, त्रिलोक त्रिलोकाधिप द्वारा जाना जाता है, उसी प्रकार कर्म भी पुद्गल परिणमन-प्राप्त होते हैं। जीवका स्वभाव निरुक्त अकाम रूप रागादि रहित है। जीवके द्वारा संग्रहीत २० किये गये भाव चेतन भावों द्वारा निरुच्य ही परिणमनको प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार ईन्धन अग्नि भावसे परिणमनको प्राप्त होता है वैसे ही कर्मरूपी ईन्धन कर्मभावसे परिणम जाता है।

घत्ता—असुहेण वि असुहु सुहेण सुहु सिद्धू ण किंपि वि वण्णईँ । गय भव जिय एक्कुणवे वि वहु वीयराउ जिणु मण्णईँ ॥२२९॥

३७

पढम तीणि गुण ठाण मुएविणु
सत्त पयिं तिहें णिण्णासेविणु
अणुकमेण सत्तमु पावेविणु
पुणु अउन्त्र अद्वमु वड्जेविणु
तिहें छत्तीस खवेवि णिरारिड
तेत्थु वि एक पयिं णिहणेविणु
खीणकसाय-गुणिम्म हवेविणु
पुणु सजोइ गुणठाण चडेविणु
छोयाछोड असेसु णिएविणु
तिहें दुचरिम वाहत्तरि णिहणईँ
इय अड्याछ सड वि विहुणेपिणु
परमप्पय सहाड पावेप्पणु
'जे णिन्वाण ठाणु संपत्ता

अविरयगुणे तुरियम्मि चडेविणु ।
कम छट्टड मड गुणु मेल्लेविणु ।
तत्थिव तिण्णि पयि ंतोडेविणु ।
णवमडँ णिरु अणिविट्टि लहेविणु ।
सुहमराएँ पुणु चिंडड अवारिड ।
पुणु डवसंतए झत्ति चडेविणु ।
तत्थिव सोलह पयि खवेविणु ।
णिम्मलु केवलु उप्पाप्विणु ।
पुणु अजोइ ठाणडँ पावेविणु ।
तेरह चरमे जिणाहिड पमणईँ ।
पयिंडहु मणुव सरीरु सुएप्पिणु ।
तिहुवण भवेण-सिह्र लंघेविणु ।
सव संभूव दुक्ख परिचत्ता ।

घत्ता—ते जीव द्व्व घण णाणमय सोयरोय सुविओइय । अट्टम महि वट्टिणिविट्ट णिरु जिण णाणें अवलोइय ॥२३०॥

15

5

, 0

5

साइ अणाइ दुविह ते भासिय अंतिम तणु परिमा-किं चूणा पुणु ण मरेवि-दुह-मयर-रउह्ए कोह-लोह-मय-मोह-विवज्जिय वाल बुद्द-तारुण्ण-सहावहिं णिकक्षाय-णिविसाय णिकमेय ण भड ण कायर ण जड ण कुच्छर सुहुम ण थूल ण चवल ण थावर नारिस न कुडिल णिग्गय डंवर ३८

तह्य अणंताणंत गुणासिय।
सम्मत्ताइय गुण अहिण्णा।
परिवडंति संसार-समुद्दए।
मयरद्भय वाणालिण णिज्जिय।
णड कयावि छिप्पहिं संतावहिँ।
णिष्मय-णिरह-णिराडह-णिम्मय।
ण पहु ण सेवय ण विहियमच्छर।
ण द्या भाव रहिय ण द्यावर।
णिरुवम णिरहंकार णिरंवर।

३७. १. D. तोविणु । २. D. जे । ३. D. णाम्में । ३८. १. ्रेम्मे । २. J. V. जड कुछर । ३. D. मा ।

घत्ता—अशुभ भावोंसे अशुभ होता है और शुभभावोंसे शुभ । सिद्धपद किसी भी प्रकार विणत नहीं किया जा सकता । गतभव—मुक्त जीव एक (अर्थात् कर्ममुक्त ) होता है, उसे वोतराग जिन मानकर अनेक बार नमस्कार करो ॥२२९॥

### ३७ गुणस्थानारोहण क्रम

प्रथम तीन गुणस्थानोंको छोड़कर चौथे अविरित-गुणस्थानपर चढ़कर वहाँ वह जीव सात प्रकृतियों (चार अनन्तानुबन्धी एवं तीन मिथ्यात्वादि) का नाश करता है। फिर पाँचवाँ एवं छठवाँ गुणस्थान छोड़कर अनुक्रमसे सातवें गुणस्थानको प्राप्त करता है। वहाँ भी वह तीन प्रकृतियोंको तोड़कर पुनः आठवाँ अपूर्वंकरण गुणस्थान प्राप्त कर नौवाँ अनिवृत्तिकरण गुणस्थान निश्चय ही प्राप्त कर वहाँ छत्तीस प्रकृतियोंका नाश करता है। पुनः वह बिना रुके सूक्ष्मराग नामक दसवें गुणस्थानमें पहुँचता है। वहाँ वह एक प्रकृतिका नाश कर तत्काल ही अशान्त मोह नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें चढ़कर बारहवें क्षीणमोहमें पहुँचता है। वहाँ वह सोलह कर्म-प्रकृतियोंका क्षय करता है तब वह तेरहवें सयोगी जिन गुणस्थानमें आरूढ़ होता है और निर्मंल केवलज्ञान उत्पन्न कर समस्त लोकालोकको देखकर पुनः चौदहवाँ अयोगिजिन नामक गुणस्थानको प्राप्त करता है।

वहाँ द्विचरम समयमें वह बहत्तर प्रकृतियोंको और चरम समयमें तेरह प्रकृतियोंको नाश करता है ऐसा जिनाधिपने कहा है। इस प्रकार इन एक सौ अड़तालीस कमें प्रकृतियोंको जीतकर तथा मनुष्य शरीरका त्याग कर वह परमात्म स्वभावको पाता है और इन तीनों लोकोंके शिखरको लाँघकर निर्वाण स्थानको प्राप्त करता है। वह जीव संसारमें होनेवाले दुखसे छूट जाता है।

घत्ता—वे जीव द्रव्य ज्ञान घनमय होते हैं, शोक एवं रोगसे रहित होते हैं, तथा अष्टमभूमि- १५ में स्थित रहते हैं, ऐसा जिनेन्द्रने अपने ज्ञानसे देखा है।।२३०॥

### ३८ सिद्ध जीवोंका वर्णन

सिद्ध जीव सादि और अनादिके भेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं ( जो वर्तमान सिद्ध हैं वे सादि और जो परम्परासे, चिरकालसे चले आये हैं वे अनादि सिद्ध हैं ) तथा वे अनन्तानन्त गुणों के आश्रित होते हैं, अन्तिम शरीरके प्रमाणसे वे किंचिद् ऊन रहते हैं तथा सम्यक्तादि अध्युणों से अन्यून—पूणें रहते हैं। पुनः मरकर वे दुखरूपी मगरमच्छों से रौद्र संसार रूपी समुद्रमें नहीं गिरते। वे क्रोध, लोभ, मद और मोहरूपी अन्तरंग शत्रुओं से रहित तथा कामकी ५ बाणाग्निको जीत लेनेवाले होते हैं। बचपन, बुढ़ापा, तारुण्यता तथा स्वाभाविक सन्तापसे वे कभी भी स्पिश्ति नहीं होते। वे कथाय रहित, विषाद रहित, निष्कमं, निभंय, निरीह, निरायुध तथा निमंद रहते हैं। वे न तो भट होते हैं और न कायर ही। वे न जड़ होते हैं न कुक्षर होते हैं, न प्रभु होते हैं, न सेवक होते हैं और न मत्सरदेष करनेवाले होते हैं। वे न सूक्ष्म हैं, न स्थूल, न चंचल और न स्थावर ही। वे न तो दयाभाव रहित हैं और न दयापर ही। वे न ऋजु होते हैं १० और न कुटिल ही। वे आडम्बर रहित, निरुपम, निरहंकार एवं निरम्बर—वस्त्र रहित होते हैं।

10 ण गुरु ण लहु ण विरूव ण सोहण छुह तण्हा दुक्खेहिं ण छिप्पहिं लोयण रहियवि सयलु नियच्छिहिँ लोयालोड असेसु वि सुंदर ण णर ण णारि ण पंडव दोहण । दुस्सह मल पडलेहिँ न लिप्पिहिँ। मण रहियवि जाणंति ण पुच्छिहिँ। किं वहुणा भणिएण पुरंदर।

घत्ता—जं सिद्धहँ सासय सुहु चडह तं किं कोवि समक्खह। मेल्लिवि अरहंन् तिलोयपहु को सयरायरु पेक्खह।।२३१॥

15

5

10

15

20

25

३९

एरिस दुविह जीव उवलक्खिये एवहि णिसुणि अजीउ विभासमि धम्मु-अध्ममु गयणु सेंहुँ कालें धम्मु जाणि गइलक्खण जुत्तउ गयणु मुणहि अवगाहण लक्खणु तिविहु कालु भासइ जिण सामिउँ तासु ठाणु तिरु लोय पमाणडँ लोयायास माणु दोहवि मुणि तं जि जिणेण अलोउ णिवेइड पुग्गलु पंच गुणेहिँ समिल्लड तं पुणु खंधु जे देसु पदेसु वि खंधु असेसु देसु तहो अद्भड परिमाणु अविभाई वुचइ तं पुणु छव्विहु मईं परियाणिडं अवरु थूलु अवरुवि थूलु-सुहमु थू छु-थू छु गिरिवरु धरणीयछु थूलु-सुहुमु छाया संगहणु जि सुहुमु कमु नामें नि खुत्तड पूरण गलणाइय गुण सहियई आसंड दुविहु सुहासुह भेएँ चउविहु वंधु दुविहु संवरु जिह णीसेसहँ कम्महँ खय-लक्खणु इय सत्तवि तचड्ठै उवविद्रइँ

तुज्झु पुरड सविसेसे अक्खिय। सुरवइ चित्तहो भंति विणासिम। रूडिझय भासिय गय कालें। ठिदिलक्खणु अधम्मु संलत्तड। कालु कलिंड परिवट्टण-लक्खणु । मुणि अतीउ वृहणु आगामिउँ। धम्माधम्मह् तिजयए माणउँ। आयासु वि अणंतु सुण्णडँ सुणि । मुवण कमले सूरेण ण गोविड। रूवाइयहिँ मुण**ईँ** णाणिल्लंड। अविभाई वजारइ जिणेसु वि । अद्धद्वड पएसु सुपसिद्धड । पुणु वि पुरंदरासु जिणु सुचडु। थू लु-थू लु पढम उ वक्खाणिउँ। सुहुमु-थूलु सुहुमु जे सुहुमु-सुहुमु । थू लु पर्यंपिड जिणणाहेँ जलु । सुहुमु-थूलु चडरिंदिय विसंड जे। सुहुमु-सुहुमु परिमाणुड वुत्तड। पुग्गलाइँ वहु भेय**ईँ** कहिय**ईँ**। भणिड जिणिंदें मयण अजेएँ। णिजरावि दोविह जाणिहें तिहैं। मोक्खु भणई जिणु समय-वियक्खणु। पविमल केवल णाणें दिदृहैं।

घत्ता — करि धम्म सवणु समसरे जिणु पुणु विहरिड परमेसर । सुर विरइय चडदह अइसयहि पविराइड परमेसर ॥२३२॥

३९. १. D. J. V. ेंद । २. D. सु । ३. D. ेंह्र । ४. D. णं

वे न गुरु होते हैं और न लघु, न विरूप और न सुन्दर ही तथा न नर होते हैं और न नारी। न पाण्डव और न द्रोही ही। क्षुधा एवं तृष्णाके दुखों से वे नहीं छुए जाते। दुस्सह मल-पटलों से वे लीपे नहीं जाते। लोचन रहित होनेपर भी वे सब कुछ देखते हैं, मन रहित होनेपर भी वे सब कुछ जानते हैं, पूछते नहीं। समस्त लोकालोकमें वे सुन्दर हैं। हे पुरन्दर, इससे और अधिक कहनेसे क्या लाभ?

घत्ता—सिद्धों को जो शाश्वत सुख प्राप्त है, उसे कौन कहाँ तक कहनेमें समर्थ हो संकता है ? उस त्रिलोकपित सिद्धको इस लोकालोकमें अरहन्तको छोड़कर और कौन देख सकता है ? ॥२३१॥

### ३९

### अजीव पुद्गल बन्ध संवर निर्जरा और मोक्ष तत्त्वोंपर प्रवचन

इस प्रकार दो प्रकारके (संसारी एवं मुक्त) जीवोंका वर्णन तुम्हारे सम्मुख विशेष रूपसे किया गया है। अब हे सुरपित सुनो, मैं अजीव द्रव्यका कथन करता हूँ और तुम्हारी भ्रान्तिका निवारण करता हूँ । धर्म, अधर्म एवं गगनके साथ कालको गतकाल—जिन भगवान्ने रूप रहित—अमूर्तिक कहा है। जो गित लक्षण स्वरूप है उसे धर्म द्रव्य जानो, स्थिति लक्षणसे युक्त अधर्म द्रव्य कहा गया है। अवगाहना लक्षणवालेको आकाश मानो तथा परिवर्तना लक्षणवालेको काल द्रव्य समझो। वीर जिनने कालके तीन भेद कहे हैं—अतीत, वर्तमान एवं आगामी। उस काल द्रव्यका स्थान तीन लोक प्रमाण है। धर्म एवं अधर्म द्रव्य भी तीन लोक प्रमाण तथा इन दोनोंका मान लोकाकाश समझो। आकाश अनन्त है। अब शुन्य आकाशको सुनो।

उस शून्यको जिनेन्द्रने अलोक बताया है। उस भुवन कमलको सूर्यने छिपाया नहीं है।

पुद्गल रूपादि ५ गुणोंसे युक्त रहता है, ऐसा ज्ञानियोंने विचार किया है। वह पुद्गल १० स्कन्ध, देश, प्रदेश एवं अविभागी रूपसे जिनेशने ४ प्रकारका कहा है। सम्पूर्ण प्रदेशोंका नाम स्कन्ध है, उससे आधेको देश कहते हैं। आधेके आधेको प्रदेश कहते हैं। तथा अखण्ड १ प्रदेशको अविभागी परमाणु कहते हैं। पुनरिष उस पुरन्दरके लिए जिनेन्द्रने सूचित किया कि वह पुद्गल द्रव्य मेरे द्वारा ६ प्रकारका ज्ञात है। पहला स्थूल-स्थूल कहा गया है, दूसरा स्थूल, अन्य तीसरा स्यूल-सूक्ष्म, चौथा सूक्ष्म-स्थूल, पाँचवाँ सूक्ष्म एवं छठवाँ सूक्ष्म-सूक्ष्म। इनमें-से पवँत, पृथिवी आदि १५ स्थूल-स्थूल स्कन्ध हैं, जलको जिनेन्द्रने स्थूल-स्कन्ध कहा है। छाया आदिको स्थूल-सूक्ष्म स्कन्ध कहा है। चार इन्द्रियोंके जो विषय हैं, उन्हें सूक्ष्म-स्थूल स्कन्ध कहते हैं। कर्म नामकी वर्गणाओं-को सूक्ष्म कहते हैं तथा परमाणुको सूक्ष्म-सूक्ष्म कहा गया है।

पूरण, गलन आदि गुणोंके कारण पुद्गलको अनेक भेदवाला कहा गया है। शुभ-अशुभके भेदसे आश्रव दो प्रकारका है ऐसा मदनसे अजेय जिनेन्द्रने कहा है। बन्ध ४ प्रकारका है (—प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग बन्ध, एवं प्रदेश बन्ध)

जिस प्रकार संवर दो प्रकारकी है (—द्रव्य संवर, और भाव संवर) उसी प्रकार निर्जरा भी दो प्रकारकी जानो (सविपाक निर्जरा और निर्विपाक निर्जरा)

समस्त कर्मोंका क्षय ही विचक्षण जिनागमोंमें मोक्षका लक्षण कहा गया है। जिनेन्द्रने अपने निर्मल केवलज्ञानसे जैसा देखा है उसी प्रकार मैंने ७ तत्त्वोंका उपदेश किया है।

घत्ता—उन वीर जिनेश्वर परमेश्वरने समवंशरणमें इस प्रकार धर्म-श्रवण कराकर विहार किया ॥२३२॥

एयारह गणहर तहो जायइं पुव्वहरहँ तिसयइं हय हरिसइं अवहिणाणि तेरहसय मुणिवर केवलणाणि तचसंखासय चारि सयाइं वाइ दह कालइं 5 चंदण पमुहऽज्जिय गयहासइं एक्कु लक्खु सावय परि भणियडं संखा रहिय देव देवंगण एयहँ सहिउ जिणाहिउ विहरिवि पावापुर वर वणे संपत्तड 10 तर्हि तणु सग्गेविहाणें ठाइविं कत्तिय मासि चउत्थइ जामइं गड णिव्वाण ठाणे परमेसर तहिं अवसरे पुणु आणंदिय मण आइवि पुज्जेविणु गुरु भत्तिए 15 अग्गि कुमार सिरग्गिहिं जालेवि

इंद्रभूइ धुरि धरि तणु कायइं। सिक्खइं णवसयाइं णव सहसइं। तुरिय णाणि पंच सय दियंवर। विकिरिया रिद्धिहरहँ णवसय। सयलइं चउदह सहसइं मिलियइं। परिगणियइं छत्तीस सहासइं। लक्खत्तउ सावयहँ वि गणियउं। संखा सहिय तिरिय सुंदर मण। तीस वरिस भवियण तमु पहरेवि। सत्त भेय मुणि गण संजुत्तर। सेसाइं वि कम्मइं विग्घाइवि। कसण चउइसि रयणि विरामइं। तिल्लोकाहिउ वीरु जिणेसरु। मुणि आसण कंपेणामर गण। थुइ विरएविणु णियमइ सत्तिए। जिण सरीरु कुसुमहिं उमालिवि।

घत्ता—गउ सुर समूहु णिय-णिय णिलए जंपमागु जिणवर तिह । कुरु सोमिचंद जस सिरिहरण इह वलेवि सामिय जिह ॥२३३॥

88

इय वोदाउव णयेरे मणोहर जायस वंस सरोय दिणेसहो णरवर सोमईं तणु संभूवहो वयणें विरइउ सिरिहर णामें वील्हा गब्भ समुब्भव देहें एउ चिरज्जिय पाव खयंकर णिवइ विक्रमाइचहो कालप्र एयारह सएहिं परिविगयहिं जेट्ठ पढम पक्खईं पंचमि दिण

5

विष्फुरंत णाणाविह सुरवरे।
अणुदिणु चित्त णिहित्त जिणेसहो।
साहु णेमिचंदहो गुण भूव हो।
तियरण रिक्खय असुहर गामें।
सन्वयणिहं सहुँ पयिडय णेहें।
बहुमाणिजणचरित्र सुहंकर।
णिच्चुच्छव वर तूर खालहं।
संवच्छर सएणविहें समेयिहं।
सूरुवार गयणंगणि ठिइ इणे।

### भगवान् महावीरका कार्तिक कृष्ण चतुर्देशीको रात्रिके अन्तिम पहरमें पावापुरीमें परिनिर्वाण

उन वीर प्रभुके ( संघमें ) ग्यारह सुप्रसिद्ध गणधर हुए । उन सबमें इन्द्रभूति गौतम सर्वं प्रथम घुरन्धर थे । हर्षं राग रहित—गम्भीर तीन सौ पूर्वधर थे । नौ हजार नौ सौ शिक्षक ( —चारित्रकी शिक्षा देनेवाले ) थे, तेरह सौ अवधिज्ञानी मुनिवर तथा पाँच सौ मनःपर्ययज्ञानी दिगम्बर मुनि थे । केवलज्ञानी मुनि तत्त्वशत संख्या अर्थात् सात सौ थे । विक्रिया ऋद्धिधारी मुनि नौ सौ तथा वादि गजेन्द्र ( वाद ऋद्धिके धारक ) मुनियोंकी संख्या चार सौ थी । इस प्रकार कुल चौदह सहस्र ( एवं ग्यारह ) मुनि वीर प्रभुके संघमें थे ।

हुष राग रिहत चन्दना प्रमुख छत्तीस सहस्र आर्थिकाओंकी संख्या थी। एक लाख श्रावक कहे गये हैं तथा तीन लाख श्राविकाओंकी गणना थी। देव-देवांगनाएँ असंख्यात थीं। सुन्दर मनवाले (परस्पर विरोध रिहत गाय, सिंह आदि) तिर्यंच संख्यात थे। इन सभीके साथ जिनाधिपने बिहार किया तथा ३० वर्षों तक अपने उपदेशोंसे भव्यजनोंके अज्ञानरूपी अन्धकारको १० दूर करते हुए वे वीरप्रभु अपने सात प्रकारके संघ सिंहत पावापुरीके श्रेष्ठ उद्यान में पहुँचे।

पानापुरीके उसँ उद्यानमें कायोत्सर्गं विधानसे ठहरकर शेष अघातिया कर्मोंको घातकर कार्तिक मासके कृष्ण पक्षकी चतुर्दशीको रात्रिके चौथे पहरके अन्तमें वे त्रिलोकाधिप परमेश्वर वीर-जिनेश्वर निर्वाण स्थलको पहँचे।

उस अवसरपर आनिन्दित मनवाले देवगण अपने आसनके काँपनेसे वीर प्रभुका निर्वाण १५ जानकर वहाँ आये। उन्होंने गुरुभक्ति पूर्वंक पूजा की, मित-शक्ति पूर्वंक स्तुति की। पुनः उन्होंने उन जिनेन्द्रके पार्थिव शरीरको पुष्पोंसे सुसिज्जित किया और अग्निकुमार जातिके देवोंने अपने सिरके अग्रभागमें स्थित अग्निसे उनका दाह-संस्कार किया।

घता—सभी देवगण अपने-अपने आवासोंको यह कहते हुए छोट गये कि जिस प्रकार द्वितीयाके चन्द्रमाके समान वर्धमान यशवाले तथा श्री-मोक्ष लक्ष्मीके गृहस्वरूप महावीर स्वामी- २० को निर्वाण प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार हम छोगों (एक पक्षमें देवगणों तथा दूसरे पक्षमें आश्रय-दाता नेमिचन्द्र एवं किव श्रीधर) को भी उसकी प्राप्ति हो, जिससे इस संसारमें छोटकर न आना पड़े॥२३३॥

४१

## कवि और आश्रयदाताका परिचय एवं भरत-वाक्य

नाना प्रकारके सुरवरोंसे स्फुरायमान वोदाउव (बदायूँ, उत्तर प्रदेश) नामके मनोहर नगरमें जायस वंशरूपी सरोजोंके लिए दिनेशके समान तथा प्रतिदिन अपने चित्तमें जिनेशकों धारण करनेवाले नरश्रेष्ठ सोमइ (सुमित ?) के यहाँ उत्पन्न तथा गुणोंकी आधार भूमिके समान साधुस्वभावी नेमिचन्द्रके कथनसे बील्हा (नामकी) माताकी कोखसे उत्पन्न तथा सभी जनोंके साथ स्नेह प्रकट करनेवाले श्रीधर (नामके किव) ने त्रिकरणों—मन, वचन एवं कायरूप योगोंको वशमें करके असुहर नामक ग्राममें चिरकालसे ऑजत पापोंका क्षय करनेवाले एवं शुभंकर वर्धमान जिनचरितकी रचना, नृपित विक्रमादित्यके कालमें नित्योत्सव तथा श्रेष्ठ तूरादि वाद्य ध्वनियोंसे सुन्दर नब्बे सहित ग्यारह सौ वर्ष बीत जानेपर अर्थात् ११९० की ज्येष्ठ मासके प्रथम पक्ष (शुक्ल पक्ष) में पंचमी ३ सूर्यवार (रिववार) के दिन जब सूर्य गगनांगनमें था, की।

10 होउ संति संघहो चउ-भेय हो
रामचंद्र णिय कुलहर दीवउ
सिरिचंद्रव चंद्रव परिवड्ढउ
विमलचंद्र चंद्र व जणवल्लहु
एयहिँ णिय पुत्तहिँ परियैरियउ

15 णेमिचंद्र महियले चिरु णंद्उ
एयहों गंथहों संख मुणिज्जहो

वड्ढ वुद्धि सुयण संघायहो।
अगणिय वरिस सहासहँ जीवड।
सम्मत्तामल सिरि आयड्ढड।
होड अमुक्कड लच्छि टुल्लहु।
जिणवर धम्माणंदें भरियड।
जिण पायारविंद अहिवंदड।
वेसहास सय पंच भणिज्जहो।

घत्ता—इय चरिड वीरणाहहो तणडँ साहु णेमिचंदहो मलु । अवहरड देउ णिब्वाणसिरि बुह सिरिहरहो वि णिम्मलु ॥२३४॥

इय सिरि-वड्डमाण-तित्थयर-देव-चरिए पवर-गुण-रयण-णियर-भरिए विवुह-सिरि-सुकष्ट्र सिरिहर विरहए साहु सिरि-णेमिचंद अणुमण्णिए वीरणाह णिब्वाण गमण-वण्णणो नाम दसमो परिच्छेदो समत्तो ॥ संधि १० ॥ यह वर्धमान काव्य चर्तुविध संघके लिए शान्ति प्रदान करनेवाला हो तथा सुजन-समूहकी १० बुद्धि वर्धन करनेवाला हो।

अपने कुलरूपी गृहके लिए दीपकके समान श्री रामचन्द्र अगणित सहस्र वर्षों तक जीवित रहें। निर्दोष सम्यक्त्वरूपी लक्ष्मीसे आच्छन्न तथा चन्द्रमाके समान सुन्दर श्रीचन्द्र भी परिवर्धित होते रहें, विमलचन्द्र भी चन्द्रमाके समान ही जनवल्लभ तथा दुलँभ लक्ष्मीसे युक्त रहें। इन अपने पुत्रोंसे घिरे हुए तथा जिनवरधमंके आनन्दसे भरे हुए श्री नेमिचन्द्र पृथिवी मण्डलपर चिरकाल १५ तक आनन्दित रहें तथा जिन-चरणारिवन्दोंकी वन्दना करते रहें।

इस ग्रन्थको संख्या दो हजार, पाँच सौ ( अर्थात् २५०० गाथा प्रमाण ) जानो । घत्ता—श्री वीरनाथका यह चरित साधु श्री नेमिचन्द्रके पापमलका अपहरण करे तथा बुध श्रीधरके लिए निर्मल निर्वाण-श्री प्रदान करे ॥२३४॥

### दसवीं सन्धिकी समाप्ति

इस प्रकार प्रवर गुण-रत्न-समृहसे म्रे हुए विबुध श्री सुकवि श्रीधर द्वारा विरचित साधु श्री नेमिचन्द्र द्वारा अनुमोदित श्री वर्धमान तीर्थंकर देव चरितमें श्री वीरनाथके 'निर्वाण-गम [ न' ] का वर्णन करनेवाळा दसवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ सन्धि १०॥

## परिवाष्ट-१ (क)

### पासणाहचरिड (को ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्णं ) प्रशस्ति

## कइवर सिरिहर गुंफिय पासणाहचरिउ

[ रचनाकाल—वि. सं. ११८९ मार्गशीर्ष कृष्णा ८ रविवार ] रचनास्थल—दिल्ली

### १।१

पूरिय मुअणासहो पाव-पणासहो णिरुवम-गुण-मणि-गण-भरिउ। तोडिय-भव-पासहो पणवेवि पासहो पुणु पयडिम तासु जि चरिउ॥

जय रिसह परीसह सहणसील जय संभव भव-भंजण-समत्थ जय सुमइ समन्जिय सुमइ पोम जय जय सुपास पसु पास णास जय सुविहि सुविहि पयडण पवीण जय सेय सेय लच्छी णिवास जय विमल विमल केवल-पयास जय धम्म धम्म मग्गाणुवट्टि जय कुंथु परिक्षिय कुंथु सत्त जय मिलल मिलल पुन्जिय पहाण जय णाम णमियामर खयरविंद जय पास जसाहय हीर हास जय अजिय परिज्जय-पर-दुसीछ ।
जय संवर-णिव-णंदण समत्थ ।
जय पडमप्पह पह पहय पोम ।
जय चंद्रपह पहणिय सणास ।
जय सीयछ परमय सप्पवीण ।
जय वासुपुज्ज परिहरिय वास ।
जय जय अणंत पूरिय पयास ।
जय संति पाव महि मइय वृष्टि ।
जय अरि अरिहंत महंत-सत्त ।
जय मुणिसुक्वय सुक्वय णिहाण ।
जय जेम णयण-णिह्यारविंद ।
जय जयहि वीर परिहरिय हास ।

5

10

15

घत्ता—इय णाण-दिवायर गुण-रयणायर वित्थरंतु मह मइ पवर । जिण कब्बु कुणंतहो दुरिड हणंतहो सर कुरंग-मारण सवर ॥—पास० १।१

शश

विरएवि चंदणहचरिउ चारु विहरंतें कोऊहल्ल्वसेण सिरि अयरवालकुल संभवेण अणवरय विणय पणयारहेण चिर चरियकम्म दुक्खावहारः। परिहृच्छिय बाएसरि रसेण। जणणी बील्हां गब्भु[ब्भ]वेण। कइणा बुह 'गोल्ह' तणूरुहेण।

5

10

1.5

पयिखय तिहुअणवह गुणभरेण
जिंद्रणासिर सुरणरिहययहार
डिंडीर पिंड उप्परिय णिल्ल
सेवाल-जाल रोमाविल्लल
भगराविल वेणी वलय लिच्ल
पवणाह्य सिललावत्तणाहि
वण मयगल मय जल घुसिण लित्त
वियसंत सरोरह पवर वत्त
विउलामल पुलिण णिय्व जाम
हिरयाणए देसे असंख गामे

मणिणय सुिह सुअणें सिरिहरेण।
णं वार विलासिणि-पउरहार।
कीलिर-रहंग थोव्वड थणिल्ल।
बुह्यण मण परिरंजण छइल्ल।
पफुल्ल-पोम-दल-दोहरिच्छ।
विणिह्य जणवय तणु ताव वाहि।
दर फुडिय सिष्पिडड दसण दित्त।
रयणायर पवर पियाणुरत्त।
उत्तिण्णी णयणिहें दिट्ठु ताम।
गामियिण जणिय अणवरय कामे।

घत्ता—परचक्क विहट्टणु सिरिसंघट्टणु जो सुरवड्णा परिगणिउं। रिउ रुहिरावट्टणु पविष्ठु पट्टणु ढिल्ली णामेण जि मणिउं॥२॥

१।३

रण-मंडव परिमंडिउ विसालु ।
जलपूरिय-परिहा-लिंगियंगु ।
मिणयर-गण-मंडिय-मंदिराई ।
णायर-णर-खयर सुहावणाई ।
पिडसई दिसि-विदिसि विप्फुडंति
णं वारि-रासि मंगुर-तरंग ।
रयणायर सई अवयरिड णाई ।
हरिसे सिहि णच्चइ तणु घुणेवि ।
णीसेस-वत्थु-संचिय समग्गु ।
णव कामिणि जोव्वणमिव सणिद्घु ।
पेक्खणयर मिव वहु वेसवंतु ।
णाडय पेक्खणयं पिव सपण्णु ।
सच्चुण्णु णाई सहंसणिल्लु ।
सविणय सीसुव वहु गोरसिल्लु ।
तिहुआपक्इ गुण-णियर व असंस्तु ।

घत्ता-- णयणिमव सतारड, सर व सहारड पडर माणु कामिणियणु व । संगर व सणायड ण हुव सरायड णिहय कंसु णारायणु व ॥३॥

\$18

जिह असिष्टर तोडिय रिउमवालु णिर दर वाट्टिय **दल्योर-कोर्य** दुन्जण विश्वसन्त्रकी दरुण सीरा णरणाहु पसिद्धु अणंगवासु । वंदियण-विद् पविद्ण्ण चीह । दुण्णय जोस्यमिरसण समीत । वल्लभर कंपाविय णाय राड तिहँ कुल-गयणंगणे सिय पयंगु गुरु-भत्ति णविय तेल्लोकणाहु तेणवि णिष्जिय चंद्रपहासु जंपिड सिरिहरु ते धण्णवंत अणवरड भमइ जगे जाँह कित्ति सा पुणु हवेइ सुकइत्तणेण

माणिणियण-मण संजणिय राउ।
समत्त-विहूसण-भूसियंगु। 5
दिदृड **अल्हण्** णामेण साहु।
णिसुणेवि चरिड **चंदप्पहासु।**कुलबुद्धि-विह्वमाण सिरिवंत।
धवलंती गिरि सायर धरित्ति।
चाएण सुएण सुकित्तणेण। 10

घत्ता—जा अविरल धारिह जणमणहारिहँ, दिज्जइ धणु वंदीयणहँ। ता जीव णिरंतर, भुअणब्भंतरि, भमइ कित्ति सुंदर जणहँ॥॥

### शद

पुत्तेण वि लिच्छ समिद्धएण कित्तणु विहाइ धरणियिल जाम सुकइत्ते पुणु जा सिल्ल-रासि सुकइत्तु वि पसरइ भवियणाहँ इह जेजा णामें साहु आसि सिरि अयरबाल-कुल-कमल-मित्तु मेमडिय णाम तहो जाय भज्ज वंधव-जण-मण-संजणिय सोक्ख तहो पढम पुत्तु जण-णयण-रामु कामिणि-माणस-विह्वण कामु पुणु वीयड विवुहाणंद हेड विणयाहरणालंकिय सरीह णय-वियण-सुसील-सिणिद्धएण।
सिसिरयर सिरसु जसु ठाइ ताम।
सिस-सूरु-मेरु णक्खत्त-रासि।
संसग्गे रंजिय जणमणाहँ।
अइणिम्मलयर गुण-रयण-रासि।
5
सुह-धम्म-कम्म-पविइण्ण वित्तु।
सीलाहरणालंकिय सल्ज्ज।
हंसीव उह्नय सुविसुद्ध पक्ख।
हुड आरक्खिय तस जीव गामु।
राहउ सन्वत्थ पसिद्ध णामु।
गुरु-भत्तिष्ट संथुअ अरुहदेउ।
सोढल्ज णामेण सुबुद्धि धीरु।

घत्ता—पुणु तिञ्जड णंद्णु, णयणाणंद्णु, जणे पट्टलु णामें भणिड । जिण मइ णीसंकिड पुण्णालंकिड, जसु बुद्देहिं गुण-गणु-गणिड ॥५॥

### श६

जो सुंदर वीया इंदु जेम जो कुल-कमलायर रायहंसु तित्थयर पइहावियड जेण जो देइ दाणु वंदीयणाहँ परदोस-पयासण विहि विडत्तु जो दिंतु चडिक्हु दाणु भाइ जसु तिणय कित्ति गय दस-दिसासु जसु मुण-कित्तमु कइयम कुणंति

जणवल्लहु दुल्लहु लोग्नं तेम।
विहुणिय चिर विरइय पाव-पंसु।
पहमत्र को भणियहँ सरिसु तेण।
विरएवि माणु सहरिस मणाहँ।
जो तिरय-णरयणाहरणजुत्तु।
अहिणत्र वंधू अवयरित णाहँ।
जो दिंतु ण जाणइ सत्र सहासु।
अभवरत्र वंदियण णिह् थुणंति।

10

जो गुण-दोसहँ जाण**ईँ** वियार <sup>10</sup> जो रूव विणिज्जय मार वीरु ं जो परणारी-रइ णिब्विया**र ।** पडिवण्ण वयण धुर धरण धीर ।

घत्ता—सो महु उवरोहें णिहय विरोहें, पट्टलु साहु गुणोह-णिहि । दीसइ जाएप्पिणु पणड करेप्पिणु उप्पाइय भव्वयण दिहि ॥६॥

### 810

तं सुणिवि पयंपिउ सिरिहरेण
सच्चड जं जंपिड पुरड मज्झ
पर संति एत्थु विबुहहँ विवक्ख
अमरिस धरणीधर सिर विलग्ग
असहिय पर-णर-गुण-गरुअरिद्धि
कय णासा-मोडण मत्थरिल्ल
को सक्कइ रंजण ताहँ चित्तु
तिहँ लइ महु किं गमणेण भव्व
तं सुणिवि भणइ गुण-रयण-धामु
एड भणिडं काईँ पईं अरह भत्

जिण-कव्व करण विहियायरेण।
पइ सव्भावें बुह मइ असज्झु।
बहु कवड-कूड-पोसिय-सवक्व।
णर-सक्व तिक्व मुह कण्ण लग्ग।
दुव्वयण हणिय पर कव्ज सिद्धि।
भूभिडडि-भंगि णिदिय गुणिल्ल।
सज्जण पयडिय सुअणसरित्तु।
भव्वयण बंधु परिहरिय गव्व।
अल्हण णामेण मणोहिरामु।
किं मुणहि ण णट्टलु भूरि सन्तु।

घत्ता—जो धम्म धुरंधर उण्णय कंधर सुअण सहावालंकरित । अणु दिणु णिचल मणु जसु वंधव यणु करइ वयणु णेहावरित ॥॥

### 218

जो भन्व भाव पयडण समत्थु णायणण्डूँ वयण्डूँ दुन्जणाहूँ संसम्गु समीहइ उत्तमाहूँ णिरु करइ गोडि सहुँ वृहयणेहिँ किं वहुणा तुज्झु समासिएण महु वयणु ण चालइ सो कयावि तं णिसुणिवि सिरिहर चलिउ तेत्थु तेणवि तहो आयहो विहिउ माणु जं पुन्व जिम्म पविरइउ किंपि खणु एक्क सिगोहेँ गलिउ जाम ण कयावि जासु भासिउ णिरत्थु।
सम्माणु करइ पर सज्जणाहुँ।
जिण धम्म विहाणें णित्तमाहुँ।
सत्थत्थ-वियारण हियमणेहिं।
अप्पड अप्पेण पसंसिएण।
जं भणिम करइ लहु तं सयावि।
खवविटुड णहुलु ठाइँ जेत्थु।
सपण्य तंबोळासण समाणु।
इह विहि-वसेण परिणवइ तंप।
अल्हण णामेण पडनु ताम।

घत्ता—भो णट्टल णिरुवम धरिय कुलक्कम भणमि किंपि पर्दै परम सुहि । पर-समय-परम्मुह अगणिय दुम्मह परियाणिय जिज-समय-बिहि ॥८॥

10

कारावेवि णाहेयही णिकेउ
पहेँ पुणु पइह पविरइय जेम
विरयाविह ता संभवइ सोक्खु
सिसिरयर-विवे णिय-जणण णामु
तुज्झु वि पसरइ जय जसु रसंतु
तं णिसुणिवि णहुळ भणइ साहु
भणु खंड-रसायणु सह-पयासु
एत्थंतरि सिरिहरु वुत्तु तेण
भो तुहु महु प्यडिय णेहभाउ
तुहुँ महु जस-सरसीरह-सुभाणु
पहेँ होतएण पासहो चिर्तु
तं णिसुणिवि पिसुणिउँ कविवरेण

पविद्यणु पंचवणां सुकेड।
पासहो चरित्तु जइ पुणु वि तेम।
कालंतरेण पुणु कम्म-मोक्खु।
पईँ होइ चडाविड चंद-धासु।
दस-दिसहि सयल असहण हसंतु। 5
सइवाली पिययम तणडँ णाहु।
रुच्चइ ण कासु हय तणु पयासु।
गृहल णामेण मणोहरेण।
तुहुं पर महु परियाणिय सहाड।
तुहुँ महु भावहि णं गुण-णिहाणु। 10
आयण्णमि पयडमिह पाव-रित्तु।
अणवरड लद्ध-सरसइ-वरेण।

घत्ता—विरयमि गय गावेँ पविमल भावेँ तुह वयणेँ पासहो चरिड । पर दुज्जण णियरहिँ हयगुण पयरहिँ , घरु-पुरु-णयरायरु भरिड ॥९॥

### १११०

तेण जि ण पयट्टइ कव्व सत्ति
पुणु-पुणु वि भणिउँ सो तेण वप्प
ता लइवि दोस णिम्मल-मणाहँ
जइ होंतु ण तमु महि मलिणवंतु
जइ होंति णं दह संपत्त खोह
तं सुणिवि हणिवि दुञ्जण पहत्तु
पुणु समणे वियप्पेवि सद्धामु
णड मुणमि किंपि कह करिम कव्वु
लइ किं अणेण महु चित्तणेण
जइ वाएसरि पय-पंकयाहँ
ता देख देवि महु दिव्ववाणि
ता पत्त-सरासइ वह णेइ

जं जोडिम तं तुट्टइ टसित ।

घरि घरि ण होति जइ खल सद्प्प ।
को वित्थरंतु जसु सज्जणाहँ ।
ता किं सहंतु सिस उग्गमंतु ।
ता किं लहंति मयरहर सोह ।
मिण्णिव णट्टल भासि वहुत्तु ।
सच्छंदु वि सालंकारु णासु ।
पिडहासइ महु संसड जि सन्वु ।
अहणिसु संताविय णिय मणेण ।
महु अत्थि भित्त णिप्पंकयाहँ ।
सदत्थ-जुत्त पय-रयण-खाणि ।
को पासचरित्तहो गुणु गणेइ ।

10

5

घत्ता—णिय तमु णिण्णासमि तह वि पयासमि जह जाणिड गुण-सेणियहो । भासिड जिणवीरहो जिय सरवीरहो गोत्तम गणिणा सेणियहो ॥१०॥

25

### बन्त्य प्रशस्ति

णट्टल आराहिड कइयण साहिड

तव सिरिहर मुणि वंदिउ ॥१७॥ १२॥१७॥१

### १२।१८

संसारतारणु पासणाहु णट्टलहो देउ सुंदर समाहि मञ्झु वि पुणु पंड जो देंड णण्णु राहव साहुहें सम्मत्त-लाहु सोढल णामहो सयलेवि धरित्ति 5 तिण्णिव भाइय सम्मत्त-जुत्त महि मेर जलहि ससि-सूर जाम चडविह वित्थरड जिणिंद संघु वित्थरड सुयण जसु भुअणि पिल्छि विक्कम णरिंद सुपसिद्ध कालि 10 स-णवासी एयारह-सएहिँ कसणटुमीहिँ आगहण मासि सिरिपासणाइ-णिम्मलु-चरितु पणवीस-सयइँ गंथहो पमाणु

धरणिंद् सुरिंद् नरिंद् णाहु।
पुत्र्वुत्त-कम्म नित्थरणु वोहि।
गुण-रयण सरंतहो पास सण्णु।
संभवंड सामिय संसार-डाहु।
धवलंति भमंड अणवरड कित्ति।
जिण भणिय धम्म विहिकरण धृत्त।
सहुँ तणुरुहेहिं णंदंतु ताम।
पर-समय-खुइ वाइहिं दुलंघु।
तुदृड तडत्ति संसार-वेल्लि।
पित्वाडिए परिसहँ परिगएहिं।
रविवारि समाणिउँ सिसिर भासि।
सयलामल-गुण-रयणोइ-दित्तु।
जाणिज्जहिं पणवीसहिं समाणु।

15 घत्ता—जा चंद-दिवायर-मिहहर-सायर ता बुहयणिहें पिढिज्जड । भवियिहें भाविज्जड गुणिहें शुणिज्जड वर लेहयिहें लिहिज्जड ॥१८॥

> इय सिरिपासचरित्तं रइयं बुह सिरिहरेण गुणभरियं अणुमंण्णिय मणुन्नं णट्टल णामेण भव्वेण ॥छ॥

पुत्व-भवंतर कहणो पासजिणिदस्स चारु णिव्वाणो । जिज-पियर-दिक्ख गहणो बारहमो संघि परिसम्मत्तो ॥छ॥ संघि ॥१२।छ॥

आसीदत्र पुरा प्रसन्न-वदनो विख्यात-दत्त-श्रुतिः, शुश्रूषादिगुणैरलंकृतमना देवे गुरौ भाकिकः। सर्वज्ञ-क्रम-कंज-युग्म-निरतो न्यायान्वितो नित्यशो, जेजास्योऽखिलचन्द्ररोचिरमलस्फूर्ज्यशो भूषितः॥१॥

यस्यांगजोऽजनि सुधीरिह राघवारयो, ज्यायानमन्दमति रुज्झित-सर्व्व-दोषः। अस्रोतकात्वय नभोङ्गण-पार्व्वणेन्दुः, श्रीमाननेक-गुण-रिक्जित-चार्र-चेताः॥स।

तबोऽभवरभोडलनामचेयः सुतो द्वितीयो हिपबापनेयः । धर्मार्थकुत्सनिवये जिल्लाको जिल्लाकिष-प्रोक्त-वृषेण सुन्धः ॥३॥

पश्चाद् वभूव शशिमण्डल-भासमानः, ख्यातः क्षितीश्वरजनाद्पि लब्धमानः।

60

सदर्शनामृत-रसायन-पानपुष्टः, श्रीनट्टलः शुभमना क्षपितारिदुष्टः ॥श। 30 तेनेदमुत्तमधिया प्रविचिन्त्य चित्ते, स्वप्नोपमं जलदशेषमसारभूतम्। श्रीपार्श्वनाथचरितं दुरितापनोदि, मोक्षाय कारितमितेन मुदं व्यलेखि ॥५॥ अहो जण णिचलु चित्तु करेवि भिसं विसएसु भगंतु धरेवि। खणेक पयंपिड मज्झु सुणेहु कु भावईँ सन्वईँ हौतह णेहु। इहत्थि पसिद्ध डिल्लिह इक णरुत्तमुणं अवइण्णउं सक्कु । 35 समक्खिम तुम्हहँ तासु गुणाईँ सुरासुर-राय मणोहरणाइँ। ससंक सुहा समकित्तिहे धासु सुरायले किण्णर गाइय णासु । मणोहर-माणिणि-रंजण कामु महामहिमालड लोयहँ वामु। जिणेसर-पाय-सरोय-दुरेहु विसुद्ध मणोगइ जित्तइ सुरेहु। सया गुरु भत्तु गिरिंदु व धीरु सुही-सुहओ जलहिन्व गहीर । 40 अदुज्जणु सज्जण सुक्ख-पयासु वियाणिय मागह लोय पयासु। असेसहँ सज्जण मज्झि मणुज्ज णरिंदहँ चित्ति पयासिय चोज्जु। महामइवंतहँ भावइ तेम सरोयणराहँ रसायणु जेम। सवंस णहंगण भासण-सूरु ् सवंधव-वग्ग मणिच्छिय पूरु । सुहोह पयासणु धन्मुय सुत्त् वियाणिय जिणवर आयमसुत्तु । 45 द्यालय वृहण जीवण वाहुँ खलाणण चंद् पयासण राहु। पिया अइ वल्लह वालिहे णाहु

घता—वहुगुणगणजुत्तहो जिणपयभत्तहो जो भासइ गुण नट्टलहो । सो पयहिँ णहंगणु रमिय वरंगणु छंघइ सिरिहर हय खलहो ॥१॥छ॥

पंचाणुव्वय घरणु स सयल सुअणहं सुहकारणु ।
जिणमय पह संचरणु विसम विसयासा वारणु ॥
मूढ-भाव परिहरणु मोह-महिहर-णिद्वारणु ।
पाव-विल्लि णिद्दलणु असम सल्लई ओसारणु ॥
वच्छल्ल विहाण पविहाणय वित्थरणु जिण-मुणि-पय-पुडजाकरणु ।
अहिणंद णट्टल साहु चिरु विवुहयणहँ मण-धण-हरणु ॥१॥
55

दाणवंतु तिकं दंति धरिय तिरयणि ति कं सेणिउं। रूववंतु ति कं मयणु तिजय तावणु रइ भाणिउ॥ अइगहीरु ति कं जलहि गर्य लहिरिहें हय सुखहु। अइ थिरयरु ति कें मेरु क्ष्य चय रहियउ ति कं नहु॥

णड दंतिं न सेणिडं नड मयणु ण जलहि मेरु ण पुणु न नहु। सिखितु साहु जेजा तणडं जिम नहुलु सुपसिद्ध इहु।।२॥

70

अंग-वंग-कालिंग-गउड़-केरल-कण्णाडहं। चोड-विद्य-पंचाल-सिंधु-खस-मालव-लाइहं।। जट्ट-भोट्ट-णेवाल-टक्क-कुंकण-मरहद्वहं। भायाणय-हरियाण-मगह-गुज्जर-सोरद्वहं।। इय एवमाइ देसेसु णिरु जो जाणियइ नरिंदिहं। सो नट्टलु साहु न विण्णियइ किह सिरिहर कह विंदिहं।।३।।

दहलक्खण जिण-भणिय-धम्मु धुर धरणु वियक्खणु । लक्खण उवलक्खिय सरीरु परिचत्तु व लक्खणु ॥ सुहि सज्जण बुह्यण विणीउ सीसालंकरियउ । कोह-लोह-मायाहि-माण-भय-मय-परिरहियउ ॥ गुरुदेव-पियर-पय-भत्तियरु अयरवाल-कुल-सिरि-तिलउ । णंदउ सिरि णट्टलु साहु चिरु कइ सिरिहर गुण-गण-निलउ ॥४॥

गहिर-घोसु नवजलहरूव्व सुर-सेलु व धीरख।

मलभर रहियड नहयलुव्व जलणिहि व गहीरख।।
चितिययर चिंतामणिव्व तरिण व तेइल्लड।

माणिण-मणहर रइवरूव्व भव्वयण पियल्लड।।

गंडीड व गुणगणमिडयड परिनिम्मिहिय अलक्खणु।

जो सो विण्णयह न केड ण भणु नहुलु साहु सलक्खणु।।।।।

इति श्री पाइर्वनाथ चरित्रं परिसमाप्तं।।

हुमं भवतु।।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।श्री।।छा।

पुष्पिका लेख-

संवत् १५७७ वर्षे आषाद सुदि ३ श्री मूलसंघे नन्द्याम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्री कुंदकुंदाचार्यान्वये । मट्टारक श्री पद्मनंदीदेवास्तत्पट्टे भट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवास्तत्पट्टे भ. 85 श्रीजिनचंद्रदेवास्तत्पट्टे । भ. श्रीप्रभाचन्द्रदेवास्तिशिष्य सुनि धर्मचन्द्रस्तदाम्नाये खंडेलवा-लान्वये डिहवास्तव्ये । पहाड्या गोत्रे सा. ऊधा तद्भार्यो लाडी तत्पुत्र सा. फलहू द्विती (य) गूजर पल्हू भार्यो सफलादे सा. गूजर भार्यो गुणसिरि तत्पुत्र पंचाइण एतैः इदं शास्त्रं नागपुर मध्ये लिखाप्य सुनिध(म) चंद्राय दत्तं ॥

> ज्ञानवान्ज्ञानदानेन निर्भयोऽभयदानतः। अन्नदानात्सुखीनित्यं निर्व्याधिभेषजाद्भवेत्॥ ॥ शुभं भवतु॥

—श्री आमेर शास्त्र भण्डार, जयपुर

प्रति नं. ७३४, पत्र ९९, पंक्ति ११, प्रतिपंक्ति शक्षर ३७-३९, प्रथम पत्र १ ओर रिक्त। अन्तिम पत्रमें ९ पंक्ति ग्रन्थकी तथा पंक्ति ५ पुष्पिकाकी हैं।

प्रशस्ति-भाग समाप्त ।

## पासणाहचरिउके इतिहास, संस्कृति एवं साहित्यकी दृष्टिसे कुछ महत्त्वपूर्ण अंशोंका संकलन

### पोदनपुरका आलंकारिक वर्णन

तिहें वसइ सुर-खयर-णरणाह मणहारि जिहें कोवि ण कयावि अहिलसइ परणारि जिहें मुणिहुँ दाणाईँ अणवरड दीयंति जिहें पवर तूराण रावा समुद्धंति जिहें कणय-कलसाह घर-सिहिर सोहंति जिहें वंद-रिविकंत-मणि तिमिरु णासंति जिहें विविह देसागयालोय दीसंति जिहें भिवय जिण पाय पंकय समच्चंति जिहें चार णाणेय मुणिणाह विंदाईँ विरयंति धम्मोवएसं गहीराष्ट्र

णामेण सिरि पोयणाउर रमा हारि।
जिहें चोर ण मुसंति पहवंति जिहें णारि।
जिहें महिस-सारंगच्छेल हैं न दीयंति।
जिहें रयण संजिडिय जिणहर णेणिहुंति।
जिहें धयवडाडोय वियर हैं रोहंति।
जिहें भत्त विरसंत वारण विहासंति।
जिहें तुरय तुंगंगिहं संति सीसंति।
जिहें पंगणे पंगणे णारि णचंति।
संवोहियासेस-भवियारविंदा हैं।
वाणीए सिसिरत्तणिजिजय समीरा हैं।

10

5

धत्ता—ज्ञिहें साम पसाहिय असय रसाहिय जणवय-णयण-सुहावण । वहुविह वेसायण सुर कष्पायण वहु वाणिय णाणा वण ॥—पास.—११।४

### १२वीं सदीके विविध देश एवं वहाँके शस्त्रास्त्रोंकी विशेषताएँ

धाविया तार णेवाल-जालंधरा संधवा-सोण-पंचाल-भीमाणणा मालवीया-सटक्का खसा-दुद्दमा सामिणो भूरि दाणं सरंता मणे साउद्दें देवि जुड्झंति संकुड्झिया केवि संधेवि बाणालि बाणासणे केवि चक्केणि लिदंति सूरा सिरं केवि सत्तीहिं भिंदंति वच्लत्थलं केवि मेल्लंति सेल्लं समुल्लाविया जंति उम्मग्ग लग्गा हयाणं थडा कीरट्ट-हम्मीर गज्जंत णं कंधरा।
णइओरालि मेल्लंत पंचाणणा।
णं दिणेसास भाणच्छ भीकदमा।
विज्जिल्लां पिया-पुत्त-मोहं रणे।
झत्ति कुंतग्ग भिण्णंगणो मुन्झिया।
कुंभि-कुंभ वियारंति संतासणे।
कुंडला लग्ग माणिकक-भा-भासिरं।
माणियाणेय णारीथणोरुत्थलं।
वीर लच्ली विलासेण संभाविया।
तुट्ट सीसा वि जुन्झंति सूरा भडा।

10

5

घत्ता—जुङ्झंतिहिँ रविकित्तिहिं भडिंहं भग्गु असेसु वि जडणहो साहणु। गेण्हंतु पाण मेळंतु मड××णाणाविह संगहिय पसाहणु—पास.—४।११

## कुमार-पार्ख पिता हयसेनको अपनी शक्तिका परिचय देते हुए कहते हैं

णहयलु तिल करेमि महि उप्परि पाय-पहारें गिरि संचालमि इंदहो इंद-धणुहु उट्टालमि कालहो कालत्तणु दरिसावमि अग्गिकुमारहो तेउ णिवारमि तेल्लोक्कुवि लीलग्र उच्चायमि

वाड वि वंधिम जाइ ण चप्परि । णीरिह णीरु णिहिलु पच्चालिम । फिणरायहो सिर-सेहरु टालिम । धणवइ धण-धारिह विरसाविम । वारुण सुरु विरसंतड धारिम । करयल-जुअले रिवि-ससिच्छायिम ।

तारा-णियरईं गयणहो पाडमि
णहयर-रायहो गमणु णिरुंभमि
णीसेसुवि णहयलु आसंघमि
विज्जाहर-पय-पूरु वहावमि
मयणहो माण भडफ्फर भंजमि
दीसड मज्झु परकसु बालहो

कूरगाह-मंडलु णिद्धाहमि ! दिक्करहिहिं कुंभयलु णिसुंभमि । जायरूव धरणीहरू लंघमि । सूलालंकिय कर संतावमि । भूअ-पिसाय सहासईँ गंजमि । उअरोहेण समुण्णय-भालहो ।

घत्ता—तं सुणेवि वयणु पासहो तणउँ हयसेणेण समुल्छविउ। हउँ मुणिम देव तह बाहुबछु परमईँ णेहें पल्छविउ।। पास.—३।१५

### यवन-नरेन्द्रकी ओरसे युद्धमें भाग लेनेवाले कर्नाटक, कोंकण, वराट, द्रविड़, भूगुकच्छ, सौराष्ट्र आदि देशोंके नरेशोंके पाइवंकुमारने छक्के छुड़ा विये

छुडु पहरण पहार परिर्पाडिच परबलु जंतु दिट्ठओ । ता.कलयलु सुरेहिँ किच णहयले रिवकित्ति वि पहिट्ठओ ।।छ।।

एत्थंतरेण जडणेसभत्ते वहु मच्छरिल्ल पकर करिवि सत्ति धाविय तुरंत पहुरिणु सरंत 5 मरु-मरु भणंत ओराछि छिंत कण्णाह लाड तावियड दिविड भरुहच्छु-कच्छ 10 डिडीर-विझ कोसल-मरट्ट इयहि असेस णिज्जिणिय केम केवि छिण्णु केम 15 को वि धरेंवि पाष्ट्र को वि हियप्र विद्धु कासु वि कपाछु चूरिय रहाइँ तासिय तुरंग 20 दारिय करिंद फाडिय धयाईँ खंडिय भड़ाई

णिविसंतरेण। वियसंतवत्ते । संगरि रसिल्छ। पयडिय ससति। रुइ विफुरंत। जयसिरि वरंत। विभड जणंत। रक्कारु दिंत। कोंकण-वराड । भूभाय पयड । अइवियड वच्छ। अहियहिं दुसज्झ । सोरइ-धिट्ठ। परबल णरेस । करि हरिहिं जेम। तरुराइ जेम। खित्तड विहाप्र। वाणहिँ विरुद्धु। तोडिड खालु। दिंढ पग्गहाईँ। मरु-चंचलंग । दूसिय णरिंद्। चामर चयाईँ। वयगुब्भडाईँ ।

घत्ता—हय-गय-रह-भडयण-सय दलहिँ सहइ रणावणि झत्ति समायहो । णाणा रसोइणं वित्थरिय रणसिरियप्र णिमित्तु जमरायहो ।।—पास.—४।१२

### कुमार-पाइवंकी बाल-जीलाएँ

सक्काणहैं पेरिड देख को वि
चवछंगु तुरंगमु तंव चू छु
कीछइ सहुँ हयसेणहे: सुएण
सह जाय केस-जड-जूड़बंतु
अविरछ धूळी-धूसरिय देहु
णिव णारिहिं छिज्जइ झित्त केम
जो तं णिएइ वियसंत वयणु
सो अमरुव अणिमिस णयणु ठाइ
जं किं पि धरइ छीछए करेण
हो हल्छर जो जोयइ भणेवि
चछहार रमणि रमणीयणेहिं
तुह सेवए छब्मइ सोक्ख रासि

णायर-णर-मणहरु पीलु होवि ।
सेरिंहु सुमेसु विसु साणुकूलु ।
जय-लिच्छ परिलंखिय भुएण ।
किल-रसणा-किंकिणि-सद्द्यंतु ।
सिसु कीलामल सिरि-रमण गेहु ।
तिहुअण जण मोहणु इयणु जेम ।
चिणयायणु बुह्यणु अहव सयणु ।
णव-कमल-लीणु भमरुअ विहाइ ।
तं णेव हरिज्जइ पविहरेण ।
परियं दिज्जइ सामिलं गणेवि ।
....ला संचालिय लोयणेहिं ।
तुट्टइ द्विट्ट संसार पासि ।

10

5

घता—कीलंतहो तासु णिहय सरासु च्छुडु परिगलिड सिसुत्तु । इय लीलए जाम दिष्टड ताम हयसेणे णिय पुत्तु ॥ पास.—२।१५

### भयानक अटवीमें रहनेवाले विविध क्रूर पशु एवं उनकी क्रियाएँ

### वस्तु

जाण वोलिउ वाहिणी सेण-जिणणाहु असुराहिवेण ता विमुक्त सावय-सहास हैं। दिढ-दाढ-तिक्खाणणहिँ तिविह लोयमह भय पयास हैं।। गय-गंडोरय-गयणयर-महिस-वियय-सद्दूल। वाणर-विरिय-वराह-हरि सिर लोलिर-लंगूल।।छ।।

दूरत्थ फुरहुरहि ।
ण मुत्रंति पडरालि ।
अइ विरसु विरसंति ।
उल्ललेवि वलि मिलहिँ ।
महि हणिय लंगूल ।
हिंसण ण पारंति ।
अणवरड परिभमहिँ ।
अक्तयत्थ रसंति ।
कंपविय परिपाण ।
परिकहि झडप्पंति ।

5

5

10

15

<sub>7</sub> 5

### वडूमाणचरिउ

केवि पहु ण पावंति डसणत्थु धावंति । गय सत्ति हुअ जाम णिप्फंद्यिय ताम । हय वहरि गावेण जिण तव पहावेण । ण फुरंति ण चलंति महिवीदु ण दलंति । चित्तेवि णव ठंति णवियाण णा ठंति ।

घत्ता—जिणवरु प्रमेसरु भय रहिड भीसण वणय सणियरहिँ सहिड। णीसेस घराधर राज जह पेक्खेवि णिक्कंप सरीरु तह।। पास.—७।१४

### भयानक युद्धमें प्रयुक्त विविध शस्त्रास्त्र

## दुवई

अहवा इउ ण चोज्जु तहो दंसणे जं रिउ पत्त-णिग्गहो। जाया जसु जयम्मि णामेण वि दूरो सरिह दुग्गहो।।छ।।

जुडणाणुड बहु भीसिवि भरेण पीडेवि फणिवइ णियरहं भरेण। रविकित्ति णरेसरु धीरवेवि करे स-सरु सरासणु प्रिठवेवि। धाविड्गय सम्मुहुँ करेवि। वावल्लहिं जोहिं खड करेवि णिसियासि-धार-णिद्धिळय केवि कुंभत्थले कडु रडि थरहरेवि। णिवडिय महि-मंडिल सहिं केम सयमह-पवि-ह्य धरणिहर जेम। दीहर-कुंतमगहिं भिण्ण तेवि। उत्तुंग-गिरिंद-समाण जेवि णं सलिल पवाहहिं महिहरिंद विवरंतरि धारिय-किण्णरिंद। तिक्खग्ग खुरप्पहिँ छिण्ण केवि गय-मूल-तरु व परिवडिय तेवि। करवालु दलिय वइरिय कवालु। णिइलिय केवि कट्टेवि करालु परिवडिय सहहिँ रणे गरुअ काय णं जयसिरि-कीला-सेलराय। करडयल-गलिय-मयमत्त जे वि ओसारिय वाणहि हणेवि ते वि। गयणंगणे रेणु-समीरणेहिँ। णं णीरय पलय-समीरणेहिँ

घत्ता—परिहरिय केवि चूरिय-दसण सत्ति-तिसूल-घाय-घुम्माविय । दुष्जण इव दरिसिय मय-विहव मुअवलेण धरणीयलु पाविय ॥—पास.—५।६॥

## रणक्षेत्रका घोर हृदय-द्रावक चित्रण

### दुवई

इय णिद्दिलय संयल मह-मयगल पास-कुमार सामिणा। संयलामल-ससंक-सण्णिह-मुह् सुर-वणियांडहि रामिणा॥

रुहिरोल्लियाइं सरसिल्लियाइं।
गयचेयणाईँ बहुवेयणाईँ।
वियल्पिय गुडाईँ तह मुहवडाईँ।
छुअ धयवडाईँ हय-हय-थडाईँ।

| भीसावणाईँ                        | असुहावणाइँ ।                    |    |
|----------------------------------|---------------------------------|----|
| चुअचाम <b>राइँ</b>               | हसियामराइँ।                     |    |
| गालिय जसाइँ                      | पूरिय रसाईँ।                    |    |
| विहडिय द्याइँ                    | अवगय सियाइँ।                    | 10 |
| णिवडिय सिराईँ                    | खंडिय कराइँ ।                   |    |
| पहराउ राइँ                       | ताडिय <b>उ राहँ</b> ।           |    |
| मिंदिय-णसाइँ                     | किंदिय वसाइँ ।                  |    |
| सोसिय रसाइँ                      | हय-साहसा <b>इँ।</b>             |    |
| पयडिय मुहाईँ                     | पाविय दुहाइँ ।                  | 15 |
| णिरसिय सिवा <b>इँ</b>            | पोसिय सिवाईँ।                   |    |
| तह् वायसाईँ                      | मह रक्खसाईँ ।                   |    |
| तज्जिय भयाईँ                     | महियले गयाइँ।                   |    |
| अइ संकुलाईँ                      | करिवर कुला <b>इँ</b> ।          | •  |
| घत्ता—पेक्खेवि रोसारुण छोयणहिँ उ | नडण-णराहिवेण परिभाविड ।         | 20 |
| को महियले महुं मयगलहि जे         | ो ण महा णरवइ संताविड ॥—पास.—५।७ |    |

#### पाइवंनाथको तपस्थलो-अटवोका आलंकारिक वर्णन

घत्ता—जिहें णड छोरय संगर करहिं वणवासिय-विंतर मुणेहरहिं। गिरिवर समाण गंडय चलहिं अवरोप्पर वाणर किलिकलहिँ।।—पास.—७१

```
जहिँ गयाहिव भमहिं मच्चंत जहिँ हिरण फालई करहिं।
जिहेँ मयारि मारंति कुंजर जिहेँ तरिण किरणे सरिहेँ।
जिहें सरोस घुरुहुरहिं मंजर।
जिहें सरि तीरुज्भव बहल कद्दम-रस लोलेहि।
                                                                             5
जुज्झिजाइ सिसु ससि-सरिस दिढ दाढिहैं कोलेहिं।।छ।।
जइ हिंताल-ताल-तालूरईँ
                                    साल-सरल-तमाल-मालूरईँ।
अंब-कयंब-णिब-जंबीरई
                                    चंपइ-कंचणार-कणवीरइँ।
                                    जंबू-माहुलिंगं-णारंगईँ।
दछह्-कडह्-बब्बूल्ल-लवंगईँ
अरलू-पूजप्फल विरिहिल्लई
                                    सल्लइ-कोरंटय-अंकोल्लई ।
                                                                             10
                                    वंस-सिरीस-पियंगु-पलासई।
जा संवण्ण-धव-धम्मण-फणिसई
                                    मज्झण्णिय मुणि मणिरुह कंद्इँ
केयइ-कुरव-खइर-खज्जूरई
                                    कंथारी-कण़ियारि-सुदक्खइं।
पीलू-मयण-पक्ख रहक्खइ
                                   ं चिंचिणि चंदणक्क पुण्णायहैं।
उंवरि-कट्ठुंबरि-वरणायईँ
                                    सेंबिल-बाण वोर-महुवारइँ।
णालिएरि-गंगेरि-वडारई
   घत्ता—तहिं मंडिय सयल धारायलए फामुअ सुविसाल सिलायलए।
                                                                             51
```

थिड तणु विसग्गु विरएवि मुणि णं गिरिवरिंदु वारिहरज्झुणि।।—पास.—७१

5

5

10

#### जटाघारी तपस्वियोंका वर्णन

तहिं दिष्ट कोवि हुअवहु हुणंतु पंचिगा कोवि-णिश्चल-मणेण जड-जूड-मउड मंडियउ को वि वक्कल-कोवीणु करंतु कोवि जड़-वप्पण-विहि विरयंतु को वि कणय-पसूणिह पुज्जंतु को वि हा-हाइ सद्दु विरयंतु को वि विरयंतउ सिक-समूह को वि केयार-पुराणु पढंतु को वि 10 थिर-लोयणु संभासंतु को वि

कलवापि कोवि पंचमु झुणंतु। साहंतु परिज्ञय सक्खणेण। चंअट्टि-परिद्विय-देहु को वि । उलंत उच्छारेण को वि। हर-सिरि-गडुअ ढालंतु को वि। गुरुयर-भत्तिए णच्चंतु को वि। कतरियालंकिय पाणि को वि। कर-धरेय-सत्धु चिंतंतु को वि । तिणयणहो पयाहिण दिंतु को वि।

X ×

॥-पास.-६।८।१-१०

#### काशी वेशका वर्णन

आयण्णहो णिरु थिरु मणु धरेवि इह जंबूदीवए सुह-णिवास णिवसइ कासी णामेण देस जिह्न धवलंगर गाविर चरंति पेक्खेवि सुरसत्थु सरईँ विसाल जिहें सहइ पक्क गंधट्दु सालि जिहें पीडिजिहें पुंडेच्छु दंड तरुणियणाहर इव रस कएण जहि सरि णिलणीद्लि हंसु भाइ कुटृिंग वसहिं जिंहें सरि बहुत्त उत्तंग-सिहर जहि जिणहराई दाणोल्लिय-कर वण करि व जेत्थु

जण कय् कोलाह्लु परिहरेवि । सुरसेलहो दाहिण-भरहवास । सकइ ण जासु गुण गणण सेसु। मेल्लिविण णवतण धण्णई चरंति। खीरंभोणिहि कल्लोल माल। साहार पवर मंजरि वसालि। मुअवल-वल बंडई करेवि खंड। विरइय थिर-लोयण जलवएण। णीलमणि पंति ठिड संखु णाइ। कुडिलगइ सरस रयणणिहि-रत्त। णावइ घरणारिहे थणहराईँ। णायर-णर किं वण्णियइ तेत्थ्र ।

घत्ता—तिहें तिहुअण-सारी जणहु पियारी णयरी वाणारिस वसइ। बुह्यणहँ पसंसिय परिहुअ फंसिय जण-मण-हारिणि णाइं सइं।।--पास. १।११

### नख-शिख वर्णन

अइ रूव जाहे वण्णइ ण को वि रत्तत्तणु दरिसिड कमयलेहिँ गुंष्फहि विष्फारिष गूढ भाष जाणुअ संदरिसिय णिविड बंध सुललिय पवरोरु रइ सुसार कडियल पिहुलत्तमु अइ-अज्ब्यु अवन्याहणि तनु सम रोम-राइ

णियमइ विलासु दक्खविम तो वि। इयरह कह सरु भारइ सरेहि। इयरह कहमण झंदुव अलंघ। इयरह कह णिवडहिँ जण मयंध । इयरह कह कयलीयल असार। इयरह कह जणु मेल्लइ सगव्वु। इयरह कह मुज्झह विवृह जाइ।

| णाही गंभीरत्तणु मणोज्ज        | इयरह कह जण मणि जणइं चोज्जु ।       |    |
|-------------------------------|------------------------------------|----|
| पत्तलु वि पोट्ट पयडिय गो णोहु | इयरह कह सुर-णर फणि मणोहु ।         |    |
| मुणिहु विमण् बलहरु तिवलिभंगु  | इयरह कह अइ वग्गइ अणंगु ।           | 10 |
| तुंगत्तु होड थोरत्थणाहँ       | इयरह कह सिरचाल्रणु जणाहँ ।         | ,  |
| भुव जुड मण्णमि पंच-सर पासु    | इयरह कह बद्धड जण सहासु।            |    |
| रेहाहि पवर कंधर विहाइ         | इयरह कह कंबु रसंतु ठाइ ।           |    |
| मुह-कमलु पदरिसिय राय-रंगु     | इयरह कह छण ससहर सर्वगु ।           |    |
| र्बिबा-सरिसाहरु हरिय चक्खु    | इयरह कह मोहिउ दह-सयक्खु ।          | 15 |
| दिय-सोह धरंति सुदित्तियाईँ    | इयरह पियाइ कह मोत्तिया <b>इँ</b> । |    |
| मयरद्धय धणु भू-विब्भमिल्ल     | इयरह कह रइ समख रसिल्छ।             |    |

घत्ता—जुत्तर लिलयंगिहि णिरु णिव्वंगिहि अइ दीहत्तणु लोयणहं । इयरह कह दारिहें जण-मणु-भारिहें कामिय मयणुक्कोवणहं ॥—पास. १।१३॥

### अनुप्रासात्मक एवं ध्वन्यात्मक पदावलियाँ

णव-पाउस-घणोव्व उच्छरियड छायंतड णहंगणं। णिसियाणण विसाल वखाणिहें कीलिर सुरवरंगणं॥

|                                | •                                       |    |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----|
| चूरइ लूरइ रह-धयवडाईँ           | फाड़इ पाडइं गुड-मुह-वडाईँ ।             |    |
| दावइ णच्चावइ रिउ-घडाइँ         | धावइ पावइ उब्भड़-भडाईँ।                 |    |
| कोक्कइ रोक्कइ कड्ढेंचि किवाणु  | पचारइ मारइ मुएवि वाणु∙।                 | 5  |
| हकइ थकइ रिउ पुरउ झत्ति         | णिहणइ विहुणइ तोल्रइ संसत्ति।            |    |
| वंचइ संचइ सर-चामराहैं          | पोसइ तोसइ खयरामराइँ।                    |    |
| आसंघइं लंघइ गयवराइँ            | दारइ संहारइ हयवरा <b>हैं।</b>           |    |
| उदालइ लालइ पहरणाइँ             | धीरहँ वीरहँ द्प्पहरणा <mark>इँ</mark> । |    |
| वग्गइ मग्गइ संगरु रउद्दु       | डोहइ खोहइ णरवर समुद्दु ।                | 10 |
| पेल्लइ मेल्लइ ण किवाण-लट्टि    | गज्जइ जज्जइ द्रिसइ णरट्टि ।             |    |
| अवहेरइ पेरइ भीरु सूर           | पासइ संसासइ वाण क्रूर ॥—पास. ४।१४       |    |
| खडहडिय <b>ईँ दे</b> जल-धवलहरइँ | <b>झलझलियहँ</b> तीरिणि-मयरहर <b>ँ</b> । |    |
| वणकरिवरहिँ विमुक्कइँ दाणहैँ    | रुलुघुलियइँ सूवर संताणइँ।               |    |
|                                | थरहरियहँ पट्टण पुर-णयरहँ ॥—पास.८।२।६-८  |    |
| • • •                          |                                         | 15 |

# पाइवंनाथ पर व्यन्तरों पिज्ञाचों आदि द्वारा किये गये विविध उपसर्ग

#### वस्त

ता सुरेसेण भीमवयणेण कुविय मणि वेयाल झाइय असेस तक्खणे पराइय डाइणि थिरय वियणिय छोयणिणा । दिरिसंत माया विविह तहि । रक्खस-पण्णय-गरुड-गह-साइणि भूआ ।

#### वड्डमाणचरिउ

विंतर-पेय-पिसायवइ णं

5 रुहिरामिस वस मंडिय गत्तई णीसेसु वि णहयलु छायंतई फरहरंति पिंगल सिर चूलई उग्गामिय लसंत करवालई गयवर वस्मावरणु धरंतई हणु हणु हणु भणंत धावंतई सीमोत्तलिहिं मुअणु भरंतई णिय-णिय मुअ जुअ सित्त प्यासेवि णिप्फंदई होएविणु थकई अकयत्थई वियलिय गुरु गन्वई पास-जिणेसर तव भय-गीढई

खय-कालहो दूआ ॥छ॥

सभिडिंड-भाल-विहीसण वत्तइं। डव-डवंत डमरु व वायंतर्हें। करयिल संचारंत तिसूल्डें। णर-कवाल कंकाल करालहें। णिब्मरुहुं हुंकारु करंतहें। वंधु-वंधु वंधुचारंतहें। दारुण दिल्ड-दाल्डें दावंतहें। जिणणाहहों पयपुरल सरंतहें। माया-विरइय-रूबईं दिस्सिव। द्रुज्झेवि झावहें लल्लक्कहें। भत्तिएण वियाणणहें व सब्वहें। जा दिल्डें सेविय महिवील्डें।

घत्ता—ता कमठासुरु भासुर वयणु णिइरियारुण दारुण णयणु । तणु जइ विच्छुरिय विडल गयणु अहरोवरि विणिवेसिय रयणु ॥

—पास. ७।१५

# श्री, हो, घृति आदि देवियों द्वारा वामा माताकी विविध सेवाएँ

समप्पइ कावि दुरेह खाल विलेवणु लेविणु कावि करेण पलोट्टइ कावि विमुक्त कसाय कवोलयले किव चित्तु लिहेइ समारइ कावि सिरे अल्यालि पदंसइ द्प्पणु कावि पहिट्ठ मणोज्जड गायड गीड रसालु पढावइ कावि सपंजर कीर महोदय-मंदिर दार सरेवि महाजल-वाहिणि सत्थजलेण पयंपइ कावि महा-विणएण कुवेर मणीहिं पबुटड ताम

5

10

सुअंध-पस्ण विणिम्मिय माल ।
पुरस्सर थक्कद्र भित्त-भरेण ।
सरोक्ष्ह सण्णिह णिम्मल पाय ।
कहाण्ड सुंदर कावि कहेद्र ।
करेद्र वरं तिलयं किव भालि ।
रसड् दु पणच्चद्र कावि महिट्ठ ।
णिरंतर णिड्भर रक्खद्र वालु ।
विहण्ण्ड कावि सुसंच्द्र चीरु ।
परिट्ठिय कावि सुदंडु धरेवि ।
सुही कवि ण्हावद्र धरथ मलेण ।
विराद्द्य विग्गह लिथ णएण ।
लभास णरिंदहो पंगणि जाम ।

घत्ता—सुह-सेज परिट्टिय अइ उक्कंठिय णयण-सोहणिजिय णिळण। सोवंति सुरह पिय हयसेणहो पिय सुइणइ पिच्छ गळिय मिळण॥

-पास. १।१८

# परिशिष्ट १ (ख)

## भविसयत्तकहा प्रशस्ति

आदि भाग—

#### 818

ससिपह जिण चरण**इँ** सिव सुइ करण**इँ प**णविवि णिम्मल-गुण भरिउ। आहासमि पविमलु सुअ**-पंचमि-फलु भविसयत्तकुमरहो** चरिउ॥ × × × ×

#### १।२

सिरि चंदवार-णयर-ट्रिएण
माहुर-कुल-गयण तमीहरेण
णारायण-देह समुब्भवेण
सिरि वासुएव गुरु-भायरेण
णीसेसे सविलक्ख गुणालएण
विणएण भणिड जोडेवि पाणि
इह दुल्लहु होइ जीवहँ णरत्तु
जइ कहव लहइ दइयहो वसेण
ता विलड जाइ गब्भे वि तेमु
अह लहइ जम्मु ता बहु विहेहिँ

जिण धम्मकरण उक्कद्विएण।
विबुह्यण सुयण-मण-धण हरेण।
मण-वयण-काय-णिदिय भवेण।
भवजलिहि णिवलण कायरेण।
मइवर सुपट्ट णामालएण।
भत्तिए कइ सिरिहरू भव्वपाणि।
णीसेसहँ संसाहिय परत्तु।
चलगइ भमंतु जिल सहरसेण।
वायाहल णहें सरयन्मु जेमु।
रोयहिं पीडिल्जइ दुह गिहेहिँ।

घत्ता—जइ णिहिय मायरि अय खामोयरि अवहरेइ णियमणि अणसु । पय पाण-विहीणड जायइ दीणड तासो णवि जीवेइ सिसु ॥२॥

### - १।३

हउँ आयइ मायइ मह मइए
कप्पयरूव विडलासए सयावि
जइ एयिं विरयमि णोवयार
ता किं भणु कइ मइ आयएण
पड जाणि वि सुल्लिय पयहिँ सत्थु
महु तणिय माय णामेण जुत्त

सईँ परिपालिड मंथर-गइए।
दुल्लहु रयणु व पुण्णेण पावि।
उग्घाडिय सिव सड हल्य वारः।
जम्मण-मह पीडा-कारएण।
विरयहि बुह्यण मणहरु पसत्थु।
पायडिय जिणेसर भणिय सुत्त।

5

5

10

10

#### वष्ट्रमाणचरिउ

विणवइ भविसयत्तहो चरित्तु महु पुरड समिक्खिय वप्प तेम तं णिसुणेविणु कड्णा पडतु जइ मुज्झ समित्थ णड करेमि ता किं आयइ महु बुद्धियाइ

पंचिम उववासहे फलु पवितु । पुन्वायरियहिं भासियउ जेम । भो सुप्पढ पईं वन्जरिउ जुतु । इउँ अञ्जु कहव णिरु परिहरेमि । कीरइ विडलाए स-सुद्धियाइ ।

घत्ता—िकं बहुणा पुणु-पुणु भिगएँ सावहाणु विरएवि मणु।
भो सुप्पढ महमइ जाणिय भवगइ ण गणिम हउँ मणे पिसुणयणु।
× × × ×

इय सिरि भविसयत्तचरिए विबुह-सिरि-सुकइ-सिरिहर-विरइए साहु णारायण-भज्ज रुप्पिण णामंकिए भविसयत्त-उप्पत्तिवण्णणो णाम पढमो परिच्छेओ समत्तो ॥संधि १॥

#### अन्तिम भाग-

णरणाह विक्कमाइच्चकाले वारह-सय वरिसाँह परिगएहिं फागुण मासम्मि बलक्ख पक्खें रविवार समाणिड एउ सत्थें भासिड भविस्सयत्तहों चरित्तु पवहतए सुह्यारए विसाले।

दुगुणिय पणरह वच्छर-जुएहिँ।
दसमिहि दिणे तिमिरुकरिववक्खे।
जिइ मईँ परियाणिड सुप्पसत्थु।
पंचम उववासहो फलु पिंचनु।
[आमेर भण्हार, लिपि सं. १५३०]

# परिवाष्ट-१ (ग)

# सुकुमालचरिउ प्रशस्ति [ रचनाकाल : वि. सं. १२०८ ]

#### 818

सिरि पंच गुरुहँ पय पंकयइ पणिविवि रंजिय समणहँ। सुकमाल-सामि कुमरहो चरिड आहासिम भव्वयणहँ॥ × × × ×

#### शश

एकहिं दिणे भन्वयण-पियारए
सिरि गोविदचंद णिव पालिए
दुगणिय बारह जिणवर मंडिए
जिणमंदिर वक्खाणु करंतें
कलवाणीए बुहेण अणिदें
भासिउ संति अणेयहैं सत्थहें
पर सुकमाल-सामिणा मालहो
चारु-चरिउ महुँ पंडिहासइ तह
तं णिसुणेवि महियले विक्खाएँ
सलसण जणणी ग्रम्पण्णें
सहरसेण कुबरेण पउत्तउ
तं महु अग्गइ किण्ण समासहि
ता मुणि भणइ बप्प जइ णिसुणहि

घत्ता-अब्भित्थिवि णिरु सिरुहरु सुकइ तच्चिरित्तु विरयाविहे इह रत्ति वि कित्तिणु तव तणड सुहु परत्थे धुड पाविह ॥२॥

ता अण्णहि दिणि तेण छइल्लें कइ सिरिहरु विणएण पउत्तउ तुहुँ बुहु हियय सोक्ख-वित्थारणु जइ सुकमालसामि-कह अक्खहि ता महु भणहु सुक्खु जाइय छइ × × × × बलडइ णामें गामे मणहारए।
जणवइ सुहयारयकर लालिए।
पवणणुद्ध धयवड अवरंडिए।
भव्वयणहँ चिरु दुरिड हरंतें।
पोमसेण णामेण मुणिदं।
जिणसासणे अवराईँ पसत्थईँ।
कररुह मुह विवरिय वरवालहो।
गोवर बुहयण मणहरणु वि जह।
पयड साहु पीथे तणु जाएँ।
भो मुणिवर पईँ पभणिड जुत्तड।
विवरेविणु माणसु उल्लासहि।
पुठव-जम्म-क्य दुरियईँ विहुणहि।
सुकइ तच्चरित्तु विरयावहि।।

5

10

15

20

जिणभणियागम सत्थ रसल्लें।
तहु परियाणिय जुताजुत्तड।
भवियण मण-चिंतिय सुहकारणु।
विरएविगु महु पुरड ण रक्खहि।
तं णिसुणेवि भासइ सिरिहरु कइ।

भो पुखाड़-वंस सिरिभूसण एक्कचित्तु होष्ट्रवि आयण्णहि धरिय-विमल-पश्मत्त विहूसण। जंपइ पुच्छिड मा अवगण्णहि।

इय सिरिसुकुमालसामि-मणोहर चरिए सुंदरयर गुण-रयण-णियरस भरिए विबुह सिरिसुकइ-सिरिहर विरइए साहु पीथे पुत्त कुमर णामंकिए अग्गिभूइ वाउभूइ-सूरमित्त मेलावयण वण्णणो णाम पढमो परिच्छेओ समत्तो ॥१॥

#### वन्त्य प्रशस्ति

#### ६११२

आसि पुरा परमेट्ठिहि भत्तड सिरिपुरवाड-वंस मंडण चंधड गुरु भत्तिय परणिमय मुणीसर तहो गल्हा णामेण पियारी पिवमल सीलाहरण विहूसिय ताहेँ तणुरुहु पीथे जायड अवतु महिंदे बुच्चइ बीयड जल्हणु णामेँ भणिड चडत्थड छट्टड सुड संपुण्णु हुअड जह अट्टमु सुड णयपालु समासिड पढमहो पिय णामेण सलम्खण ताहे कुमरु णामेण तण्रुहु विणय-विहूसण मूसिड कायड

चडिवह चारु दाण अणुरत्तड।
णियगुण णियराणंदिय बंधड।
णामें साहु जग्गु वणीसर।
गेहिणि मण-इच्छिय सुह्यारी।
सुह-सज्जण बुह्यणह पसंसिय।
जण-सुह्यरु महियछे विक्खायड।
बुह्यणु मणहरु तिक्कड तद्द्यड।
पुण वि सलक्खणु दाण समत्थड।
समुद्रशाल सत्तमड भणड तह।
विणयाद्द्य गुण गणहिं विह्नुसिड।
लक्खण कलिय सरीर वियक्खण।
जायड मुह्र पह पह्य सरोरुह।
मय-मिच्छत्त-माण-परिचत्तड।

घत्ता — णाणू अवरु बीयड पवरु कुनरहो हुअ वर गेहिणि। पडमा भणिया सुअणिहें गणिय जिण-मय-यर बहु गेहिणि।।

६।१३

तहे पाल्हणु णामेण पहूचड बीयड साल्हणु जो जिणु पुड्जइ तइयड वले भणिवि जाणिज्जइ तुरियड जयड सुपदु णामें एयहँ णीसेसहँ कम्मक्खड मज्झु वि एजि कज्ज ण अण्णें चडविहु संघु महीयिल णंदड खहु जाड पिसुणु खलु दुज्जणु एड सत्थु मुणिवरहँ पढिज्जड जाम णहंगणि चंद-दिवायर पीथे वंसु ताम अहिणंदड पढम पुत्तु णं मयण-सक्वर ।
जसुक्वेण ण मणहरु पुज्जइ ।
बंधव-सुयणि संसमाणिज्जइ ।
णावइ णियसरु दरसिउ कामें ।
जिणमयर महँ होउ दुक्खक्खर ।
× × × ×
जिणवर पय-पंकयए वंदर ।
दुह दुरासर णिदिय सज्जणु ।
भत्ति भविण्णे हिं णिसुणिज्जर ।
कुळगिरि-मेरु महीयिळ सायर ।
सज्जण सुहि मणाई अणिंदर ।

5

5

10

15

10

बारह-सयहैं गयइँ क्यहरिसईँ कसण-पक्खें अग्गहणे जायए अट्ठोत्तरं महीयले वरिसइँ । तिज्ज दिवसे ससिवार समायए ।

घता—बारह सयइँ गंथह कयइँ पद्धि एहि रवण्ण । जण-मण-हरणु-सुहु-वित्थरणु एउ सत्थु संपुण्ण ॥१३॥

15

इय सिरिसुकमालसामि मणोहर चरिए सुंदरयर गुण-रयण णियरस-भरिए विबुहसिरि सुकइ सिरिहर विरइए साहु पीथे पुत्त कुमार णामंकिए सुकुमालसामि सन्वत्थ-सिद्धि गमणो णाम छट्टो परिच्छेओ समत्तो ॥ संघि ६॥

# **ञब्दानुक्रमणिका**

| [अ]                              |                   | अछरिउ–आश्चर्य                    | १।५।१०             |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| अइ–अति                           | १।१०।११, २।५।२२   | <b>अড্</b> ज–आज                  | २।२१।६             |
| अइक्कमु-अतिक्रम                  | ५।२।८             | अज्ज-अज्ज-आर्य-अनार्य (मनुष्य)   | १०।१९।४            |
| अइमुत्तय-अतिमुक्तक (नामकी        | रमशानभूमि)        | अज्जिय-आर्यिकाएँ                 | १०।१।३             |
| •                                | ९।२१।१६           | अजयर-अजगर                        | १०।८।१५            |
| अइर–अचिर                         | शारा११,८।१५।१२    | अजरामर-अजर-अमर                   | इाषाष              |
|                                  | ८।२।११,९।६।१३     | अजिय–अजित                        | १।१।३              |
| अक्किक्ति-अर्ककीर्ति (विद्याध    | ार) ३।३०।६,४।२।५, | अजिय–अजितनाय (तोर्यंकर)          | १।१।३              |
| ५।८।                             | ११,५।१८।१३,६।९।८  | अजीउ-अजीवद्रव्य                  | १०।३९।२            |
| अक्ल-अक्षजीव (द्वीन्द्रियभेद)    | १०।८।१            | अजुत्तु —अयुक्त                  | ५।३।११             |
| अकित्तिम–अकृत्रिम                | ४।१३।६            | अजेएँअजेय                        | २।२ <del>।</del> ३ |
| अकुसल-अकुशल ्                    | ४।१२।४            | अजोइ-अयोगीजिन नामक गुणस          | थान १०।३६।१०       |
| अक्वार-अकृत + वारि-समुद्र        | ८।१०।४            | अट्टझाण–आर्त्तघ्यान              | १०।१३।५            |
| अकोह-अक्रोघ                      | - ८।१०।१०         | अट्टद्ध-अष्टार्घ (आठका आघा चार)  | १०१९१३             |
| अकंपण–अकम्पन (विद्याघर ह         |                   | अट्टद्धकरण–चतुरिन्द्रिय जीव      | १०।९।१३            |
| _                                | योद्धा) ४।६।११    | अटुप्यार-अष्टप्रकार              | ३।२३।९             |
| अग्गिकुमार-अग्निकुमार(देव)       |                   | •                                | शरशाप्र,४।२३।२     |
| अग्गिभूइ-अग्निभूति (विप्र)       | २।१७।१३           | अण्णइं–अन्नादि                   | ८।५।११             |
| अग्गिमित्तु-अग्निमित्र (विप्र)   | <b>२।१८।१३</b>    | अण्णु-अन्य                       | १।१६।१२            |
| अग्गिसिहु-अग्निशिख (विप्र)       |                   | अण-नहीं                          | १०।१।१२            |
| अगणिय-अगणित                      | १।३।८,२।१०।३      | अण्ग्यमणी-अनर्ध्यमणि             | ३।२३। <b>१२</b>    |
| अगरु-चन्दन                       | ४।२२।१२           | अणस्थ-अनर्थ                      | ५।१२।९             |
| अगाहु–अगाघ                       | २।३।६             | अणरइ-रतिरहित                     | २।२०।६             |
| अच्चरिज-आश्चर्य                  | रारा६,३।१४।२      | अणल–अग्निकुमारदेव                | १०।२९।७            |
| अच्चुव-अच्युत स्वर्ग             | १०।२०।१३,१०।३३।४  |                                  | १२्।१०, ५।१२।३     |
| अच्चं त-अत्यन्त                  | <b>५।१५।४</b>     | अणवरयदाण-अनवरतदान                | ५।१८।८             |
| अच्चं तगूढ-अत्यन्त गूढ़          | <b>५।</b> २१।१    |                                  | ४।१२, १०।३८।१      |
| ंअच्छ–√ आस् <sup>°</sup> इ (हेम) | ४।१२।१५,१।१६।८    | अणागारिउ-अनगार                   | ७१६१६              |
| अच्छर-अप्सरा                     | ११७१११            | अणाह-अनघ (निष्पाप )              | ९।१४।४             |
| अच्छि-अक्षि (नेत्र)              | १०।२५।२५          | अणिच्च-अनित्य ( अनित्यानुप्रेक्ष | -                  |
| अचित्त-अचित्त (जन्मयोनि)         | १०।१२।५           | <b>अणि</b> ज्जिउ–अनिर्जित        | ् रादाद,४।५१५      |

| अणिट्टि—अनिष्ट ( कारी )                | ४।१२।५        | अद्भविमीसिय-अर्धविमिश्रित               | १०।४।१३        |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------|
| अणिट्विय-अनिष्ठित, अकृत्रिम            | १०।१३।१३      | अद्धि-अद्भि, पर्वत ८।१०।                | ४, ३।५।११      |
| अणिट्ठु-अनिष्टकारी                     | ३।१७।९        | अधम्मु—अवर्म                            | १०।३९।३        |
| अणिवड्ढिवंत-अऋद्विवन्त                 | १०।१९।७       | अदूसिउ–अदूषित                           | २।११।७         |
| अणिमाइय-अणिमादिक गुण २।१               | १११३, १०१३३।१ | अप्प—अपना                               | ३।५।११         |
| अणिमिस-अनिमिष ( मत्स्य )               | १०११०१६       | अप्पज्जत्ता–अपर्याप्तिक ( जीव )         | १०।५।१२        |
| अणियट्टि–अनिवृत्तिकरण ( गुणस्थ         | ान ) १०।३६।८  | अप्पमत्तु–अप्रमत्तविरत ( गुणस्थान )     | १०।३६।७        |
| ^                                      | ।२।११, ५।२२।७ | अप्पसण्णु-अत्रसन्न                      | ३।१६।२         |
| अणिहण-अनिघन                            | १०।३६।१३      | अप्पसत्तु–बात्मसत्त्व, बात्माभिमानी     | ५१११।४         |
| अणीइ-अनीति                             | ३।१।१३        | अप्पसमाण-आत्मसदृश                       | २।११।१         |
| अणुअन्य                                | १।५।११        | अप्पाइत्त <b>उ-आत्माधिकृत, अपने प</b> र |                |
| <b>अ</b> णुकूल–अनुकूल                  | १।११।१०       | _                                       | र ४।२४।१३      |
| अणुणय-अनुनय (विनयपूर्वक)               | ४।१५।१२       | अप्पाणउ-अपने                            | १।१०।१०        |
| <b>अ</b> णुदिणु-अनुदिन ( दिन-प्रति-दिन |               | अप्पिवि—अपित                            | १।१२।१         |
| *                                      | 1११११०, रारा७ | अपास-अस्पृष्ठ                           | <b>१</b> 1१1१४ |
| <b>अणुदिस-</b> अनुदिश ( देव )          | १०।३४।१४      | अप्पेवि-अपित कर                         | १।१६।१         |
| <b>अ</b> णुरत्त-अनुरक्त                | २।१६।७        | अरुभ-अभ                                 | ९।१०।१६        |
| <b>अ</b> णुरञ्ज-अनुरञ्जन               | २।१।७         | अब्भंतर-आम्यन्तर                        | ६।१५।८         |
| <b>अ</b> णुंब–अनुज                     | ३।५।२         | अ <b>भय</b> —अभय                        | ९।१५।४         |
| अणुवम-अनुपमरूप                         | २।१६।३        | अभयदाणु-अभयदान                          | ३।३६।१         |
| <b>अप्</b> षु <b>वय</b> –अणुवत         | - ६।१६।९      | <del>*</del>                            | १०।२०।१६       |
| अणुवेक्ख-अनुप्रेक्षा                   | . १११४११      | अभिज्ज-अभे <b>ब</b>                     | ५।१५।५         |
| <b>अणुप्रार</b> –अनुसरण                | २।९।१०        | अभीओ-निर्मीक                            | ४।५।१          |
| अणंगदाह-अनंगदाह                        | ११११४         | अभीर-अभीर, जूरवीर                       | ९।६।१४         |
| <b>अ</b> णंत-अनन्तनाथ                  | १।१।१९        |                                         | ४।३।२          |
| अणंतणाण-अनन्तज्ञान                     | ११११०         | अम्हहँ हमारे                            | राशाट          |
| अणंतवीरिउ-अनन्तवीयं                    | ९।१४।१३       | अम्हेत्थ-हमारे लिए                      | ६।१७।८         |
| अणंसु-बनन्त                            | 2017९।८       | अमयासण-अमृताशन                          | १०।२२।५        |
| <b>अणिद्</b> ∸अनिन्द्य                 | २१९११३        | अमरगिरि–सुमे <b>र</b> पर्वत             | ७।१।३,         |
| <b>अत्यइ</b> रि-अस्ताचल                | ९।२०।४        | -                                       | १०११६१५        |
| <b>अस्यि</b> ⊸जस्थि                    | १०।३२।५       | अमल-अ + मल = यथार्थरूपमें               | १०।इ।३         |
| धरियकाय- अस्तिकाय                      | > 219017      |                                         | १०।३०।७        |
| <b>अतित्तु-</b> अतृप्त                 | ५।४।१२        |                                         | ७।९।२          |
| अतीउ-भरीत                              | १०।३६।९       |                                         | - ३।१५।३       |
| <b>अद्धु-</b> अद्धु-आधा-आधा            | १०।३२।१३      |                                         | रारराइर        |
| अइ: इंडु-अर्धचन्द्र                    |               |                                         | ४।१२।१३        |
| <b>अब्भिनिक-सर्वक्री</b> के लेख        | 318916        | अमिमकित्ति अमितकीर्ति ( मुनिराज )       | SISIF 3        |
| महिम्पंत-अदंपुगांक ( बाणश)             | KARBIR 6      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | साटा ११        |

| अमियतेए-अमिततेज (अर्ककीर्तिका पुत्र)    | ६१७।७,          | अवयरिय-अवतरित                | . ३।१९।३         |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| ६।८।५-८                                 | , ६।९।३         | अवर-और                       | १।१२।९           |
| अमियप्पह–अमृतप्रभ (मुनि)                | <b>२</b> ।८।३   | अवर–अपर ( पश्चिम )           | 412019           |
|                                         | ११६।१२          | अवरण्ह–अपराह्व               | १०१२११०          |
| अमियासण-अमृताशन (देव)                   | <b>७</b> ।९।९   | अवराइए–अपराजित               | १।१०३७           |
| अमेय-अमेय                               | १।३।१३          | अवराह-अपराध                  | १।७१८            |
| अमोहु-अमोघ (शक्ति)                      | <b>५</b> ।९।१५  | अवराहु-अपराध                 | ३।१४१७           |
| अय-अति                                  | ८।२।५           | अवरिय-अवतरित, उतरे           | शठा४             |
| अयस—अ + यश (अपयश)                       | ३।१३।७          | अवर-और                       | १।१५।१४          |
| अर्रावद-अरविन्द ७                       | ११३।१०          | अवरुप्परु-परस्पर ( हेम. ४।४० | ९) रा१रा४,       |
| अरहंत-अरहन्त १०।५।१४, १०                | ।३८।१५          | • •                          | े४।२१।३          |
| अरि–शत्रु                               | १।५।३           | अवरुंड–आलिंगन ( दे. १।२ )    | ९।१।१            |
| अरिगणु–शत्रुजन                          | २।२। <b>१</b> ० | अवरुंडिउ-सुशोभित, आलिंगन     | १०११।२१          |
| अरिट्ठ-अरिष्टा (नामक नरक ) १०           | 1२१।१३          | अवलोइउ–अवलोकित               | २।१५।२           |
| अरिहु–अरह <del>न</del> ्त               | ९।१६।६          | अवलोयणिय-अवलोकिनी ( कि       | द्या ) ५।९।८     |
| अरुण-अरुण                               | १०।७।२          | अववहहु-अग्निकायिक            | १०।१२।११         |
| अरुणछिव-अरुणछिव                         | शहाहर           | अववोह-अवबोध ( ज्ञान )        | ८११२१३           |
| अरुणभासु-अरुणभास ( द्वीप )              | १०१९१७          | अवसरि-अवसर                   | २।१।५            |
| अरुणोवर-अरुणवर ( द्वीप )                | १०१९१६          | अवसाण-अवसाण                  | १०।१०।६          |
| अरिजय-अरिजय ( चक्रवर्ती प्रियदत्तका     |                 | अवस-अवश                      | २।१।४            |
|                                         | :1१०1११         | अवहर–अप + हृ                 | ३।१४।१           |
| अल्ल-ध्वन्यात्मक (चिल्लाना) १           | ०।२७।८          | अवहिए-अवधिज्ञान द्वारा       | १०।१।१३          |
| अलयाउरे–अलकापुरी ( नगरी )               | ४।४।१३          | अवहिणाणि-अवधिज्ञानी          | १०१४०१३          |
| अलयानयरी⊸अलकानगरी                       | ३११८।८          | अवहेरिउ-अवधीरित (विचारि      | র) ধাংএ          |
| अलस-प्रमादहीन, सौम्य                    | ९११५१५          | अवारियं-अ + वारित            | ४।११।२           |
| अलहंत–अलभमान                            | २।९।३           | अविचितिउ-अविचिन्तित          | ં ૪ા૧ રા૪        |
| अलाव-आलाप                               | १०१८१८          | अविणउ-अविनय                  | ५।१।१६           |
| अलोह-अलोभ ८                             | ११०११०          | अविभाइ–अविभागी               | १०।३९।११         |
| अलि–भ्रमर                               | १।४।१४          | अविरइ–अविरत                  | ६।१४।१           |
| अस्टिय—अलीक ( झूठ )                     | ७१६।११          | अविरय-अविरत ( गुणस्थान )     | १०।३६१६          |
| अवगण्ण-अव + गण ( घातु )                 | ११४।१२          | अविरल–अविरल                  | शश्यार           |
| अवगम्म-अवगमन                            | .२।९।१७         | अविहि-अविधि, अन्याय          | १।११७            |
| अवगह-अवग्रह ( वर्षा-प्रति <b>बन्ध</b> ) | शशाहर           | अविही-अविधि ( कुपय )         | २।१५।१०          |
|                                         | ०।३९।५          | अविहेउ-अविधेय                | - ९१३१९          |
| अवगाढ-सुशोभित                           | (०११३४८         | अवंती-अवन्तीदेश              | ७।९४४            |
| े अवणिहर-पर्वत                          | टा१५१७          | असुक्क-अशक्य                 | १।१६।७           |
|                                         | ?1818           | असज्झ-असाच्य                 | ३।८।१, ४।७।१     |
| <b>अवगी</b> वहो-अविनीत                  | ४।११।१          | ुअस्रिण-असंज्ञी              | रेगपारेन, रेगटा७ |
| · ·                                     |                 |                              |                  |

| असणिघोष, अशनिघोष (विद्याधर             | : योद्धा ) ५।१८।९ | अहिल–अखिल                | 21212               |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| असमाहि-असमाधि                          | ८।१४।८            | अहिसिचिउ–अभिसिञ्चित      | २।१३।७, ६।१।१       |
| असमंजसु–असमंजस                         | ४।११।१            | अहिसेउ-अभिषेक            | १।१०।८              |
| असराल-कष्टपूर्वक                       | २।१६।१०           | अहीणु-अ + हीन (पराक्रमी) |                     |
| असरासइँ-दुष्टाशय                       | <b>५</b> ।२१।१३   | अहोगइ-अधोगति             | १०।२६।१             |
| असार-असार                              | ३।२५।८            | अहोमुहुँ–अघोमुख          | ४।२१।४              |
| असि–खड्ग                               | २।५।१३            | अहंगइ–अधमगति             | १०।७।१२             |
| असि-पंजरु-लोहेका पिजरा                 | १।१४।७            | •                        |                     |
| असिफर-असिफल ( शस्त्र )                 | १।१२।१३           | [आ]                      |                     |
| असिलय-असिलता                           | ५।१४।४            | आइजिणु–आदिजिन            | २।१५।१              |
| असुप्राण                               | १०।२५।२           | आउ–अप (कायिक जीव)        | १०१६।४              |
| <sup>ॱ</sup> असुद्ध−अशुद्ध             | २।१०।१३           | आउरा–आतुर                | ९।४।९               |
| असुहर-असुधर ( प्राणी )                 | १०।३५।१३          | आउलमणु—आकुलमन            | ३।१२।८              |
| असुहर-असुहर ग्राम (आश्रयदाता           | । नेमिचन्द्रका    | आउलिय-आकुलित             | ५।१३।१५             |
| निवास-स्थल )                           | १०।४१।४           | आकंदु–आक्रन्दन           | . ७११४।८            |
| असुहासिया-अशुभाश्रित                   | ३।८।७             | आकंपिउ-अकम्पित           | २।१२।२              |
| असुहु-अशुभ, दुल                        | ६।१८।२            | आगच्छमाणु–आ + गम         | ३।४।३               |
| असेस-अशेष, समस्त                       | १।५।१०            | आगम-आगम (ग्रन्य)         | १०१४।१०             |
| असोय-अशोक (वृक्ष) १।८।                 | १, २।६।८, ७।५।५   | आगहणमास–अगहनमास          | ९।२०।४              |
| असंख-असंख्य                            | ४१०।१३            | आगामि-आगामी              | १०।३९।६             |
| असंतु–असन्त                            | ५।३।११            | आण-आज्ञा                 | १।७।११              |
| अहणिसि-अहर्निश                         | ३।१।७             | आणा-आयु (प्राण)          | १०।७।११             |
| अर्हीमदामर-अहिमन्द्र देव               | १०।३३।९           | आणंदण-आनन्दन             | १।२।१ '             |
| अहर-अधर, ओष्ठ                          | १०१४।१            | आणंदु–आनन्द              | १।९।१२,२।१२।३       |
| अहरत्त-अहोरात्र                        | १०१७।१४           | आमभायण-मिट्टीका बर्तन    | ४।१५।१              |
| अहरु-अघर                               | <b>૪</b> ૧५       | आयईं-पूर्वमें            | <b>લારા</b> લ       |
| अह्वा-अथवा                             | १।४।१४            | आयड्ढिय-आकर्षित          | ५।८।४, ५।१२।१२      |
| अहि—सर्प                               | ं १।१६।५          | आयण्ण-आकर्णय             | २।१३।५              |
| अहिणाण-अभिज्ञान ( अवधिज्ञान            |                   | आयहे-अस्याः, इसके        | ६।५।१२              |
| अहिणव-अभिनव ( नवीन )                   | ११६१३, रा१२१८     | आयहं-आगममें              | १०१७।३              |
| अहिणूण-अन्यून                          | १०।३८।२           | आयासु-आकाश               | १०१३९।८             |
| अहिमुख-अहिमुख                          | ७।१२।१०           | आरासर-आसक्त होकर         | २।२१।१३             |
| अहिमुख-सम्मुख                          | ५।१७।५            | आराह-आराघ (घातुः)        | ८।१६।९              |
| अह्यि-अरहनाथ                           | ्र शशार्थ         | आरडिय–आरटित              | ७।१४।११             |
| ्रब्रह्य-शत्रु                         | ९।३।३             | आरुह-आ + रुह (धातुः)     | ं स्थाप्तर          |
| ् अहिय-णिरोहिणि-अहितनिरोधि             |                   | <b>अलिइ</b> –आलय         | १०१२५१२             |
|                                        | » 🕔 श्रादेखस्य    |                          | ५।१३।६              |
| ्महिन्य <del>र अनेक</del> ्षिष हितकारी | THE THREE         | आविज्जय-आविजत            | (१८६० <b>१।१५।३</b> |
| •                                      | *                 |                          |                     |

| आवणु⊸आपण (बाजार)                | ३।२।३, ४।२४।२    | इंद-इन्द्र                   | १०।११।१               |
|---------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|
| आविल-व्याप्त                    | ४।१२।३           | इंदभूइ-इन्द्रभूति (गौतम गणधर |                       |
| आवंत-आ + या + शतृ               | ६।७।९            |                              | १०१४०।१               |
| आसउ–आश्रव                       | १०।३९।२०         | इंदणील-इन्द्रनील (मणि)       | ९।२।३                 |
| आसगीउ-अश्वग्रीव (विद्याघर)      | ३।१९।८           | इंद-णंदण–इन्द्रका नन्दन वन   | ३।६।२                 |
| आसा–आशाकुमार (दिक्कुमार देव     | व) १०।२९।७       | इंदयालु–इन्द्रजाल (विद्या)   | ५।१३।१६               |
| आसाचक्कु–बाशाचक्र               | २।२१।६           | इंदाणि–इन्द्राणी             | ९।१२।१०               |
| आसामुह-आशामुख (दिशामुख)         | १०।१।१०          | इंदिदिर–भ्रमर                | २।११।८                |
| आसासेवि–आश्वासित                | २।१।१३           | इंदु–इन्दु (नामक दूत)        | ३।३१।८                |
| आसीविसग्गि-आशीविषाग्नि          | ५ <b>।२</b> २।६  | इंदु-चन्द्रमा                | ९।१२ <b>।१२</b>       |
| आसंघ–आ + श्री इत्यर्थे देशी     | ४।३।६            | इंघणु–ईन्धन                  | १०।३६।४               |
| आहरण-आभरण                       | ११६।१०           | [ <b>ई</b> ]                 |                       |
| आहारण–आहार                      | १०।७।११          | ईसर-ईश्वर (नामक विद्याघर     | योद्धा) ४।६।६         |
| आहारंगु–आहारक शरीर              | १०।६।२           |                              | ।३०।१०, १०।३३।४       |
| आहास–आ + भास (धातुः)            | १।१६।१४          | ईसाणसग्गि-ईशान स्वर्ग        | २।१०।१०               |
| आहुट्ट-सार्द्ध-त्रय (साढ़े तीन) | ९।६।३            | ईसाणिद-ईशान इन्द्र           | ९।१२।१२               |
| आहंडलु–आखण्डल (इन्द्र)          | २।४।१०           |                              |                       |
| [ <b>g</b> ]                    |                  | [ড]়                         |                       |
| [8]                             |                  | उवरि-ऊपर                     | ५।१।१०                |
| <b>इ</b> उ–इदम् इति             | ९।१६। <b>१</b> २ | ·उइय—उदित, उदय               | १।७।११                |
| इक्क-एक                         | १।२।१            | उक्कलि–उत्कलि (नामकी वा      | यु) १०१७।७            |
| <del>इच</del> ्छाहिय–इच्छाधिक   | शाश्राप          | उक्कंठिउ—उत्कंठित            | २।२०।१५               |
| इच्छिय-इच्छित                   | ३।१६।३           | उक्कंठिव-उत्कंठित            | રાંજાહ                |
| इच्छंत-इच्छा                    | २।२०।१८          | उक्कंठि—उत्कण्ठा             | <b>૪</b> ૧૨૧૩         |
| इट्ट-इष्ट                       | ५।२१।८           | उग्ग—उग्र                    | ७।१२।९                |
| इडि्ढवंत-ऋद्धिवन्त              | १०।१९।७          | उग्ग-तव-उग्रतप               | ३।१७।१                |
| इण-सूर्य                        | शाजारश, दारवा४   | उग्गमु–उद्गम                 | <b>૪</b> ૧૬૧ <b>૫</b> |
| इत्थंतरे-अत्रान्तरे             | ९।५।१            | उग्गय-उद्गत                  | रावा१, १०।८।१३        |
| इत-ईति (व्याधि)                 | ३।१।१३           | उग्गुउग्र                    | ३।१३।१                |
| इतर-इतर (निगोद)                 | १०।४।३           | उग्घाडिउ–उद्घाटित            | २।१३।८                |
| इय-इति, एवं                     | १।३।१            | उच्चाइवि—उच्चोकृत            | ् २।१०।१६             |
| इयर-इतर (वनस्पति)               | १०।७।१०          | उच्छण्ण–आच्छन्न              | २।१२।७                |
| इल-एल (अपत्य-गोत्र)             | १।९।१०           | उच्छल्लिय-झिलमिल             | १०।३११११              |
| इला–इला (राजीं जनककी मा         | ता) ९।४।६        | उच्छलंत—उद् + क्षिप् घात्वरं | र्भे उच्छलत्          |
| इव-(तत्सम) समान                 | ९।१६।११          |                              | राइाट, ५ा१रार         |
| इसुकागिरि∽इष्वाकार गिरि         | १०।१६।९          | उज्जल-उज्ज्वल                | ३।६।४                 |
| इह-एतत्, इसी                    | १।३।४            | उज्जेणि-उज्जयिनी (नगर)       | - ્રુંગારાશ્ર         |
| इति–यन्ती                       | शक्षाहर          | 20 20                        | ५।१८।३                |
| K1/1_4./11                      | •                | •                            | -                     |

| उण्ह—डब्ज                                            | १०१२१५, १०१२४१५       | उरसर्प्-डरसर्प                          | १०१८।१५            |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| उण्ह—उष्ण (योनि)                                     | १०।१२।११              | उरुउरु                                  | पाहा७, १०१२४१२     |
| उण्णइँ—उन्नति                                        | <b>५</b> ।१।३         | उल्लस–उद् + लस्–उल्लास                  | ५।१३।४             |
| उण्णियाणणु–उन्नमितानन                                |                       | उल्लंघिय-उल्लंघित                       | १।९।९              |
| उण्णय-उन्नत                                          | १।१५।१३               | उल्लंघिवि—उल्लंघ्य                      | २।७।७              |
| उण्णामिय-उन्नामित, उन्नत                             |                       | उवएसु–उपदेश                             | २।९।१३             |
| उण्णामियभाल-उन्नामित ब                               |                       | उवगह-उपग्रह                             | १०।३२।७            |
| उट्टद्ध्-अवष्टबन्घ                                   | ६।१४।१२               | उवभोय-उपभोग                             | १।१४।६             |
| उट्टासव-दुष्टाशय                                     | <b>५।२१।</b> ८        | उविमज्जइ–उपमा                           | रा१६ा३, ३।२२।५     |
| उद्विउ-उत् + स्था + तुमुन्-                          | उत्थातुम् ३।२५।१३     | उविमय-उपित                              | १।३।१४             |
| उट्टंत-उत्तिष्ठत्                                    | ३।१।५                 | उवयद्दि-उदयाद्रि                        | १।५।४              |
| उड्ढंग–ऊध्वांग                                       | ९।२।६                 | उवयायल-उदयाचल                           | ९।८।८              |
| उत्तम-उत्तम, शुभ                                     | २।३।१                 | उवरि-ऊपर                                | ३।१।८, ३।७।२       |
| उत्तरकुरु–उत्तरकुरु (क्षेत्र)                        | १०।१४।१५              | उवरोह–उपरोघ                             | १।११।७             |
| उत्तरुत्तर्-उत्तरोत्तर                               | ४।३१७                 | उवलक्ख-उप् + लक्षय-उपलक्ष्य             | १०।४।४             |
| उत्तरतड-उत्तरतट                                      | २।७।६                 | उववण-उपवन्                              | २।१३।७             |
| उत्तरफग्गुण-उत्तराफाल्गुनी                           | (नक्षत्र) ९।८।१,९।९।९ | उववाय-उपपाद (जन्म)                      | १०११२१४            |
| उतरयल-उत्तरतल                                        | २।१०।३                | उवविस-उपविष्य                           | १।९।७              |
| उत्तरसेणि-उत्तरश्रेणी                                | <i>જાજા</i> ક         | उवसग्ग-उपसर्ग                           | ९।२१।७             |
| उत्तरसेट्टि-उत्तरश्रेणी                              | ३।३१।६                | उवसग्ग-उपसर्ग-(व्याकरण सम               |                    |
| उत्तरिय-उत्तरित, उत्तीर्ण                            | ?।६।४                 | उवसम-उपशम                               | ६।१६।६             |
| उत्तुंग-उत्तुंग, उन्नत (ऊँचा)                        |                       | उवसम्-सिरि-उपशमश्री                     | २।१०।१७            |
| ~ ~                                                  | ३।१७।२                | उवसमिय-उपशमित                           | २११०।१०            |
| उत्थिद्धि-उच्चस्थित                                  | ८।५।८                 | उवसन्तु-उपशान्त (मोह) (गुण              |                    |
| उद्धत्तणु-उद्धतता                                    | ८।७१३                 | उवाउ-उपाय                               | ३।१३।५             |
| उद्धसुंडु—ऊर्घ्वशुण्डा                               | <b>९</b> ।१०।१४       | उर्विदु-उपेन्द्र (नारायण)               | ३।२६।१             |
| उप्पण्ण-उत्पन्न                                      | २।१२।३                | उंद रं(देशी) मूषक                       | ९।११।११            |
| उपरि-जपर                                             | ३।१४।२                | उंदुर—(देशी)                            | १०।८।१६            |
| उप्पाइय-उत्पादित                                     | ३।४।१३                | [35]                                    |                    |
| उप्पाडिय-उत्पादित                                    | ३।१५।१०               | ऊससं-उच्छ्वास                           | ९।९।४,१०।३५।९      |
| उप्फड-उत् + स्फिट् (हवामें                           | •                     | •                                       |                    |
| उक्सासिय-उद्भाषित                                    | \$1318                | [y]                                     |                    |
| उक्तिभवि-√ उक्ति-उत् + ध<br>उम्मग्ग्-उम्मार्ग        | _                     |                                         | १०१५।९             |
| उंग्म् लिख-उन्मू लित                                 | <b>५</b> ।१६।२०       | •                                       | १ शश्हाक्षर        |
| <b>उन्मू</b> लिख—उन्मूलिय<br><b>उन्म</b> लिख—उन्मालय |                       |                                         | राञ्च              |
| उर्यक्त हुदयतल                                       |                       | एकक्या-एकदा                             |                    |
| उरमारि-उरगारि (गहड़                                  | 515418                | ्एक्करयणि–एक अरत्ति (प्रमाण<br>एक्कं÷एक |                    |
| - was a court has                                    | . 41.21.4             | 4141-44                                 | * <b>?1?</b> \$\$0 |

|                         | •              |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| एक-अकेला                | ४।१६।२         | कइवय-कतिपय १।१७।                      | ६, २।२।३, ३।१५।२                        |
| एत्थ-अत्र               | २।१०। <b>१</b> | कइंद-कवीन्द्र                         | ९।४।११                                  |
| एत्थंतरि-इसी बीच        | ३।१६।९         | कच्छ-णरेसर-कच्छनरेश्वर                | ४।३।४                                   |
| एत्थंतर–अत्रान्तर       | १।१२।१         | कच्छप-कछुआ                            | १०।८।१२                                 |
| एयारह–एकादश (ग्यारह)    | १०१४११८        | कच्छावणीसु–कच्छ देशका रा              |                                         |
| एरावउ−ऐरावत (क्षेत्र)   | १०११३।१२       | कज्जि–कार्यं                          | १।७।१२                                  |
| एव-एव (ही)              | शाहपाप         | कज्जु–कार्य                           | १।१६।१                                  |
| [ओ]                     |                | कडक्ख-कटाक्ष                          | २।२०।३                                  |
| _ <del>-</del>          |                | कडय-कटक (सेना)                        | ४।२२।११                                 |
| ओज्जा-ऊर्जा             | १०।३५।३        | कडय-कटक ( आभूषण )                     | १०।३१।१६                                |
| ओरालिउ-औदारिक (शरीर)    | १०।६।१         | कडाय-कटाह, कढ़ाही                     | ४।२१।१३                                 |
| औलिग्ग-अव + लगित अथवा   |                | कडि-तलहटी                             | ८।८।८                                   |
| ओवहि-उदधि, समुद्र       | १०।९।२         | कड्ढिणु–कठिन                          | ५1१1९                                   |
| ओहर–ओधर (नामक जलचर      | जीव) १०।८।१२   | कढिण-कर्कशता                          | ४।१३।९                                  |
| [अ <b>ं</b> ]           |                | कढिणत्तु –काठिन्य                     | ३।२३।११                                 |
|                         |                | कढिणुन्नय–कठिनोन्नत                   | १०।१।२                                  |
| अंकिय-अंकित             | ५१११११         | कण्णदान-कन्यादान                      | ४।४।९                                   |
| <b>अंकु</b> रिय-अंकुरित | ४।१।१६         | कण्णा-कन्यारत्न                       | ८।४।४                                   |
| अंगरक्ख-अंगरक्षक        | २।५।१२`        | कण्णुप्पल-कर्णोत्पल                   | ४।६।३                                   |
| अंगार–अंगार             | '१०।२३।११      | कण्णंजलि–कर्णाञ्जलि                   | ६।१६।२                                  |
| अंगार–मंगलग्रह          | १०।३४।१७       | कण-कन्या                              | ९।५।२                                   |
| अंचिड–अचित              | २११३१७         | कण-कण ( अंश )                         | २।१७।१२                                 |
| अचिवि-अर्चना            | १।९।६          | कण-धान्य                              | २।११।१०, ६।१५१५                         |
| अंजण-अञ्जन (गिरि)       | ५1१३1१०        | कणयउरु-कनकपुर ( नगर )                 | ७।१।१२                                  |
| अंडज-अण्डज (जन्मनाम)    | १०।१२ं।७       | कणयकूड–कनककूट                         | १।१२।७                                  |
| अंतरुस-हृदयमें रुष्ट    | ४।१६।१         | कणयकूला-कनककूला ( नदी )               | १०।१६।३                                 |
| अंतिम–अन्तिम            | शशा            | कणयकुंभ-कनककुम्भ ( मुनिरा             | ज) ६।१०।९                               |
| अंभोय-अम्भोज (कमल)      | <b>९</b> ।६।१५ | कणय-कनक (स्वर्णं)                     | ३।२।३                                   |
| अंभोरुहु-अम्भोरुह       | रा१९ा९, ४।२१।६ | कणयद्धउ-कनकघ्वज ( राजकुः              | गर) ७।२।१०                              |
| अमोह-अमोह               | ८११०११०        | कणयदेवि-कनकदेवी ( दि <del>व</del> कुम | ारी ) ९।५।१०                            |
| अंवरेसु-इन्द्र          | १०१६१११        | कणयप्पह-कनकप्रभा (कन्या)              | ०११६१७                                  |
|                         | ·              | कणयप्पहु-कनकप्रभ (राजा)               | <b>હા</b> રા <b>શ</b>                   |
| , [有]                   |                | कणयमाल-कनकमाला ( रानी                 | ) ३।१९।२, ७।२।८                         |
| कइ-कपि                  | १०।१८,१        | कणिट्ठ–कनिष्ठ                         | ३।३।५, ५।२२।१                           |
| कच्छा-कच्छ (देश)        | ८।१।२          | कत्तउ—कर्ता                           | २।९।८                                   |
| कइ-फ्रवि                | १।२।१०         | कत्तियमासि-कार्तिकमास                 | १०।४०।१२                                |
| कइरव-कैरव               |                | कद्मिउं-कर्दमित                       | श्रश्रह                                 |
| कह्लास-कैलास (पर्वत )   | ्रा१४।१४       | कद्मु-कोचड़                           | ४।२३।३                                  |

|                                          | _                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| कन्ह-कृष्ण (त्रिपृष्ठ ) ५।१६।२४, १०।२१।१ | ९ करीस–करीश ४।२२।१                                         |
| कन्हु–कृष्ण (त्रिपृष्ठ) ६।११-१२, ६।७।    | ३ करु-कर (टैक्स) ३।१२।४                                    |
| कप्पजाय-कल्पजात (देव) १०।३३।१            |                                                            |
| कप्पद्दुमु-कल्पद्रुम २।१२।               | ८ करुणाविरियउ-करुणावतरित १।६।२                             |
| कप्परुवखु-कल्पवृक्ष १।५।१                | _ •                                                        |
| कप्पवास-कल्पवास (स्वर्गवास ) ९।१।१       | १ करोह-करौष, किरण-समूह १।१२।८, १।४।११                      |
| कप्पामर-कल्पामर (देव) १०।१।              | २ कलकंठ-मनोज्ञ कण्ठ २।८।६                                  |
| कम्म–कर्म राऽ।११, ८।१०।५, १०।६।          | रे कलत्तु—कलत्र ३।८।४                                      |
| कम्मक्खउ-कर्मक्षय ६।१६।                  | १ कलयल-कलकल (घ्वन्यात्मक शब्द) ३।१५।६                      |
| कम्मभूमि–कर्मभूमि १०।१५।२, १०।१६।१       | <ul> <li>कलयलंत-कल-कल (ध्वन्यात्मक शब्द) १।८।१०</li> </ul> |
| कम्मावणि–कर्मभूमि १०।६।१                 | ० कलरव-मधुर वाणी ३।१०।५                                    |
| कम्माहार–कर्माहार १०।३५।                 | १ कलस—कलश १।७।६, ४।४।१, ९।६।२                              |
| कस्मिधण-कर्मेन्धन १०।३६।१                | ९ कलसद्-मधुर वाणी १।१६।१४                                  |
| कमल-कमलपुष्प १।२।३, १।४।१                | ४ कलस—कलश ९।१४।१२                                          |
| कमलायर्-कमलाकर १।१०                      | ४ कलहु—कलभ ४।१७।८                                          |
| कमलायर-कमलाकर ( मुनिराज ) ६।१७।          | ६ कलहंसि-कलहंसिनी ८।१।८                                    |
| कमलाहारो-कवलाहार १०।३५।                  | २ कलाव-कलाप १०१६।७                                         |
| कय-कृत १११२।५, १०।५।                     | ३ कलाहरु-कलाघर (चन्द्रमा) ८।२।६                            |
| कय-उज्जम-कृतोद्यम ४।३।                   | ८ कलिउ-कलित, सहित २।५।१३                                   |
| कर्यंत-कृतान्त (यमराज) राश्दाप, ३।१५।    | ७, कलिय-सहित २।५।१३                                        |
| ५।२१।                                    | ४ कवए-कवच ५।७।१५                                           |
| कर—चुंगी, टैक्स ६।३।                     | ९ कवणु-कोनु-कोन २।६।५                                      |
| कर-√क १।४।१                              | ७ कवलास–कवलाहार १०।३२।५                                    |
| करिड-करिटन्-हस्ति ४।२४।                  | ५ कवसी-कपिश ९।६।२६                                         |
| करण-करण् १०।५।                           | ३ कवाड—कपाट १।४१७                                          |
| करयल-करतल २।१।                           | ३ कवालु—कपाल ३।२२।१                                        |
| करवत्त-करपत्र ( अस्त्र ) ६।१३।           |                                                            |
| करवय-कतकफल ४।१४।                         |                                                            |
| करवालु–करवाल–तलवार ५।७।                  |                                                            |
| करहु-ऊँट ४।२१।                           |                                                            |
| कराइय–कारापित २।१३।१                     | •                                                          |
| कराफोड़ि-अंगुलिस्फोट ९।११।               |                                                            |
| कराल-कराल २।७।१                          |                                                            |
| करि-हाथ ५।२।१                            |                                                            |
| करि-हाथी २।५।१                           |                                                            |
| क्रिक्ट्रियी (रत्न) ८।४।                 |                                                            |
| कस्टिखंस-गजदन्त ४।६।                     |                                                            |
| क्रिंदि-करीन्द्र %१२।१                   |                                                            |
|                                          |                                                            |

|                             | રાજ્યાનુદ                 | <b>हमणिका</b>                              | ३१३             |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| कापिट्ट-कापिष्ठ (स्वगं)     | ७।८।१२                    | कुकइ-कुकवि                                 | ९।२।१२          |
| कामएव बंधु-कामदेव बन्धु     | (वसन्त) २।३।८             | कुच्छर <del>-</del> कुक्षर                 | १०।३८।७         |
| कामिकत्ति-कामकीति           | २।३।१६                    | কুভিন্ত—কুঞ্চি                             | १०।२५।२५        |
| कामदेउ-कामदेव               | १।५।२                     | कुंज्जउ–कुब्जक-संस्थान                     | १०।११।१२        |
| काम-मय-काममद                | राष्ट्राइ ३               | कुज्जय–कुब्जक-संस्थान                      | १०।२०।७         |
| कामरूउ-कामरूप (नामक         |                           | कुट्टि-कूटन, कूटना                         | १ २।१०।८        |
| कामिणि-यण-कामिनीजन          | २।१८।८                    | कुट्टिम-कृत्रिम                            | <b>९</b> ।२।३   |
| काय-शरीर                    | १।७।५                     | कुणय-कुनय                                  | २।१५।१४         |
| कायरणर-कातर नर १।५।४        |                           | यु पुरिसु–कुपु <sub>रुष</sub>              | २।१।१०          |
| कायर-कायर                   | २।१।१०                    | कुभाव-कुभाव                                | २।१४।१०         |
| <b>कारावइ</b> -कारापित      | १।१२।७                    | कुम्मुण्णय-कूर्मोन्नत योनि                 | १०।११।१३        |
| कारुन-कारुण्य               | ६।१२।५                    | कुमयमग्गे-कुमतिमार्ग                       | २।१६।१          |
| कालणेव-कालार्णव (काला स     |                           | कुमुइणि–कुमुदिनी                           | ७।१६।३          |
| कालाणल-कालानल (प्रलयक       | गलीन अग्नि) ४। <b>५।२</b> | कुमुयायर-कुमुदाकर                          | ૪ <b>ા</b> १ રા |
| कलि-समय                     | . १।१३।३                  | कुरणंकुर–किरणांकुर                         | ७।१५। <b>५</b>  |
| कलिया-कृष्ण (काली)          | १।८।१                     | कुर-करो                                    | २।१।११          |
| कालिसवरी–काली शबरी          | २११०।११                   | कुरुदुम <del>-क</del> ुरुवृक्ष             | १०।१६।६         |
| कालु-काल                    | ८।५।६                     | कुल-कुल, वंश                               | १।२।३           |
| कावि-कोऽपि (कोई)            | १११११०                    | कुलक्कम <del>-कुलक्र</del> म               | १।१५। <b>९</b>  |
| <b>कासु</b> .–कस्य          | शशाहर, शाहरा४             | कुलक्कमाउ–कुल-क्रमागत                      | शर्७।१          |
| काहल–काहल ( वाद्य )         | ८११४।११                   | कुलक्कमु–कुलक्रम                           | े रा१३१५, रारा८ |
| किउ—कृत:—किया<br>           | ११५११०                    | कुलक्खउ–कुलक्षय                            | <b>रा</b> णा    |
| किण्ण-क्या नहीं ?<br>C-C    | ५११४                      | कुलदिणमणि–कुलदिनमणि                        | २१७।३           |
| कित्ति–कीर्ति               | रारा६                     | कुलदीव–कुलदीपक                             | ४१६।३           |
| कित्तिय-कियत्, कितना        | - रा१५1६                  | कुलाल−कुलाल                                | ५।२३।७          |
| किन्न-क्या नहीं?            | ४।१८।१                    | कुलिस–वज्र                                 | ६।१२।९          |
| किमि-कृमि (द्वीन्द्रिय जीव) |                           | कुबेर–कुबेर                                | ७११०।६          |
| किरण-किरण                   | २।११।६                    | कुस-कुश                                    | रा१९१६, १०१६।   |
| करणु ज्जलु-किरणोज्ज्वल      | साररा१४                   | कुसग्ग-कुशाग्र                             | १०१९८           |
| किरणोलि–किरणावलि            | ५1६1९                     | कुसमुग्गमु—कुसुमोद्गम                      | ११५१५           |
| किरिय-क्रिया                | रारार                     | कुसल–कुशल                                  | १।१२।१४         |
| किरिया-क्रिया               | ?1 <b>?</b> 1 <b>?</b>    | कुसुमचएं-कुसुमचय (समूह)                    | ३।२२।११         |
| किह−कथम्                    | ११९११०                    | कुसुममाल-सम-पुष्पमालाके र                  |                 |
| कीर- <del>वो</del> ता       | शशहर                      | कुसुमसिरि–कुसुमश्री                        | ४।११।१६         |
| कीरालि–शुक्पंक्ति           | १।८।१०                    | कुसुमायु <b>ध</b> –कुसुमायु <mark>ध</mark> | १।१३।३          |
| कोुल-क्रीड़ा                | शाया                      | कुसुमालंकरिय–कुसुमालंकृत                   | २।१२।९          |
| <b>कुवकुड-</b> कुवकुट       | ् ६।१३।७                  | कुसुमोह-कुसुमोघ                            | 781618          |
| <b>कुक्लि</b> ÷कुक्षि       | ३११९१३, १०१८१             | कुसुमंग-कुसुमांग                           | १०।१८।११        |

| कुसुमंबर-पुष्प और वस्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५।८।१               | कंकिल्लि–कंकेल्लि (अशोक)     | <b>१</b> ।९।२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कुहर-पर्वत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ९।१५।१६             | कंचण-स्वर्ण                  | १।९।६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कूडु–कूट (शिखर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १।१३।९              | कंचि-काञ्च (लहेंगा, घोती)    | ८१६१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कूरभाउ-क्रभाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | राटाट               | कंजकेसर–कमलकेशर              | २।३।११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कूराणणु–क्रूरमुखवाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २।७।११              | कंठकंदलि–कण्ठकन्दलि          | <b>५</b> ।१४ <b>।</b> ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कूरासणु-क्रूरभक्षी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३।२६।८              | कंडवडु-काण्डपट (एकान्त विभाग | ीय पर्दा)४।२४।१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६।१०, ५।१०।१२      | कंता-पत्नी                   | २।१६।७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कूरउरि-कूलपुर (नगर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ९।२०।१२             | कंति-कान्ति                  | शांधाप, शाशाश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कूला-किनारे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १।३।९               | कंतिविणिज्जय-कान्तिविनिजित   | रा४।९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कूल–कूल (राजा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ९१२०११३             | कंतिवंतु–कान्तिवान्          | २।३।५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १।१६, १०।३१।१६      | कंद-कन्द (मूल)               | १०।१९।६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| केयार-केदार, क्यारियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १।३।९               | कंदर-कन्दरा                  | २।९।९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| केर, केरी-तस्येदमित्यर्थे षष्ठन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ात्प्रत्ययः १।६।६,  | कंदरा-कन्दरा, गुफा           | <b>५।११।</b> २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २।१३।१०             | कंदरी-गुफा                   | <b>१</b> 1१३1३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| केवलणाणि-केवलज्ञानी (मुनि)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १०१४०१४             | कंदल−शोरगुल                  | ४।३।११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>केव</b> लु—केवल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | राराट               | कंधर-कान्धौर (स्कन्ध) २।१९   | ६।१२, ४।१०।१०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| केवल-केवली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १०११७१९             |                              | १०।१७।१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| केसरालु–जटाएँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३।२६।९              | कंपण-कम्पन                   | २। <b>२१।१</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>केसरि–</b> सिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १।१३।३, ५।१।१       | कंपिय-कम्पित                 | २।१३।४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| केसरि-केशर (नामक सरोवर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १०।१५।९-१५          | कंवल-कम्बल                   | ७।८।९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| केसरु-अयाल, जटा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २ा७।११, ४।१७।४      | किंकर-सेवक                   | २।५।१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| केसव-कृष्ण, नारायण (त्रिपृष्ठ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १०११९८              | किंचूणा–िकञ्चिद् ऊन          | १०१३८१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| केसंतरे-केशान्तरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ८।७।१२              | किपि-किमपि, कुछ भी           | शारदाश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| को—कौन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शेषाश्च             | कुंचइय—कञ्चुकित              | १०।९।८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कोइल-कोयल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १।८।१०, ३।५।१३      | कुंजरु–कुञ्जर                | १०।२६१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| को उ-क्रोध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २।१०।१५             | कुंडउरि–कुण्डपुर (ग्राम)     | ९।१६।२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कोऊहल-यर-कौतूहलकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४।२१।१०             | कुंडपुर-कुण्डपुरनगर          | ९।१।१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कोड्ड -कोतुक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५।२१।१              | कुंडल-कुण्डल (द्वीप)         | १०१९१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कोडि-करोड़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १।१२।७              | कुंत-कुन्त (अस्त्र)          | ५।१४।५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कोणाहय-कोणाहत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४।३।११              | कुंथु∸कुन्थनाथ (तीर्यंकर)    | १।१।११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| क्रोत्युहमणि-कौस्तुभमणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पा१०११, पा२२१५      | कुंथु-कुन्थादि जीव           | १।१।११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कोद्दव-कोद्रव, कोदों (अन्न)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 'टा५।१०             | कुंद-कुन्द (पुष्प)           | ં શાધા <b>ન</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कोरयंकुर-अंकुरित कोरकवृक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २।३।११              | कुंदज्जलु–कुन्दोज्ज्वल       | ५१२३।२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कोवग्गि-दित्तु-क्रोवाग्निदीप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३।२६।२              | कुंभ-कुम्भ (कलश)             | <b>९</b> 1६1२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| क्रोविला -कोकिला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २।३।१०              | कुंभ-कुम्भस्थल               | ५।१३।४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| क्रोवंड÷कोदण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ः ५।१९।९</b>     | ` [ख]                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्रोसक्पुरि-कौशलपुर (नगर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २।१६।६              | खग्गु—खङ्ग                   | <b>५</b> ११८।३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| कृष्टेसियः क्षेत्रिक (पत्नी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ्रमश् <b>दा</b> श्य | खण्डु-आघा°क्षण               | शारशा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| the state of the s |                     | 1                            | in the second se |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| खणु-क्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १।१५।९, १।१६।७                                                                                                                  | खेउ-खंद                                                                                                                                                                                                                                                            | ३।२९।५                                                                                                                                       |
| खाणेक्कु-क्षणैक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | शिश्हा३                                                                                                                         | खेए-खंद                                                                                                                                                                                                                                                            | शेरा३                                                                                                                                        |
| खप्परु—खर्पर (खपरा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रा१२।४                                                                                                                          | खज्ज-खोझना                                                                                                                                                                                                                                                         | राशर                                                                                                                                         |
| खम–क्षमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३।१७।८                                                                                                                          | खेत्तावेक्खइ–क्षेत्र।पेक्षया                                                                                                                                                                                                                                       | १०।१३।३                                                                                                                                      |
| खय–क्षय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १।७।८                                                                                                                           | खेत्त∽क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                      | ९।१।११                                                                                                                                       |
| खयरामर-खचरामर (विद्याधर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | एवं देव) १।१२।१०                                                                                                                | खेमापुरी-क्षेमापुरी (नगरी)                                                                                                                                                                                                                                         | ८।१।३                                                                                                                                        |
| खयराहिव–खचराधिप (ज्वलन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जटी)                                                                                                                            | खेमु-क्षेम (कल्याण)                                                                                                                                                                                                                                                | ३।४।१३, ५।४।१२                                                                                                                               |
| ३।२१।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १२,४।२।३,५।२०।४                                                                                                                 | खेमंकर–क्षेमंकर मुनिराज                                                                                                                                                                                                                                            | ८१२१९, ८११०११०                                                                                                                               |
| खयरेस-खचरेश (ज्वलनजटी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४।४।७                                                                                                                           | ख़ेयर-खेचर (विद्याधर)                                                                                                                                                                                                                                              | . २।२२।७                                                                                                                                     |
| खयरोरय-खचरोरग (विद्याघर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | और नाग) २।१४।८                                                                                                                  | खेयरवर–खेचरवर                                                                                                                                                                                                                                                      | १।८।१४                                                                                                                                       |
| <b>खयसमए</b> —क्षय समय (प्रलयकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ह) ४।२०।८                                                                                                                       | खेयरा–विद्याधर                                                                                                                                                                                                                                                     | १।८।११                                                                                                                                       |
| खर-खर पृथिवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १०१६।१३                                                                                                                         | खेर-(देशी) द्वेष, नाश                                                                                                                                                                                                                                              | ३।२४।११                                                                                                                                      |
| · <b>खरपुहवी</b> -खर पृथिवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०।७।४                                                                                                                          | खेलरइ–(देशी) खिलाड़ी                                                                                                                                                                                                                                               | ५1१३1४                                                                                                                                       |
| <b>खरव</b> हुलु⊸खरबहुल (पृथिवीखण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ) १०।२२।८                                                                                                                       | खोणि-क्षोणि (भूमि)                                                                                                                                                                                                                                                 | १०।४।७                                                                                                                                       |
| <b>खरसयण</b> —खरशयन (कठोर शयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | न) १०।२५।१६                                                                                                                     | खोणिरय-क्षोणीरज                                                                                                                                                                                                                                                    | ५।७।१२                                                                                                                                       |
| खर⊸खर (वायु)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १०।२४।५                                                                                                                         | खंडिय—खण्डित                                                                                                                                                                                                                                                       | शाहेपाहर                                                                                                                                     |
| खल–खल (खलिहान)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ९।१।११                                                                                                                          | खंति-क्षमा (गुण)                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>१</b> ०।२।१३                                                                                                                              |
| खल-दुष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २।११।७                                                                                                                          | खंध <del>्-र</del> कन्ध                                                                                                                                                                                                                                            | १०।३९।११                                                                                                                                     |
| खलिण-(देशी) लगाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४।२४।७                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| खाइय-खातिका (खाई)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ११४।५                                                                                                                           | . [ग]                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                            |
| खाणि-खानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३।९।१३                                                                                                                          | गडद-गर्जन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                      | १०११३।१                                                                                                                                      |
| खाण–खान<br>खार–क्षार (खार)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३।९।१३<br>१०।७।५                                                                                                                | गइंद–गजेन्द्र<br>गई–गति                                                                                                                                                                                                                                            | १९१६१<br>१९१६११                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३।९।१३<br>१०।७।५<br>५।१३।५                                                                                                      | गई-गति                                                                                                                                                                                                                                                             | १।३।११                                                                                                                                       |
| खार–क्षार (खार)<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०१७।५                                                                                                                          | गई-गति<br>गउ-गतः                                                                                                                                                                                                                                                   | १।३।११<br>१।७।१२, १।१०१६                                                                                                                     |
| खार–क्षार (खार)<br>खित्तु–क्षिप्त (फेंका)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०१७।५<br>५ <b>।</b> १३।५                                                                                                       | गई–गति<br>गउ–गतः<br>गच्छइ–√ गम्, जाता है                                                                                                                                                                                                                           | १।३।११<br>१।७।१२, १।१०१६<br>१।१०।२                                                                                                           |
| खार–क्षार (खार)<br>खित्तु–क्षिप्त (फेंका)<br>खित्तुब्भउ–क्षेत्रोद्भव                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०।७।५<br>५।१३।५<br>१०।२७।३०<br>१।१५।६                                                                                          | गई-गति<br>गउ-गतः                                                                                                                                                                                                                                                   | १।३।११<br>१।७।१२, १।१०।६<br>१।१०।२<br>हुए) १।१६।२                                                                                            |
| खार–क्षार (खार)<br>खित्तु–क्षिप्त (फेंका)<br>खित्तुब्भउ–क्षेत्रोद्भव<br>खित्र–√ क्षिप्                                                                                                                                                                                                                                                              | १०।७।५<br>५।१३।५<br>१०।२७।३०<br>१।१५।६                                                                                          | गई–गति<br>गउ–गतः<br>गच्छइ–√ गम्, जाता है<br>गच्छंत–√ गम् + शतृ (जाते<br>गज्ज–गर्ज                                                                                                                                                                                  | १।३।११<br>१।७।१२, १।१०।६<br>१।१०।२<br>हुए) १।१६।२<br>. ३।२।६                                                                                 |
| खार-क्षार (खार)<br>खित्तु-क्षिप्त (फेंका)<br>खित्तुब्भउ-क्षेत्रोद्भव<br>खित-√िक्षप्<br>खीणकसाय-क्षीणकषाय (गुणस्थ<br>खीर-क्षीर (खीर)<br>खीराकृवारि-क्षीरसागर                                                                                                                                                                                         | १०।७।५<br>५।१३।५<br>१०।२७।३०<br>१।१५।६<br>ान) <b>१</b> ०।३६।९                                                                   | गई–गति<br>गउ–गतः<br>गच्छइ–√गम्, जाता है<br>गच्छंत–√गम् + शतृ (जाते                                                                                                                                                                                                 | १।३।११<br>१।७।१२, १।१०।६<br>१।१०।२<br>हुए) १।१६।२<br>३।२।६                                                                                   |
| खार-क्षार (खार)<br>खित्तु-क्षिप्त (फेंका)<br>खित्तुब्भउ-क्षेत्रोद्भव<br>खित-√िक्षप्<br>खीणकसाय-क्षीणकषाय (गुणस्थ<br>खीर-क्षीर (खीर)                                                                                                                                                                                                                 | १०।७।५<br>५।१३।५<br>१०।२७।३०<br>१।१५।६<br>ान) <b>१</b> ०।३६।९<br>१०।७।५                                                         | गई-गति<br>गउ-गतः<br>गच्छइ-√गम्, जाता है<br>गच्छंत-√गम् + शतृ (जाते<br>गज्ज-गर्ज<br>गण्णु-गणय् (गणना)                                                                                                                                                               | १।३।११<br>१।७।१२, १।१०।६<br>१।१०।२<br>हुए) १।१६।२<br>३।२।६<br>३।१४१०<br>१।५।१                                                                |
| खार-क्षार (खार)<br>खित्तु-क्षिप्त (फेंका)<br>खित्तुब्भउ-क्षेत्रोद्भव<br>खित-√िक्षप्<br>खीणकसाय-क्षीणकषाय (गुणस्थ<br>खीर-क्षीर (खीर)<br>खीराकृवारि-क्षीरसागर                                                                                                                                                                                         | १०।७।५<br>५।१३।५<br>१०।२७।३०<br>१।१५।६<br>मि) १०।३६।९<br>१०।७।५                                                                 | गई-गति गउ-गतः गच्छइ-√गम्, जाता है गच्छंत-√गम् + शतृ (जाते गज्ज-गर्जः गण्णु-गण्य् (गणना) गण-समूह गणहर-गणधर (गौतम)                                                                                                                                                   | १।३।११<br>१।७।१२, १।१०।६<br>१।१०।२<br>हुए) १।१६।२<br>३।२।६<br>३।१४।१०<br>१।५।१                                                               |
| खार-क्षार (खार) खित्तु-क्षिप्त (फेंका) खित्तुब्भउ-क्षेत्रोद्भव खित्व-√िक्षप्<br>खीणकसाय-क्षीणकषाय (गुणस्थ<br>खीर-क्षीर (खीर)<br>खीराकूवारि-क्षीरसागर<br>खीरणीर-क्षीर-नीर                                                                                                                                                                            | १०।७।५<br>५।१३।५<br>१०।२७।३०<br>१।१५।६<br>म) <b>१</b> ०।३६।९<br>१०।७।५<br>९।२०।८<br>२।१५।५                                      | गई-गति गउ-गतः गच्छइ-√गम्, जाता है गच्छंत-√गम् + शतृ (जाते गज्ज-गर्ज गण्णु-गण्य (गणना) गण-समूह गणहर-गणधर (गौतम) गणियाणण-गणितानन                                                                                                                                     | १।३।११<br>१।७।१२, १।१०।६<br>१।१०।२<br>हुए) १।१६।२<br>३।२।६<br>३।१४१०<br>१।५।१<br>१०।१।१४                                                     |
| खार-क्षार (खार) खित्तु-क्षिप्त (फ्रेंका) खित्तु-क्षिप्त (फ्रेंका) खित्तु-भउ-क्षेत्रोद्भव खिव-√िक्षप्<br>खोणकसाय-क्षीणकषाय (गुणस्थ<br>खोर-क्षीर (खीर)<br>खीराकूवारि-क्षीरसागर<br>खोरणोर-क्षीर-नीर<br>खीरोवरु-क्षीरवर (द्वीप)                                                                                                                         | १०।७।५<br>५।१३।५<br>१०।२७।३०<br>१।१५।६<br>ज्ञान) १०।३६।९<br>१०।७।५<br>९।२०।८<br>१।१५।५                                          | गई-गति गउ-गतः गच्छइ-√गम्, जाता है गच्छंत-√गम् + शतृ (जाते गज्ज-गर्ज गण्णु-गण्य् (गणना) गण-समूह गणहर-गणधर (गौतम) गणियाणण-गणितानन गणेसु-गण + ईश (गणधर)                                                                                                               | १।३।११<br>१।७।१२, १।१०।६<br>१।१०।२<br>हुए) १।१६।२<br>३।२।६<br>३।१४१०<br>१।५।१<br>१०।१।१४                                                     |
| खार-क्षार (खार) खित्तु-क्षिप्त (फेंका) खित्तु-क्षिप्त (फेंका) खित्तुब्भउ-क्षेत्रोद्भव खिव-√िक्षप् खीणकसाय-क्षीणकषाय (गुणस्थ खीर-क्षीर (खीर) खीराकूवारि-क्षीरसागर खीरणीर-क्षीर-नीर खीरोवर्-क्षीरवर (द्वीप) खीरंबुहि-क्षीराम्बुधि                                                                                                                     | १०।७।५<br>५।१३।५<br>१०।२७।३०<br>१।१५।६<br>ज्ञाहेदा९<br>१०।७।५<br>९।२०।८<br>१०।९।६                                               | गई-गति गउ-गतः गच्छइ-√गम्, जाता है गच्छंत-√गम् + शतृ (जाते गज्ज-गर्ज गण्णु-गण्य् (गणना) गण-समूह गणहर-गणधर (गौतम) गणियाणण-गणितानन गणेसु-गण + ईश (गणधर) गत्त, गत्ता-गात्र                                                                                             | १।३।११<br>१।७।१२, १।१०।६<br>१।१०।२<br>हुए) १।१६।२<br>३।२।६<br>३।१५१०<br>१।५।१<br>१०।१।१<br>९।१।१२, १०।६।१२                                   |
| खार-क्षार (खार) खित्तु-क्षिप्त (फेंका) खित्तु-क्षिप्त (फेंका) खित्तु-भाउ-क्षेत्रोद्भव खित-√िक्षप् खोणकसाय-क्षोणकषाय (गुणस्थ खोर-क्षोर (खोर) खोराकूवारि-क्षोरसागर खोरणीर-क्षोर-नीर खोरोवर्ह-क्षोरवर (ढ्ढोप) खोरंत्रुहि-क्षोराम्बुधि खुडिउ-खुडित (खोंटना या फोड़न                                                                                     | १०।७।५<br>५।१३।५<br>१०।२७।३०<br>१।१५।६<br>जा १०।३६।९<br>१०।७।५<br>९।२०।८<br>१०।९।६<br>१०।९।६<br>९।१४।७<br>पाइ।५१                | गई-गति गउ-गतः गच्छइ-√गम्, जाता है गच्छंत-√गम् + शतृ (जाते गज्ज-गर्ज गण्णु-गण्य् (गणना) गण-समूह गणहर-गणधर (गौतम) गणियाणण-गणितानन गणेसु-गण + ईश (गणधर) गत्त, गत्ता-गात्र गत्तु-गात्र                                                                                 | १।३।११<br>१।७।१२, १।१०।६<br>१।१०।२<br>हुए) १।१६।२<br>३।२।६<br>३।११६<br>१।१११<br>१०।१।१<br>९।१।१४<br>९।१।१२, १०।६।१२                          |
| खार-क्षार (खार) खित्तु-क्षिप्त (फेंका) खित्तु-क्षिप्त (फेंका) खित्तु-भार-क्षेत्रोद्भव खित-√िक्षप् खीणकसाय-क्षीणकषाय (गुणस्य खीर-क्षीर (खीर) खीराकूवारि-क्षीरसागर खीरणीर-क्षीर-नीर खीरोवर्ष-क्षीरवर (द्वीप) खीरंत्रुहि-क्षीराम्बुधि खुडिउ-खुडित (खोंटना या फोड़न् खुदु-कुद्र                                                                         | १०।७।५<br>५।१३।५<br>१०।२७।३०<br>१।१५।६<br>जा १०।३६।९<br>१०।७।५<br>९।२०।८<br>१०।९।६<br>१०।९।६<br>९।१४।७<br>पाइ।५१                | गई-गति गउ-गतः गच्छइ-√गम्, जाता है गच्छंत-√गम् + शतृ (जाते गज्ज-गर्ज गण्णु-गण्य् (गणना) गण-समूह गणहर-गणधर (गौतम) गणियाणण-गणितानन गणेसु-गण + ईश (गणधर) गत्त, गत्ता-गात्र गत्तु-गात्र गद्गु-गात्र                                                                     | १।३।११<br>१।७।१२, १।१०।६<br>१।१०।२<br>१।१६।२<br>३।२।६<br>३।१११<br>१०।१।१<br>१०।१।१४<br>९।१।१२, १०।६।१२<br>१।१४।४३, २।५१९                     |
| खार-क्षार (खार) खित्तु-क्षिप्त (फेंका) खित्तु-क्षिप्त (फेंका) खित्रु-अउ-क्षेत्रोद्भव खित-√ क्षिप् खीणकसाय-क्षीणकषाय (गुणस्थ खीर-क्षीर (खीर) खीराकृवारि-क्षीरसागर खीरणीर-क्षीर-नीर खीरोवर्च्झीरवर (द्वीप) खीरंवुहि-क्षीराम्बुधि खुडिउ-खुडित (खोंटना या फोड़न् खुद्दु-अुद्र खुडिभय-क्षुब्ध                                                            | १०।७।५<br>५।१३।५<br>१०।२७।३०<br>१।१५।६<br>जान) १०।३६।९<br>१०।७।५<br>९।२०।८<br>१०।९।६<br>१०।९।६<br>९।१४।७<br>५।६।५<br>५।२४।१     | गई-गित<br>गउ-गतः<br>गच्छइ-√गम्, जाता है<br>गच्छंत-√गम् + शतृ (जाते<br>गज्ज-गर्ज<br>गण्णु-गण्य् (गण्ना)<br>गण्-समूह<br>गणहर-गण्धर (गौतम)<br>गण्याण्ण-गणितानन<br>गणेसु-गण् + ईश (गण्धर)<br>गत्त, गत्ता-गात्र<br>गत्, गत्ता-गात्र<br>गद्धभावयार-गभीवतार<br>गब्भु-गर्भ | १।३।११<br>१।७।१२, १।१०।६<br>१।१०।२<br>१।१६।२<br>३।२।६<br>३।१४१०<br>१।५।१<br>१०।१।१<br>१०।११४४<br>९।१।१२, १०।६।१२<br>१।१४।१३, २।५१९           |
| खार-क्षार (खार) खित्तु-क्षिप्त (फेंका) खित्तु-क्षिप्त (फेंका) खित्तु-भाउ-क्षेत्रोद्भव खित-√िक्षप् खीणकसाय-क्षीणकषाय (गुणस्थ खीर-क्षीर (खीर) खीराक्वारि-क्षीरसागर खीरणीर-क्षीर-नीर खीरोवर्-क्षीरवर (ढीप) खीरंवुहि-क्षीराम्बुधि खुडिउ-खुडित (खोंटना या फोड़न् खुद्दु-शुद्द<br>खुडिअय-क्षुड्ध<br>खुडिअय-क्षुड्ध<br>खुर-खुर खुरप्प-खुर्पा (जीभके आकारका | १०।७।५<br>५।१३।५<br>१०।२७।३०<br>१।१५।६<br>जान) १०।३६।९<br>१०।७।५<br>९।२०।८<br>१०।९।६<br>१०।९।६<br>९।१४।७<br>५।६।५<br>५।२४।१     | गई-गित गउ-गतः गच्छइ-√गम्, जाता है गच्छंत-√गम् + शतृ (जाते गज्ज-गर्ज गण्णु-गण्य (गणना) गण-समूह गणहर-गणधर (गौतम) गणियाणण-गणितानन गणेसु-गण + ईश (गणधर) गत्त, गत्ता-गात्र गत्तु-गात्र गढ्भावयार-गभीवतार गढभु-गर्भ गढभु-गर्भ गढभु-गर्भ                                  | १।३।११<br>१।७।१२, १।१०।६<br>१।१०।२<br>१।१०।२<br>३।२।६<br>३।२।६<br>१०।१।१<br>१०।१।१<br>१०।१।१४<br>९।१।१२, १०।६।१२<br>१।१४।४३, २।५१९<br>१।१४।४ |
| खार-क्षार (खार) खित्तु-क्षिप्त (फेंका) खित्तु-क्षिप्त (फेंका) खित्तु-भाउ-क्षेत्रोद्भव खित-√िक्षप् खीणकसाय-क्षीणकषाय (गुणस्थ खीर-क्षीर (खीर) खीराक्वारि-क्षीरसागर खीरणीर-क्षीर-नीर खीरोवर्-क्षीरवर (ढीप) खीरंवुहि-क्षीराम्बुधि खुडिउ-खुडित (खोंटना या फोड़न् खुद्दु-शुद्द<br>खुडिअय-क्षुड्ध<br>खुडिअय-क्षुड्ध<br>खुर-खुर खुरप्प-खुर्पा (जीभके आकारका | १०।७।५<br>५।१३।५<br>१०।२७।३०<br>१।१५।६<br>१०।३६।९<br>१०।८।५<br>१।२०।८<br>२।१५।५<br>१०।९।६<br>९।१४।७<br>५।६।५<br>५।६।५<br>४।२४।१ | गई-गित  गउ-गतः  गच्छइ-√गम्, जाता है  गच्छंत-√गम् + शतृ (जाते  गज्ज-गर्ज  गण्णु-गण्य् (गणना)  गण-समूह  गणहर-गणधर (गौतम)  गणियाणण-गणितानन  गणेसु-गण + ईश (गणधर)  गत्त, गत्ता-गात्र  गत्तु-गात्र  गढभावयार-गभीवतार  गढभु-गर्भ  गढभु-गर्भ  गढभु-गर्भ  गढभु-गर्भ        | १।३।११<br>१।७।१२, १।१०।६<br>१।१०।२<br>१।१६।२<br>३।२।६<br>३।११६<br>१०।१।१<br>१०।१।१<br>१०।११४<br>१।११४, १०।६।१२<br>१।१४।४३, २।५१९<br>१।१२।१   |

| ३१६                             | वड्डमाप      | गचरिउ                                  |                |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|
| ,<br>गय-गति                     | ६।१४।३       | गिरिवरि-पर्वत गिरिवर                   | २।७।८          |
| गयकाल-गतकाल                     | १०।३९।३      | गिव्वाणपुरी-गीर्वाणपुरी ( स्वर्गपुरी ) | ७११०१८         |
| गयघाय-गदाघात                    | ५1२०1१०      | गिव्वाणसेल-गीर्वाणशैल (सुमेरपर्वत )    | ९।१३।५         |
| गयणयल-गगनतल                     | २।१२।१       | गिहवण-ग्रहण                            | शिष्ठाहर       |
| गयणि-गगन                        | श४।५         | गिहवइ-गृहपति ( रत्न )                  | ८।४।४          |
| गयणु–गगन                        | १०।३९।३      | गिहवास-गृहवास                          | २।१९।१         |
| <del>-</del>                    | ।४१६, २।१८।७ | गीढु-घटित ३।१४।५                       | , ९।६।२२       |
| गयदंत-गजदन्त                    | १०।१६।६      | गीय-गीत                                | शटाइ           |
| ग्यदंति-गजदन्त                  | २।९।६        | गुज्झ-गुच्छा                           | १०।१।११        |
| गयपमाय-गतप्रमाद                 | १।४।९        | गुज्झ-गृह्य ( गोपनीय )                 | ४।७।१          |
| गयपुच्छ-गोपुच्छ                 | ४।७।५        | गुड्डुर–गुहार                          | ४।२४।१         |
| गयराज-गतराग                     | २।९।१२       | गुड-गुड़                               | शारशार         |
| गयराऍै–गतराग ( वीतराग )         | १।१६।१४      | गुडसारि-गुडसारि ( कवच )                | ५।७।११         |
| गयवण-गजवन                       | श३।८         | गुण–गुणस्थान                           | ८११०१५         |
| गरिट्ट-गरिष्ठ                   | રાષ્ટ્રા     | गुण-गुण ( व्याकरणभेद )                 | 211138         |
| गरुएँ-गौरव ( शाली )             | ४।४।११       | गुणटंकोर–धनुषकी टंकार                  | ५।१७।७         |
| गरुडकेउ–गरुड़केतु ( त्रिपृष्ठ ) | ५।२३।४       | गुणठाण-गुणस्थान                        | १०।३६।४        |
| गरुडु-गरुड़                     | ४।७।७        | गुणणिउत्त-गुणनियुक्त                   | इ।४।१          |
| गरुड-गरुड़ ( बाण )              | ५।२२।७       | गुणणिहाणु–गुणनिधान                     | १११०११         |
| गरलु–विष                        | ३।७।३        | गुणाणुरत्त-गुणानुरक्त                  | राश४           |
| गरुलोवलथल-हरिन्मणि पन्ना द्वारा | निर्मित      | गुणलिच्छ—गुणलक्ष्मी                    | रापा१५         |
| स्यल                            | ३।२१।५       | गुणसायरु-गुणसागर                       | २।१।१०         |
| गरुवंग उ-गौरवांग                | . २।७।६      |                                        | ४।१७।११        |
| गलगज्जि—गलगर्जन                 | ३।२६।१०      |                                        | ४।१७।११        |
| गलघोस-गलघोस, गलगर्जना           | ६।६।८        | गुणासिउ–गुणाश्रित                      | ४।२२।१३        |
| गलण-गलन                         | १०।३९।१९     | गुत्ति-कारागार                         | १।७।२          |
| गलियगव्वु-गलितगर्व ( निरहंकारी  | ) ेशरा३      | गुत्ति-गुप्ति                          | टा१५१४         |
| गलेलग्गी-गले लगी                | ४।७।४        | गुत्तितय-गुप्तित्रय                    | टा११।१२        |
| गहोर-गम्भीर                     | १।८।८        | ंगुम्मु-गुल्म                          | ४।२२।३         |
| गाम-ग्राम ( गाँव )              | १।३।१३       |                                        | 0138150        |
| गामा-ग्राम                      | ९।१।२        | गुरुभत्ति–गुरुभक्ति                    | राशाश्         |
| गामि-प्राम                      | २।१७।१       | •                                      | शार्वाहद       |
| गामे - ग्राम                    | १०।९।१       | <del>-</del> -                         | ્ રાટા૬        |
| <b>गिण्ह-</b> प्रह              | ८।१६।१४      |                                        | १०।३६।८        |
| ्गिर-वाणी<br>-                  | १।१७।९       |                                        | शाइहाइह        |
| मिरि-पर्वत                      | २।७।६        |                                        | 3188184        |
| मिक्सिसेदर-पिरिकन्दरा           | शराष्ट्र     | गेण्हेविणु-√ ग्रह + एविणु              | रा१६।१०        |
| मित्रियइ-गिरिपति                | रादगर्प      | गेद्धु-गिद्ध                           | <b>पारसार्</b> |

| गेरुअ-गैरिक (गेरुआ)                 | L. 10 D. 10        | F3                               |               |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|
| गेवज्जिहिँ-ग्रैवेयक (स्वर्ग)        | ५११३।१०            | [घ]                              |               |
| ( **** ( **** )                     | १०१२०।१६,          | घग्घर-वर्घर                      | ६।११।१०       |
| गेह-गृह                             | १०१२०११५           | घट-घटा                           | ३।२२।२        |
| .ए पृष्ट<br>गो–गाय ( पृथिवी )       | शाश्वाप, शाश्वाश्य | घडपिड-घटपिण्ड                    | ४।१५।५        |
| गउ–गाय                              | शश्चार             | घडिय-घटित                        | <b>९</b> ।२।१ |
| गोउर-गोपुर                          | \$18\$18           | घण-धना                           | ३।६।१.        |
| गोत्त-गोत्र                         | शिष्ठाइ, शारराहर   | घणलोम-घनरोम (नभचर जीव)           | १०।८।१३       |
| गोत्तमपिय-गौतमप्रिया ( गौ           | १०।२।२१            | घणसूई-खड़ी सुई                   | १०१६।७        |
| पत्नी )                             |                    | घणु—मेघ                          | १।१३।१२       |
| गोत्तमु-गौतम (द्विज)                | २।१७।१३            | घणुकज्जलु–घना काजल               | रारशा१५       |
| गोभि-गोभिन् (त्रीन्द्रिय)           | २।१८।१०            | घम्मु-घाम (धूप)                  | २।३।१२        |
| गाम-गामग् ( आन्द्रय )<br>गोयरु-गोचर | १०।८।२             | घय-घृत                           | १०।७।५        |
| गायए-गायर<br>गोरस-गोरस              | <b>५।२१।४</b>      | घयमहु–घृतमुख (द्वीप)             | १०।९।६        |
|                                     | ४।२२।६             | घर-गृह                           | १।१४।६        |
| गोल्ह-विबुध श्रीधरके पिताक          |                    | घरपंगण-गृहप्राङ्गण               | ्रा११।१०      |
| गोलच्छ-पुँछकटा                      | ४।७।५              | घरिणी-गृहिणी                     | १।१४।६        |
| गोविड-गृप्त ( छिपाया गया )          |                    | घाउ-घाव, प्रहार                  | ५।५।१०        |
| गोसकिरण–प्रभातकिरण                  | ४।९।५              | घाए-घातियाकर्म                   | ६।५।८         |
| गोहण-गोधन                           | शहारु, रारवाइ      | घायचउक्क–घातियाचतुष्क            | ६।१०।११       |
| गोहा-गोह ( थलचर जीव )               | १०।८।१५            | घित्तिउ-गृहीत (खींचना)           | ५।१८।५        |
| गोहूम-गोधूम (गेहूँ)                 | ८।५।१०             | घिप्प-धात्वर्थे (देशी.) ग्रह     | १०।३८।११      |
| गोतम-गौतम (गणघर)                    | १०११।१३,           | घिव-क्षिप् इत्यर्थे देशी (धातुः) | ४।७।२, ५।४।११ |
|                                     | १०१२।१-५-१०        | घुरु–( घ्वन्यात्मक ) घुरघुराना   | ३।२६।११       |
| गोरि-पार्वती                        | ३।२२।७             | घुलंत—घूर्णत्                    | ४।२०।१        |
| 1                                   | १, ३१२२१७, १०१६११  | घोरंधार-घोरान्यकार               | ५।२२।४        |
| गंगापवाह-गंगाप्रवाह                 | १।८।४              | घोलंत–घूर्ण + शतृ                | रारश४         |
| गंड–गण्ड ( गाल )                    | ९।९।१              | घंघल-दंगल                        | ४।३।१०        |
| गंडत्यल—गण्डस्थल                    | रारा११             | Г <del></del> -1                 |               |
| गंडयले-गण्डस्थल                     | ९।२।१३             | [च]                              |               |
| गंधउइ—गन्धकुटि                      | ४।१७।८             | चउ-चतुः                          | १।१३।२        |
| गंधगए-गन्धगज                        | ४।१७।८             | चउक्क-चतुष्क (चौक)               | ४।४।२         |
| गंधरय-गन्धरज                        | १।१२।११            | चउणिकाय-चतुर्निकाय (देव)         | ९।१२।५        |
| <b>गंधव</b> ह—गन्धवह ( वायु         | १।७।२              | चउद्दसि–चतुर्दस ( चउदस )         | १०।४०।१२      |
| गंधु—घ्राणेन्द्रिय                  | १०।८।५             | चउदह-रयण-चौदह रत्न               | २।१३।१        |
| गंभीरणाय-गम्भीरन्यास                | १।१६।६             |                                  | २।११।७        |
| गंभीरतूर-गम्भीरतूर्यं               | <b>अ०१</b> ।१      | चउभेय-चतुर्भेद                   | १०।८।१४       |
| अंभीरा रव-गम्भीररव                  | <b>सार</b> सप्र    | चउरंग-बलं-चतुरंगिणी सेना         | ૈકાકકાર       |
| नंभीरि-गम्भीर                       | शाराट, शापाप       | चउविहगइ-चतुर्विधि गति            | ११११५         |
|                                     |                    |                                  |               |

# वहुमाणचरिउ

| i                                          |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| चउसय-चार सौ ३।५।६                          | चारु-चारु (सुन्दर) १।१७।७                     |
| चनकपाणि–चक्रपाणि ४।१२।५; ६।११।             | चारु चक्खु-चारु चक्षु (सुन्दर नेत्र) ३।३।२    |
| चनकवइ-चक्रवर्ती २।१२।१३                    | र चित्तगय-चित्रगत ३।२५।८                      |
| चक्कवट्टि-चक्रवर्ती ( हयग्रीव ) ५।२।१;८।७। | वित्तल-चित्तल (अस्त्र विशेष) ४।५।८            |
| चनकवाय-चक्रवाक ७।१४।८                      | : चित्तयर-चित्रकार ५।१२।४                     |
| चक्कहरा-चक्रधारी २।१५।                     | चित्ता–चित्रा (नामको प्रथमा पृथिवी) १०।२२।७   |
| चक्काउह-चक्रायुघ १०।१९।८                   | : चित्तावहारि–चित्तापहारी                     |
| चंक्कालंकियकर-चक्रालंकितकर २।१२।११         | चित्ताहार-चित्राहार १०।३५।३                   |
| चिक—चक्री (त्रिपृष्ठ) ६।७।११               | चित्ताहिलासु–चित्ताभिलाषा ५।५।३               |
| चच्चरी-भ्रमरी २।३।१५                       | ८ चित्तु-चित्र १।११।३                         |
| चिच्चय-त्यक्त १।१२।१३                      | वित्तंगउ-चित्रांगद (योद्धा ) ४।५।८            |
| चडइ-( देशी- ) आ + रुह २।१३।                | वित्तंगय–चित्रांगद (विद्याघर ) ५।२०।३         |
| चडाविवि–आ + रुह + इवि (चढ़ाकर) ४।१०।१      | स् चिरु-चिरकाल २।१६।२, २।२२।३                 |
| चडुलंगो-चपलांग ४।२२।ः                      | विरज्जि पाउ-चिराजित पाप (चिर-                 |
| चणय-चणकः (चना) ८।५।१०                      | े संचित पाप ) १।९।६                           |
| चत्तारि-चत्वारि ६।१५।                      | द चुक्क-(देशी) त्यक्त १।१।७                   |
| चप्पिउ–चप्प + आ ५।६।९                      | =                                             |
| चम्म-चर्म १०।३२।                           | ८ चुँब-च्युत (स्रवित) ५।१३।९                  |
| चम्म-पडलि-चर्म पटल ६।१५।                   | १ चूँउ-चूत, आम्र ८।१७।२                       |
| चम्मरयणु-चर्मरत्न ८।४।                     | चूड़ामणि-चूडामणि (रत्न)                       |
| चरइ-√चर+इ ८।१७।                            | १।११।६, रा४।१०, रा७।३                         |
| चरण-चरण १।२।                               | २ चूरण-चूर्ण ३।२२।२                           |
| चरिउ-चरित १।१।                             | २ चूल-(तत्सम) चूला, चोटी ९।५।६                |
| ्चरिय-चरित १।११।                           | र चूला-(तत्सम) शिखा, जटा २।१९।२               |
| चरुव-चर + क ( नैवेद्य ) ७।१३।              |                                               |
| चरुव-चरुवा ४।२१।१३                         |                                               |
| चलण-चरण १।१।                               | चून-द्दुमु-चूत-दुम (आम्र वृक्ष ) १।६।३        |
| चलंता-चल् + शतृ ३।११।                      | र चूव-मंजरी-चूत-मंजरी (आम्र मंजरी) २।३।१३     |
| चलयर-चंचलतर १।१४।                          |                                               |
| चललोयण-चंचल लोचन ५।२।१०                    | • चेईहरी– <del>चै</del> त्यगृह ३।२० <b>।५</b> |
| चल-वाहु—चंचल-बाहु ३।२।३                    | द चोइउ-चोदित, प्रेरित श्रीरत श्रीपारह         |
| चिलय-चिलत १।१२।१०                          | चोज्ज-( देशी ) आश्चर्य १।५।७                  |
| च्वइ-वच् घात्वर्थे देशी १।१६।४; २।७।       |                                               |
| चवल-चपल २।१४।४; २।१६।६;१०।३८।८             | : चक्कहर-चक्रधर ४।९।३                         |
| ्चवलच्छी-चपलाक्षी ४।११।१५                  |                                               |
| ञाउ-वाप ( घनुष ) ५।१०।                     | ्यंचल-चंचल २,३,५                              |
| चारपित्रस-चारण-ऋषि १०।१९।                  | चंचलयर-चञ्चलतर १।१३।१०                        |
| ्चीमरुन्वासर 💎 🛒 🔐 १।१२।१०; २।१३।१२        | चंडु-चण्ड (वायु) १०१२%।५                      |
| p v <sup>3</sup>                           |                                               |

| चंदकला-चन्द्रकला ६।६।१२                        | छह- <i>छ</i> ह <b>१</b> ।१२।१३                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| चंदणोल-चन्दनाई (चन्दनके समान शीतल) ४।२।२       |                                                 |
| चंदन-चन्दना (नामकी आर्यिका) १०।४०।६            | छलु−छल<br>छावासइ–षडावश्यक ( छह आवश्यक ) ८।१४।१२ |
| चंदप्पह- चन्द्रप्रभु (तीर्थंकर) १।१।६, १।२।६   | छिण्ण-छिन्न ४।२।१०                              |
| चंदप्पह-चन्द्रप्रमा (चन्द्रमाकी प्रभा) १।१।६   | छिप्प-उच्छित्र ५।१२।७                           |
| चंदमणि-चन्द्रमणि ५।१।८, ८।१३।२                 | छुरी-छुरी १०।२६।१३                              |
| चंदिरे-भवनाग्रे ( छतपर ) २।११।९                | छुहारस–सुधारस (चूनेका रस) ७।१३।७                |
| चंदुग्गम-चन्द्रोद्गम (चन्द्रमाका उद्गम) ७।२।१२ | छिदण—छेदन ८११६।४                                |
| चिंतामणि-चिन्तामणि (रत्न) १।१०।१४              | छिप्प-स्पृश्चात्वर्थे देशी २।५।१०               |
| चितासायरु–चिन्तासागर ४।४।९                     | 10 1 (2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     |
| चिता-सिहि–चिन्ता-शिखि ( चिन्तारूपी             | [ज]                                             |
| अग्नि) रा२१।५                                  | जइ–यदि १।२।७                                    |
| चितिय-चिन्तित १।५।११, १।१२।९                   | जइणि-जयनी (विश्वभूतिकी पत्नी)                   |
| चिंध-चिण्ह (केतुः व्वजादिकं वा ) ४।३।१३        | ३।३।७, ३।७।१०, ३।१३।४                           |
| चिधवंस-व्यज-वंस (व्यजाका बाँस) ५।१९।४          | जइवि-यद्यपि १।११।१                              |
| •                                              | जक्खे–यक्ष ९।२२।६                               |
| ু [ ন্ত ]                                      | जक्खाहिव-यक्षाधिप ८।३।८                         |
| छइल्ल-छैला, विदग्ध २।१२।६                      | जग-संसार १।५।२                                  |
| छक्कम्मु-षट्कर्म २।१२।६                        | जच्चंघु-जात्यन्घ (जन्मान्घ) ७।५।१०              |
| छक्खंड-षट्खण्ड ८।२।३                           | जगीस-जगसे ईर्ष्या ४।४।३                         |
| छक्खंडावणि–षट्खण्डावनि ( षट्-                  | जडयण-जडजन २।१५।१४                               |
| खण्ड-भूमि ) १।१२।१०                            | जडयणु-जडजन २।१६।१                               |
| छन्चरण-षट् चरण (भ्रमर) ६।९।५                   | जडिलु – जटिल २।१६।९                             |
| छण इंदु–क्षण-इन्दु ( पूर्णमासीका               | जण्णविहाण-यज्ञविघान २।२२।८                      |
| चन्द्रमा ) 🔭 १।५।६, ९।२।५                      | जण्णसेण-यज्ञसेना (पत्नी ३।१६।७                  |
| र्छाणदु–क्षण + इन्दु ( पूर्णमासी का            | जण्णोइय-यज्ञादिक २।१६।७                         |
| चन्द्र) , ३।२३।३, ८।३।१०                       | जण-णयण-जन-नयन २।५।६                             |
| छद्वि-षष्ठी ( छट्ठी तिथि ) ९।७।१४              | जणण-जनक ११११७, १।१६।९                           |
| छट्ठु-षष्ठोपवास ( छट्ठोपवास ) ९।२०।५           | जण्णेरिउ-जनक प्रेरित १।१७।३                     |
| छड़ा-सटा ( जटा ) ५।५।१                         | जणयाणुराउ-जनकानुराग १।१५।१२                     |
| छत्त-छत्र २।६।६                                | जणवए-जनपद ३।११६                                 |
| छद्व्वाई-षड्दव्यादि १०।३।७                     | जणवय-जनपद १।५।११                                |
| छन्नवड-षण्णवति (छियानबे ) ८।५।४                | जणेर-जनियतृ १।१६।४                              |
| छप्पए-भ्रमर १।१२।११                            | जम्बु-जम्बू ( श्रृगाल ) ५।५।२                   |
| छम्मासां उ–षड्मासं-आयु ( छह मासकी              | जम्म-जन्म १।१६।८                                |
| •                                              | जम्मण-जन्म १२।२                                 |
|                                                | जम्मु-जन्म ११३।७                                |
| छिन्निहु-षड्विघ ( छह प्रकार ) ८।१४।१०          | जम्मुच्छव-जन्मोत्सव ९।१२।२                      |
|                                                | 1                                               |

| जम्मंबुहि-जन्माम्बुधि (जन्म-मरण रूपी         | जाणंतु-ज्ञा + शतृ १।१५।४; १।१७।४; २।१।३ |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| समुद्र ) १।१४।९                              | जामिणी-यामिनी, रात्रि २।३।१५            |  |
| जमराय-यमराज ४।७।८                            | जायमित्तु-जातमित्र, इन्द्रमित्र ८।१७।९  |  |
| जमराय दूउ-यमराज-दूत (यमराजका दूत) ३।१०।३     | जायवे उ-जातवेद (अग्नि) १।५।३            |  |
| जम-सासणु-यम-शासन (यमराजका शासन)              | जायसकुल-जैसबाल कुल (आश्रयदाता           |  |
| . १०।२५।८                                    | नेमिचन्द्रका) १।२।३                     |  |
| जमु-यम ३।२४।१०                               | जायस वंस-जायस वंश (आश्रयदाता            |  |
| जय-जय १।१।३; १।१।४; १।१।५                    | नेमिचन्द्रका) १०।४१।२                   |  |
| जय-वेरि-जित वैरि (शत्रुओंको जीतनेवाला)       | जाला—ज्वाला ५।२२।६                      |  |
| शंश्पाष्ट्र                                  | जालावलि–ज्वालावलि ५।२२।१७               |  |
| जयसिरि-जयश्री १।६।१                          | जालेवि–ज्वाल्य, जलाकर (दाह-संस्कार कर)  |  |
| जयावइ–जयावती (रानी) ३।२२।६                   | १०।४०।१६                                |  |
| जर-जम्मण-जरा-जन्म १।१०।१                     | जावय–जपा-कुसुम ७।१४।१०                  |  |
| जराउज-जरायुज (गर्भस्थान) १०१२।७              | जास-यस्य-जिसका १।१६।६                   |  |
| जरु–जरा (बुढ़ापा) १०।२५।२५                   | जासि-यस्याः १।६।८                       |  |
| जलकोल–जल-क्रोड़ा २।२०।१३                     | जिगीसए-जीतनेकी इच्छा ६।१।४              |  |
| जल-निज्झर-जल निर्झर (जलस्रावी) ४।२०।७        | जिण-जिनेन्द्र १।२।२; १।२।१२             |  |
| जल-जल (कायिक जीव) १०।४।३                     | जिणणाह—जिननाथ २।४।१०                    |  |
| जल-खाइय-जलखातिका १।४।५                       | जिणदिक्ख-जिनदीक्षा १।१५।३               |  |
| जलणजडी–विद्याघर नरेश ज्वलनजटी ३।२९।१४;       | जिणधम्म-जैनधर्म २।५।३                   |  |
| ३१३०१७; ४११११; ४१७१३; ४१९१९;                 | जिणनाह-जिननाथ १।७।३                     |  |
| ४११८।८; ५।८।८; ६।१।१३; ६।२।९                 | जिणभत्ति-जिनभक्ति २।५।२०                |  |
| जलणुव–अग्निशिखावत् २।१६।९                    | जिणलिंगु-जिन-लिंग २।१४।११               |  |
| जलयर-जलचर १०।१०।९                            | जिणवुत्तु-जिनोक्त २।१५।११               |  |
| जलयंतरगय–जलदान्तर्गत (मेघोंके मध्यमें) १।४।३ | जिणहर्-जिनगृह-जैनमन्दिर १।१२।७          |  |
| जल-वहल-जल-बहुल भाग १०।२२।११                  | जिणाहीस-जिनाघीश ८।१०।८                  |  |
| जलवाहिणि—जलवाहिनो २।१०।३                     | जिणुच्छव-विहि-जिनोत्सव की विधि ३।२।९    |  |
| जलहरू-जलघर (मेघ) १।६।४                       | जिणेसर-जिनेश्वर १।११।४                  |  |
| ,जलंत—ज्वलन्त ३।२०।७                         | जिणेसर-जिनेश्वर १।११।५                  |  |
| जव-जौ ८।५।१०                                 | जिणेसर-जिनेश्वर १०।१।६                  |  |
| जवणाली-सन्निह-जौकी नालीके सदृश्              | जिणंद-जिनेन्द्र २।९।१;७।६।३             |  |
| , (श्रवणेन्द्रियका आकार) १।११।८              | जित्थ-यत्र ११३।७                        |  |
| जस-यश १।५।९; २।१३।६                          | जिप्पइ-जिधातोः कर्मणि (जीतना) १।१४।११   |  |
| जहन्न-जघन्य १०।१९।११<br>                     | ***                                     |  |
| जिह्नं १।३।११; १।३।१५                        | जियकुसुमाउहु-जितकुसुमायुघ (कामविजेता)   |  |
| ्रवास्त्र-व्यवस्य                            | ११।ऽा                                   |  |
| ज्ञाण-जानकर, जाता ११११०                      | जिह-यथा, जैसे, जिस प्रकार ११२।५; ११२।१२ |  |
| ज्ञाह्मप्रकिउ-ज्ञापित २।४।५                  | जीउ-जीव १।१५।१                          |  |

| जीव–जीव                    | <b>રા</b> શ્કાર           | · [ # ]                                         |                                |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| जीविउ–जीवित                | शश्यार                    |                                                 |                                |
| जुइ–द्युति                 | २।२२।१०                   | झत्ति–झरिति ( शीघ्र )<br>झल्लरि–झल्लर ( वाद्य ) | १७१२; ४।२०।१३                  |
| जुइ-ज्योतिरङ्ग             | १०।१८।११                  | सलकंत-झालरवाला ( छत्र )                         | ९ <b>।१४।११</b>                |
| जुइपह-द्युतिप्रभा (पुत्री) | ६१४।२                     | सर्वन्या (सीन ) जलचर जीव                        | श्वाराहर<br>१०१८               |
| जुज्झ-√ युघ्, युद्ध        | १।४।१६;२।१०।९;३।९।१       | झाइय-ध्यात                                      | १०।८।१२                        |
| जुत्तउ–उपर्युक्त           | ५।३।१४                    | झाण-ध्यान                                       | १।१४ <b>।१</b><br>८।१०।५       |
| जुत्तु-युक्त               | २।३।११                    | ^ -                                             | टारणर<br>४।७।२; ६।५।११         |
| जुवराए-युवराज              | ३।५।३                     | झुण−ध्वनि                                       | शारा, साराहर                   |
| जुवराय–युवराज              | १।१०।९                    | झुणि-ध्वनि                                      | \$1 <b>?1</b> \$               |
| जुवि–द्युति                | ४।१८।१२                   | झुणिय-ध्वनित                                    | रारार<br>९।१५ा६                |
| जूअ-जुवाड़ी                | राररा४                    | ·                                               | 217 /14                        |
| जेट्ट-ज्येष्ठ (जेठी, बड़ी) | ३।३।७                     | [ <b>E</b> ]                                    |                                |
| जेट्ट-ज्येष्ठ (मास)        | १०।४१।९                   | द्विय <del>–स्थित</del>                         | <b>५</b> ।१०।१५                |
| <b>जे</b> त्तहे—यत्र       | २।४।३                     | [ ठ ]                                           |                                |
| जेत्थु-यत्र                | ३।१।१३                    | ठाइऊण-√ठा + ऊण् ( खड़े होक                      | र) ३।११।८                      |
| जेम-यथा, जिस प्रकार        | १।१४।९                    | ठाण-स्थान                                       | र) सारसाट<br>हापाहरू           |
| जोइप्पह-द्युतिप्रभा        | ६।८।१३                    | ^ ~                                             |                                |
| जोइस-ज्योतिष (देव)         | १०११।३                    |                                                 | दा१२, स्१११०                   |
| जोइसिय-ज्योतिषी (देव)      |                           |                                                 | रा११।९, ३।१।९                  |
| जोडि-√ जोड (देशी) य        | गिजय (जोड़ी, युग्म) १।९।६ | [ ड ]                                           |                                |
| जोडिऊण–जोड़कर              | ८।१०।१                    | √ डज्झ−दह् , °उ ( भस्म )                        | ३।८।२                          |
| जोण्ह्—ज्योत्सना           | २।३।१६                    | डमरु-डमरू ( वाद्य )                             | ९।१०।२०                        |
| योणि-योनि                  | १०।३२।८                   | डसंत−√ डस + शत्                                 | ४।५।१०                         |
| जोत्तिय-योक्त्र            | ४।२०।१२                   | डहंतु-√ दह + शतृ                                | २।३।९                          |
| जोन्ह-ज्योत्सना            | ५।३।१५                    | डालु-( दे. ) शाखा, लता                          | हारा४                          |
| जोव्वण-यौवन                | १।७।८                     | डिब्भासण–दिव्यासन                               | १०१३३८                         |
| जंगम-जङ्गम                 | १।४।६                     | [ਫ]                                             |                                |
| जंत-यन्त्र                 | ६।१२।५                    | · ,-                                            |                                |
| जंतउवलि–भ्रमणावलि          | २।९।२०                    | ढोएवि-√ढोक् + इवि (ढोकर)                        |                                |
| जंतारव-यन्त्ररव            | ३११।५                     | ढोरि-( देशी. ) ढोर, पशु                         | )।३।८                          |
| जंत-यात्                   | १।१७।५                    | [ण]                                             | *                              |
| जंप-जल्प                   | ११६।५                     | ण्हवण-√ण्ह-स्ना-न्हवन (स्नान,                   | अभिषेक)९।१४।७                  |
| जंपेविणु-जल्प + एविणु      | (कहकर) २।७।१              | णईउ-नदियाँ                                      | शशहा                           |
| जंवुदीउ-जम्बूद्वीप         | १०११७१                    | णईस-नदीश, समुद्र                                | <b>१1<b>१</b> १<b>1१</b> १</b> |
| जंबूदीव-जम्बूद्वीप         | १।३।४;२।१०।१; ७।९।१;      | णईसरा–नदीश्वर, महासमुद्र                        | १।६११                          |
|                            | १०।१५।१                   | णउरहिउ-नयरहित                                   | 248138                         |
| जेभाई-जृम्भिका (जैमाई      |                           | णउसालि–नाट्यशाला                                | ९१२३१२                         |
| ४१                         |                           | -<br>-                                          |                                |

| णए-नय                                        | १।१३।१    | णवमासु-नव (नवीन) मास (आ            | षाढ़ मास) ९।८।६   |
|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|
| णक्खत्तराइ-नक्षत्रराज (चन्द्रमा)             | १।३।४     | णवल्ल-नव + ल्ल (स्वार्थे) ललि      |                   |
| णक्खत्त्-नक्षत्र                             | ६।६।१२    | णवोदएण-नवोदित सूर्य                | १।१५।१२           |
| णच्चंत–√ नृत् + शतृ                          | ४।३।१४    | णह—नख                              | ६।३।२             |
| णट्टमालि-णट्टमालि (देव)                      | २।१३।९    | णहग्गु-नभाग्रे ( आकाशके अग्रभ      | ागमें ) १।४।८     |
| णडमाण-नृत् + शानच् (नृत्य करती हुई)          | रा१४।३    | णहचारण-नभचारण                      | शटा४              |
| णडुअ-नटित, छलित, वंचित                       | २।९।४     | णहमणि-नख (रूपी) मणि                | शशप               |
| णतिसिर-नतिशरा (दिक्कुमारी)                   | ९।५।७     | •                                  | ११११०, ३१५११३     |
| णिम-निमनाथ (तीर्थंकर)                        | १।१।१३    | णहर-नखर, नख                        | १०।३२।४           |
| _                                            | २।१३।१०   | णहरन्ध्र-नंबरन्ध्र                 | ३।२६।४            |
| णिमराएं-निम राजा                             | ४।३।४     | णाग-नाग                            | ८।१६।२            |
| णिमराय-निम राजा                              | ४।७।८     | णाण–ज्ञान                          | शश्वाप्त, टा१०१५  |
| णय-नय (नोति)                                 | ३।५।१०    | णाणत्तए-ज्ञानत्रय                  | ९।८।७ -           |
| णय-नद (नदी)                                  | ३।८।१३    | णाम-नाम                            | शारा४, शा४ा१      |
|                                              | ३, १।३।८  | णाय-नाग                            | ११८१४             |
| णयणाणंदण-नयनोंको आनन्दित करनेवार             | ग्रा७।१२  | णायपास-नागपाश                      | ४।७।१२            |
| णयण्—नयन ( इन्द्रिय )                        | १०१८।५    | णायर-नागर ( जन )                   | २।५।३             |
| णयमग्गु-नीति-मार्ग                           | १।१७।४    | णायरा णरा-नागर-नर (नाग             | रजन) १।८।११       |
| णयरी-नगरी १।४।१,२।४।१                        | २,१०।९।१  | णायवेल्लि-नागवेल, नागवल्ली,        |                   |
|                                              | १०।१६।३   | लता )                              | १।३।१०            |
| णरणाह-नरनाय (ऋषभदेव) १।१३।९                  | ८, २।५।६, | णायसंडु-नागखण्ड ( वन )             | ९।२०।१            |
| •                                            | , २।१४।७  | णाराय-नाराच                        | ५।१६।८            |
| णरणितथ-नरास्थि ( मनुष्यकी हिड्डियाँ )        | ३।२६।३    | णारायण-नारायण                      | १०।२२।१           |
|                                              | १।५।६     | णारायण-सासण-नारायण-शास             | न १०।२२।१         |
| णरयंध-कूव-नरकान्धकूप                         | ११६११०    | णारायराइ-नाराचराजि ( दाण           |                   |
| णरवइ-नरपति १।४।१७, २।५।१                     | ९, २।७।१  | णारि–महिला                         | २ <b>।१०</b> ।२   |
|                                              | ७।१४।५    | णारी-नारी (नदी)                    | १०११६।३           |
| णवजोव्वण-नवयौवन                              | १।११।१    | णारीयण-नारीजन                      | १।४।१३            |
| णवणिलणी-नव-निलनी (नवीन कमिलनी                | ) १।४।६   | णारोह-( तत्संम ) न + आरोह          |                   |
| णवणवोत्तर-नव-नवोत्तर ( नौ अनुदिश र           | त्वर्ग)   | णावइ-इव (मानो)                     | ११४।१,७           |
| 4                                            | १०१३०।१७  | णाविऊण-झुकाकर                      | टा१०११            |
| णव-णिहाण-नव-निधान                            | SIRIS     | णास-नाश                            | शशार, शश्यार      |
| ्णब-णिहि <del>∵</del> नव-निधि २।१३।          | १, ८।७।३  | णिउणो-निपुण                        | રાશ્ક્રાલ         |
| णवणीय-नवनीत                                  | १०१३।८    | णिक्कमय-निष्कर्म                   | १०।३८।६           |
| <b>ण्यवत्र</b> ुनव-तरु (नवीन वृक्ष )         | २1११1१०   | णिक्खवणवेल्ल-निष्क्रमण-वेला        |                   |
| <b>,णव-प्र</b> लिख—नवपलित ( शुभ्र केश )      | ८।७।१२    | णिक्खवणु-निष्क्रमण १।              | ११६।१२, शेर्डा १३ |
| श्रावरः भवे-नौवें भवमें                      |           | णिविकवासु-निः + कृप + बासु         | (प्राणियोंके      |
| <b>भ्यवम्प्र</b> िलय-नवमालिका ( दिक्कुमारी ) | ९।५१७     | प्रति क्र्र ) <sup>(हिंता हि</sup> | इंग्स्डिं। १      |
|                                              |           |                                    |                   |

| <del></del>                               | •            |                                             |                |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|
| णिकाय-निकाय, समूह                         | २।१४।७       | णियहिउ–निजहित                               | २।९।११         |
| णिग्गउ-निर्गत ( निकल गया )                | १।१७।१२      | णियाणु–निदान                                | ३।१७।१०        |
| णिग्गम—निर्गम                             | १।३।१३       | णियंत-√ दृश् + शतृ ( देखता हुआ )            | २।२१।४         |
| णिग्गय-निर्गत २।५।५                       | ४, १०१२।११   | णिरग्गल–निरर्गल                             | १०।२५।१३       |
| णिगोय-निगोद                               | १०।१०।१६     | णिरवज्ज–निरवद्य, निर्दोष                    | ६।७।१          |
| णिच्च-नित्य ( निगोद )                     | १०।४।३       | णिरसिवि–निरसित                              | ६।१६।३         |
| णिच्चल-निश्चल २।                          | राप, ३।१।१०  | णिरसिय-निरसित ( नष्ट कर दिया )              | १।१०।३,        |
| णिच्चुच्छव-नित्योत्सव                     | ३।२।७        |                                             | २।९।१५         |
| णिच्चितिउ-निश्चिन्त                       | १।१२।२       | णिरह–निर् + अघ                              | १।१।१३         |
| णिच्छर-निश्चय (पूर्वक) १।१५               |              | णिराउल–निराकुल                              | २।११।५         |
| णिच्छव-निश्चय                             | ५।८।१३       | णिराउह–निरायुध                              | १०।३८।६        |
| णिज्जरा–निर्जरा                           | १०।३९।२१     | णिरारिउ-नितराम्                             | २।२।७          |
| णिज्जरु-निर्जर ( देव )                    | २।११।३       | णिरिक्खणत्थु–निरीक्षणार्थ                   | २।७।७          |
| णिज्जिय-निजित १।१।१५, १।                  | ६।८, १।८।९,  | णिरु–नितराम्                                | १।१६।१         |
|                                           | २।२०1१०      | णिरुत्त –निरुक्त, नितराम्                   | १।१४।६         |
| णिज्जंतु–निर्जन्तुक                       | ८।१४।८       | णिरुद्ध-णिरुद्ध ( नामक मन्त्री )            | ३।१२।९         |
| णिज्झाइय-निर्घ्यात ( घ्यान करता थ         | त ) १।५।२    | णिरुद्ध-दिट्टि–निरुद्ध-दृष्टि               | ३।४।१०         |
| णिड्डहेवि-√ णिडुह ( निर्दह ) + इ          | वि           | णिरुवद्ध उ-निरुपद्रव (बिना किसी उपद्र       | इवके)          |
| ( जलाकर )                                 | ९।२२।१       |                                             | ३।२।१२         |
| णिण्णासिय-निर्नाशित ( नष्ट कर दिय         | m) ३।४।८     | णिरंतर–निरन्तर, सदैव                        | २।११।४         |
|                                           | १०।५।१३      | णिलउ–निलय ( गृह )                           | १।८।११         |
| िणत्तुलउ–निस्तुल ( अनुपम ) २।९।१          | ७, ५।२३।१९,  | णिव्वाण-ठाण-निर्वाण स्थान                   | १०।१४।१३       |
|                                           | ८।८।५        | णिव्वाणु-ठाणु–निर्वाण स्थान                 | १।९।१०         |
| णिद्दावसनिद्रावश                          | ८।१।१०       | णिव्वाहण-निर्वहण                            | ४।२०।१३        |
| णिद्दंदु–निर्द्धन्द्व                     | ३।१।१४       | णिव्वूढ-निर्व्यूढ                           | २।५।१३         |
| णिप्पहु—निस्पृह                           | ६।१७।९       | णिवइपुत्त-नृपतिपुत्र                        | १।१०।६         |
| णिब्भय-निर्भय                             | १०।३८।६      | णिव-चिंघहनृप-चिह्न                          | २।६। <b>६</b>  |
| णिब्भासण–भाषा रहित ( गूँगा )              | १०।१७।१४     | णिव वयणु—नृपवचन                             | २।५।५          |
| णिब्भंत-निर्भान्त                         | २।१०।७       | णिवसइ $-\sqrt{}$ निवस् $^\circ$ इ (रहता है) | १।४।१          |
| णिम्मलयर–निर्मलतर                         | ।।२।२, ३।३।२ | णिवसिरि-नृपश्री                             | २।२।१०         |
| णिम्मलयरु–निर्मलतर                        | २।१३।६       | णिवसेविणु-√ि निवस् + एविणु (निवा            | स कर)          |
| णिम्महिउ-निर् + मिथत ( उन्मूलित           | ) शश्काप     |                                             | राररा३         |
| णिम्मिय-निर्मित                           | २।२१।८       | णिवसंत–√ निवस् + शतृ                        | २ा७।१२         |
| णिम्मिवि-निर्मित                          | १।१३।१       | णिवारिवि–निवारित                            | . २।१९।१       |
| णिय-निज ( अपना )                          | १।३।६        | णिविट्ठ-निविष्ट                             | <b>१</b> ।१२।३ |
| णियकुल-निजकुल ( अपना कुल )                | १।१७।२       |                                             | २।४।१          |
| णियड-निकट                                 | ४।१।१३       |                                             | • ३।२।११       |
| णिमबुद्धि-निज-बुद्धि                      | . राराइ      |                                             |                |
| 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. |              | , , ,                                       | , ,            |

| णिस्सेस-निःशेष (समस्त)                                                                                                                                                                                                                                                                               | १।१४।३                                                                                                                | णेमिचंद-नेमिचन्द्र (आश्रयदाता)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १।२।४, १।३।३,                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| णिस्संकिय-निःशंकित                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७।४।२                                                                                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रा१४, ३।३१।१४,                                                                                                                  |
| णिसग्गउ–नैसर्गिक                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४।२।२                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३।२०, ६।१९।१५,                                                                                                                  |
| णिसढ-निषघ (पर्वत)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०११५११०                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>५</b> ।१५, ९।२३।१३,                                                                                                          |
| णिसण्ण-निषण्ण (बैठे हुए)                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३।१।१२                                                                                                                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ८०१८, १०१४११३                                                                                                                   |
| णिसण्णु-निषण्ण (विराजमान)                                                                                                                                                                                                                                                                            | १।९।१                                                                                                                 | णेसप्पु-नैसर्प (निधि)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ८।५।६                                                                                                                           |
| णिसियरु-निशिचर, निशाकर (चन्द्रमा                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | णेहें जडिउ-स्नेह जटित                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५।१।१६                                                                                                                          |
| णिसीस्-निशीश (चन्द्रमा)                                                                                                                                                                                                                                                                              | २।३।५                                                                                                                 | णंग्गोह-न्यग्रोघ (संस्थान)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १०११११२                                                                                                                         |
| णिसुढ-निषघ (पर्वत)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०१४४११०                                                                                                              | णंतेउर-अन्तःपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>३।२०</b> ।९                                                                                                                  |
| णिहणण-निहनन (विघ्वंस)                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११७१७                                                                                                                 | णंदण-नन्दन (आनन्ददायक)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १।१।४                                                                                                                           |
| णिहणिय-निहनित (घातक)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २।९।१८                                                                                                                | णंदण-अभिनन्दननाथ (तीर्यंकर)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १११४                                                                                                                            |
| णिहय-निहत                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १११३।११                                                                                                               | णंदण-नन्दन (राजा) रे।७।४,                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
| णिहयतम-निहततम (अन्धकारका नाः                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ११२१११, ८११३११                                                                                                                  |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ला) २।११।६                                                                                                            | णंदणतरु-नन्दन वृक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३।१।९                                                                                                                           |
| णिहाणु–निधान                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३।२।१                                                                                                                 | णंदण-वण-नन्दनवन १।७।१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , रादार, रा१श७                                                                                                                  |
| णिहालिउ-√ि निमालय्-(निहारना, ध                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>अवलोकन</b>                                                                                                         | णंदिणि-नन्दिनी (गी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३।१७।३                                                                                                                          |
| To see attentiv                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | णंदिवद्धणु–नन्दिवर्धन (राजा)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शपार, शश्चाद                                                                                                                    |
| णिहियंगु-निहितांग                                                                                                                                                                                                                                                                                    | शटार                                                                                                                  | णंदीसरु-नन्दीश्वर (द्वीप)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०।९।६                                                                                                                          |
| णिहिल—निखिल                                                                                                                                                                                                                                                                                          | टाइा२                                                                                                                 | र्णंदु-मन्द (राजा नन्दनका पुत्र )                                                                                                                                                                                                                                                                                       | राश्वा                                                                                                                          |
| गीय-नीति (मार्ग)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १०।३।८                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |
| णीयइ–√ नी <sup>°</sup> इ                                                                                                                                                                                                                                                                             | १।१३।६                                                                                                                | [त]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |
| णोयइ–√ नी ँइ<br>णोरय–नीरज (कर्मरज रहित)                                                                                                                                                                                                                                                              | १।१३।६<br>१।१।१३                                                                                                      | [त]<br>तइयह—त्रयोदशी (तेरस)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ९।९।८                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ९।९।८<br>१।११।१                                                                                                                 |
| <b>णीरय−</b> नीरज (कर्मरज रहित)                                                                                                                                                                                                                                                                      | १।१।१३                                                                                                                | तइयह – त्रयोदशी (तेरस)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
| णीरय−नीरज (कर्मरज रहित)<br>णीरय–नीरज (कमल)                                                                                                                                                                                                                                                           | ११११३<br>११११३                                                                                                        | तइयहं-त्रयोदशी (तेरस)<br>तइवि-तथापि (तो भी)                                                                                                                                                                                                                                                                             | १। <b>१</b> १।१<br>२।१७।९                                                                                                       |
| णीरय-नीरज (कर्मरज रहित)<br>णीरय-नीरज (कमल)<br>णीलकंठु-नीलकष्ठ (नामक योद्धा)                                                                                                                                                                                                                          | १।१।१३<br>१।१।१३<br>४।५।१४                                                                                            | तइयह – त्रयोदशी (तेरस)<br>तइवि – तथापि (तो भी)<br>तउ–तप                                                                                                                                                                                                                                                                 | १। <b>१</b> १।१<br>२।१७।९                                                                                                       |
| णीरय-नीरज (कर्मरज रहित)<br>णीरय-नीरज (कमल)<br>णीलकंठु-नीलकष्ठ (नामक योद्धा)<br>णीलमणि-नीलकान्तमणि                                                                                                                                                                                                    | १।१।१३<br>१।१।१३<br>४।५।१४<br>३।२।५                                                                                   | तइयह – त्रयोदशी (तेरस)<br>तइवि – तथापि (तो भी)<br>तउ–तप<br>तउव–राँगा, शीशा, घातु विशेष                                                                                                                                                                                                                                  | १।११।१<br>२।१७१५<br>१।७१४                                                                                                       |
| णीरय-नीरज (कर्मरज रहित) णीरय-नीरज (कमल) णीलकंठु-नीलकण्ठ (नामक योद्धा) णीलमणि-नीलकान्तमणि णीलरहु-नीलरथ ( विद्याधर ) णीलसेल-नीलकौल (पर्वत)                                                                                                                                                             | १।१।१३<br>१।१।१३<br>४।५।१४<br>, ३।२।५<br>५।२०।४,                                                                      | तइयह - त्रयोदशी (तेरस)<br>तइवि - तथापि (तो भी)<br>तउ - तप<br>तउ - तप<br>तउव - रांगा, शीशा, धातु विशेष<br>तक्कर - तस्कर                                                                                                                                                                                                  | १।११।१<br>२।१७१४<br>१०।७।४                                                                                                      |
| णीरय-नीरज (कर्मरज रहित) णीरय-नीरज (कमल) णीलकंठु-नीलकण्ठ (नामक योद्धा) णीलमणि-नीलकान्तमणि णीलरहु-नीलरथ (विद्याधर) णीलसेल-नीलक्षेल (पर्वत) णीलि-नील (पर्वत)                                                                                                                                            | १।१।१३<br>१।१।१३<br>४।५।१४<br>३।२।५<br>५।२०।४,<br>५।२१।३<br>१०।१५।९                                                   | तइयह – त्रयोदशी (तेरस) तइवि – त्रयोदशी (तेरस) तइवि – त्रयापि (तो भी) तउ – त्रप तउव – राँगा, शीशा, धातु विशेष तक्कर – तस्कर तक्काल – तत्काल, शीघ्र                                                                                                                                                                       | २१११९<br>१०१७४<br>११११९<br>१११११                                                                                                |
| णीरय-नीरज (कर्मरज रहित) णीरय-नीरज (कमल) णीलकंठु-नीलकण्ठ (नामक योद्धा) णीलमणि-नीलकान्तमणि णीलरहु-नीलरथ (विद्याधर) णीलसेल-नीलकौल (पर्वत) णीलि-नील (पर्वत) णीलुप्पल-नीलोत्पल (नीलकमल)                                                                                                                   | १।१।१३<br>१।१।१३<br>४।५।१४<br>३।२।५<br>५।२०।४,<br>५।१५।९<br>१०।१४।१०                                                  | तइयह – त्रयोदशी (तेरस) तइवि – तथापि (तो भी) तउ – तप तउव – राँगा, शीशा, धातु विशेष तक्कर – तत्काल, शीघ्र तक्काल – तत्काल, शीघ्र तक्काण – तत्काल (शीघ्र) तच्च – तत्व                                                                                                                                                      | १११११<br>२११७१४<br>१०१७१४<br>३१११२<br>२१५११३                                                                                    |
| णीरय-नीरज (कर्मरज रहित) णीरय-नीरज (कमल) णीलकंठु-नीलकण्ठ (नामक योद्धा) णीलमणि-नीलकान्तमणि णीलरहु-नीलरथ (विद्याधर) णीलसेल-नीलक्षेल (पर्वत) णीलि-नील (पर्वत)                                                                                                                                            | १।१।१३<br>१।१।१३<br>४।५।१४<br>३।२।५<br>५।२०।४,<br>५।१५।९<br>१०।१४।१०                                                  | तइयह - त्रयोदशी (तेरस) तइवि - त्रयोदशी (तेरस) तइवि - त्रयापि (तो भी) तउ - त्रप तउव - राँगा, शीशा, धातु विशेष तक्कर - तस्कर तक्काल - तत्काल, शीघ्र तक्खण - तत्क्षण (शीघ्र) तच्च - तत्त्व तच्चु - तत्त्व                                                                                                                  | १११११<br>१०१७१४<br>११११३<br>२१५११९<br>१११७११३<br>१११०१४                                                                         |
| णीरय-नीरज (कर्मरज रहित) णीरय-नीरज (कमल) णीलकंठु-नीलकण्ठ (नामक योद्धा) णीलमणि-नीलकान्तमणि णीलरहु-नीलरथ (विद्याधर) णीलसेल-नीलशैल (पर्वत) णीलि-नील (पर्वत) णीलुप्पल-नीलोत्पल (नीलकमल) णीलंजण-नीलांजना (ज्वलनजटीकी                                                                                       | १।१।१३<br>१।१।१३<br>४।५।१४<br>३।२।५<br>५।२०।४,<br>५।१५।९<br>१०।१४।१०                                                  | तइयह - त्रयोदशी (तेरस) तइवि - त्रयोदशी (तेरस) तइवि - त्रयापि (तो भी) तउ - त्रप तउव - राँगा, शीशा, धातु विशेष तक्कर - तस्कर तक्काल - तत्काल, शीघ्र तक्खण - तत्क्षण (शीघ्र) तच्च - तत्त्व तच्चु - तत्त्व                                                                                                                  | १११११<br>१०१७१४<br>११११३<br>२१५११९<br>१११७११३<br>१११०१४                                                                         |
| णीरय-नीरज (कर्मरज रहित) णीरय-नीरज (कमल) णीलकंठु-नीलकण्ट (नामक योद्धा) णीलमणि-नीलकान्तमणि णीलरहु-नीलरथ (विद्याधर) णीलसेल-नीलशैल (पर्वत) णील्पल-नील (पर्वत) णील्पल-नीलोत्पल (नीलकमल) णीलंजण-नीलांजना (ज्वलनजटीकी                                                                                       | १।१।१३<br>१।१।१३<br>४।५।१४<br>३।२।५<br>५।२०।४,<br>५।२१।३<br>१०।१५।९<br>१०।१४।१०<br>३।३।८                              | तइयह – त्रयोदशी (तेरस) तइवि – तथापि (तो भी) तउ – तप तउव – राँगा, शीशा, धातु विशेष तक्कर – तत्काल, शीघ्र तक्काल – तत्काल, शीघ्र तक्खण – तत्काल (शीघ्र) तच्च – तत्त्व तच्चु – तत्त्व तिडिण – तिडिल (बिजली) तिडिण – तिडिली (नदी)                                                                                           | \$18418<br>\$16018<br>\$1618<br>\$1618<br>\$1618<br>\$1618<br>\$1618<br>\$1618                                                  |
| णीरय-नीरज (कर्मरज रहित) णीरय-नीरज (कमल) णीलकंठु-नीलकण्ठ (नामक योद्धा) णीलमणि-नीलकान्तमणि णीलरहु-नीलरथ (विद्याघर) णीलसेल-नीलशैल (पर्वत) णील-नील (पर्वत) णीलप्पल-नीलोत्पल (नीलकमल) णोलंजण-नीलांजना (ज्वलनजटीकी णीसरिय-निःमृत (निकलकर) णीससद्द-निः + व्वसिति (निश्वास)                                  | १।१।१३<br>१।१।१३<br>४।५।१४<br>१।२०।४,<br>५।२०।४,<br>१०।१५।९<br>१०।१४।१०<br>३।३।८<br>रानी )                            | तइयह -त्रयोदशी (तेरस) तइवि-तथापि (तो भी) तउ-तप तउव-राँगा, शीशा, धातु विशेष तक्कर-तस्कर तक्काल-तत्काल, शीघ्र तक्खण-तत्काल (शीघ्र) तच्च-तत्व तच्चु-तत्व ताड-तडित (बिजली) तडिणि-तटिनी (नदी) तडिलया-तडिल्लता, विद्युल्लता तण्हा-तृष्णा ११४४६,                                                                               | \$18918<br>\$1998<br>\$18918<br>\$18918<br>\$18918<br>\$18918<br>\$18918<br>\$1818                                              |
| णीरय-नीरज (कर्मरज रहित) णीरय-नीरज (कमल) णीलकंठु-नीलकण्ठ (नामक योद्धा) णीलमणि-नीलकान्तमणि णीलरहु-नीलरथ (विद्याधर) णीलसेल-नीलशैल (पर्वत) णील्पल-नीलरेज (पर्वत) णील्पल-नीलोत्पल (नीलकमल) णोलंजण-नीलांजना (ज्वलनजटीकी णीसरिय-निःसृत (निकलकर) णीससद्द-निः + स्वसिति (निस्वास) णीसेसावणिवलए-निःशेष अवनिवलक | १।१।१३<br>१।१।१३<br>४।५।१४<br>१।२०।४,<br>५।२१।३<br>१०।१५।९<br>१०।१४।१०<br>३।३।८<br>रानी )<br>४।४।१४<br>१।९।४          | तइयह -त्रयोदशी (तेरस) तइवि-तथापि (तो भी) तउ-तप तउव-रांगा, शीशा, धातु विशेष तक्कर-तस्कर तक्काल-तत्काल, शीघ्र तक्खण-तत्काल (शीघ्र) तच्च-तत्व तच्चु-तस्व तिडिल्विह्न (बिजली) तिडिणि-तिट्नी (नदी) तिडलया-तिडल्लता, विद्युल्लता तण्हा-तृष्णा १११४।६, तणय-पुत्र                                                               | १११११<br>२०१७१४<br>१०११३<br>२१५११३<br>२११०१४<br>१११०१४<br>४१२११३<br>११६१४<br>११६१४                                              |
| णीरय-नीरज (कर्मरज रहित) णीरय-नीरज (कमल) णीलकंठु-नीलकण्ठ (नामक योद्धा) णीलमण्-नीलकान्तमणि णीलरहु-नीलरथ (विद्याधर) णीलसेल-नीलकौल (पर्वत) णील-नील (पर्वत) णीलुप्पल-नीलोत्पल (नीलकमल) णीलंजण-नीलांजना (ज्वलनजटीकी णीसरिय-निःमृत (निकलकर) णीससइ-निः + श्वसित (निश्वास) णीससावणिवलण्-निःशेष अवनिवलक्ष      | १।१।१३<br>१।१।१३<br>४।५।१४<br>१।२०।४,<br>५।२०।४,<br>६०।१५।९<br>१०।१४।१०<br>३।३।८<br>रानी )<br>४।४।१४<br>१।९।४         | तइयह - त्रयोदशी (तेरस) तइवि - तयापि (तो भी) तउ - तप तउव - राँगा, शीशा, धातु विशेष तक्कर - तत्काल, शीघ्र तक्काल - तत्काल, शीघ्र तक्काल - तत्काल, शीघ्र तक्काल - तत्काल तच्च - तत्व तच्च - तत्व तिंड - तिंडत (बिजली) तिंडणि - तिंटनी (नदी) तिंडलया - तिंडल्लता, विद्युल्लता तण्हा - तृष्णा १।१४।६, तणय - पुत्र तणु - शरीर | १११११<br>१०१७१४<br>११११३३<br>११११४<br>११११४<br>११६१४<br>११६१४<br>११६१४<br>११६१४<br>११११४<br>११११३                               |
| णीरय-नीरज (कर्मरज रहित) णीरय-नीरज (कमल) णीलकंठु-नीलकण्ठ (नामक योद्धा) णीलमणि-नीलकान्तमणि णीलरहु-नीलरथ (विद्याधर) णीलसेल-नीलशैल (पर्वत) णील-नील (पर्वत) णीलुप्पल-नीलोत्पल (नीलकमल) णीलंजण-नीलांजना (ज्वलनजटीकी णीसरिय-निःमृत (निकलकर) णीससइ-निः + श्वसिति (निश्वास) णीसेसावणिवलए-निःशेष अवनिवलक्ष्य   | १।१।१३<br>१।१।१३<br>१।१।१४<br>१।२०।४,<br>५।२१।३<br>१०।१५।९<br>१०।१४।१०<br>३।३।८<br>रानी )<br>४।४।१४<br>१।९।४<br>१।९।४ | तइयह - त्रयोदशी (तेरस) तइवि - तयापि (तो भी) तउ - तप तउव - राँगा, शीशा, षातु विशेष तक्कर - तस्कर तक्काल - तस्काल, शीघ्र तक्खण - तस्काण (शीघ्र) तच्च - तस्व तच्चु - तस्व तिंडि (बिजली) तिंडिणि - तटिनी (नदी) तिंडिलया - तडिल्लता, विद्युल्लता तण्हा - तृष्णा राश्कार, तण्य - पुत्र तण्य - पुत्र तण्य - युत्र              | १।११।१<br>२।७।४<br>१०।७।४<br>१।११३<br>२।५।१३<br>२।१५।१३<br>१।१०।४<br>४।९।७<br>४।२११३<br>१।६।४<br>१।१४, ८।२।१२<br>१।१७।३, १११७।७ |
| णीरय-नीरज (कर्मरज रहित) णीरय-नीरज (कमल) णीलकंठु-नीलकण्ठ (नामक योद्धा) णीलमण्-नीलकान्तमणि णीलरहु-नीलरथ (विद्याधर) णीलसेल-नीलकौल (पर्वत) णील-नील (पर्वत) णीलुप्पल-नीलोत्पल (नीलकमल) णीलंजण-नीलांजना (ज्वलनजटीकी णीसरिय-निःमृत (निकलकर) णीससइ-निः + श्वसित (निश्वास) णीससावणिवलण्-निःशेष अवनिवलक्ष      | १।१।१३<br>१।१।१३<br>१।१।१४<br>१।२०।४,<br>५।२१।३<br>१०।१५।९<br>१०।१४।१०<br>३।३।८<br>रानी )<br>४।४।१४<br>१।९।४<br>१।९।४ | तइयह - त्रयोदशी (तेरस) तइवि - तयापि (तो भी) तउ - तप तउव - राँगा, शीशा, धातु विशेष तक्कर - तत्काल, शीघ्र तक्काल - तत्काल, शीघ्र तक्काल - तत्काल, शीघ्र तक्काल - तत्काल तच्च - तत्व तच्च - तत्व तिंड - तिंडत (बिजली) तिंडणि - तिंटनी (नदी) तिंडलया - तिंडल्लता, विद्युल्लता तण्हा - तृष्णा १।१४।६, तणय - पुत्र तणु - शरीर | १।११।१<br>२।७।४<br>१०।७।४<br>१।११३<br>२।५।१३<br>२।१५।१३<br>१।१०।४<br>४।९।७<br>४।२११३<br>१।६।४<br>१।१४, ८।२।१२<br>१।१७।३, १११७।७ |

# शब्दानुक्रमण्डिका

| तम्मइ-तन्मय, तिरोहित        | . राशि४         | ताल−ताल (पंखा)                   | रार्श्चार              |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|
| तमपह-तमःप्रभा (नरकभूमि)     | <b>१</b> ०।२३।२ | तावस-तापस                        | १०।२०।१०               |
| तमीहर–तमगृह, अन्धकारगृह     | १।८।५           | ताविय-तापित                      | १।१४।१३                |
| तमु-वाणुतम-बाण              | ५।२३।३          | तासिउ–त्रासित                    | રાષાધ                  |
| तमोह-तमोघ, अन्धकार-समूह     | १।१०।३          | ताहे-तस्याः, उसके लिए            | १।६।१०                 |
| तय-तत (वीणा आदि)            | टाइा५           | त्तिइल्लु-त्रैलोक्य              | १।१०।१०                |
| तयसार-त्वचासार              | ५।१३।८          | त्तिक्ख-तीक्ष्ण २।२०।३, ३        | १६१७, ४।२०।१०          |
| तरणि–सूर्य                  | २।२०।१९         | त्तिखंड-त्रिखण्ड, तीनों खण्ड     | ६।१।९                  |
| तरियगइ-त्वरित गति           | ६।१२।८          | त्तिरिंगंछ-तिर्गिछ (नामक सरोवर)  | १०।१५।१०,१५            |
| तरु-वृक्ष                   | २।११।४          | त्तिजयाहिव-त्रिजगदाधिप (तीनों    | लोकोंका                |
| तरुणि–तरुणी                 | १।८।४           | अधिपति)                          | २।१५।१                 |
| तरु-तले-तरुतल, वृक्षके नीचे | २।८।५           | त्तिजयं-त्रिजगत्                 | २।११।१२                |
| तरुराई–तरुराजि, वृक्षाविल   | २।७।१२          | त्ति-णयणु—त्रिनेत्र (शिव)        | ३।२२।७                 |
| तरुवर-वृक्ष                 | १।८।१३          | त्ति-णाण-तीनों ज्ञान             | રાષ્ટ્રાફ              |
| तरुवर–लकड़ी                 | ४।१०।१४         | त्तिणि-तृण, घास                  | ४।१०।१४                |
| तरंग–तरंग                   | ३।२०।१          | तिणु–तृण                         | <b>ैरा१४</b> ा६        |
| तरंगपंति-तरंग-पंक्ति        | १।४।५           | त्तित्थयरु-तीर्थंकर २।११।        | १२, रा१५ा३,४,          |
| तरंगिणी-तरंगिणी, नदी        | ३।१।७           | ९।१४।४, १०                       | भ <b>३।५, १०।१९</b> ।८ |
| तरंड-नौका                   | ७।६।१०          | तिदंडु-त्रिदण्ड                  | २।१९।२                 |
| तल-नीचे                     | ३।६।३           | ति-पयार-तीन प्रकार               | ९।२३।२                 |
| तव-तप                       | १।१७।१६         | ति-पयाहिण-तीन प्रदक्षिणा         | २।६।१०                 |
| तव-ताँबा                    | १०।७१४          | तिमरारि-उदयगिरि                  | · ७।१५ <u>।</u> ७      |
| तव-पहावतपका प्रभाव          | २।१०।१०         | तिमि-तिमि, मत्स्य                | १०।१०।४                |
| तव-लच्छी-तपलक्ष्मी          | रा१०१६, ९११९१२  | तिमि चल-चंचल मछली                | ३।२१।६                 |
| तववणि–तपोवन                 | शारदार, शार७ा५  | तिमिर-भारु-तिमिर-भार; अन्धव      |                        |
| तवसिरि-तपश्री               | १।९।७, २१६।१३   |                                  | १।१७।७                 |
| तस–त्रस (जीव)               | राररा४, १०१६।३  | तिमिरावरिउ∸तिमिरावृत्त           | रारशह                  |
| ताए-तया                     | १।१४।७          | तिय—स्त्री                       | शिष्टा१६, शिटा४        |
| ताम-तावत्, तदा              | १।१०1१          | तियरण-त्रिरत्न (रत्नत्रय)        | १।९।४                  |
| तामस-तामस (भाव)             | १०१६।३          | तियरण-त्रिकरण                    | २।७।२,३।२।८            |
| तार–तारे (नक्षत्र)          | १०१३४।१७        | तियरयण-त्रिरत                    | ८।१६।५                 |
| तारा-तारा                   | १।५।८           | तियसगेहु-त्रिदशगृह (स्वर्ग विमान |                        |
| तारा-तारा (पुत्री)          | ६।९।५           | तियसणाह-त्रिदशनाथ (इन्द्र)       | १०।३।११                |
| तारा–तारा (गण)              | १०१३४।३         | तियसराज-त्रिदशराज (इन्द्र)       | ८११७१७                 |
| तारायण-तारागण               | ३।२१।१०         | तियसावास-त्रिदशावास १।३।७,       |                        |
| तारुन्न-तारुण्य             | ३।२०1१          | तियसालय-त्रिदशालय (स्वर्ग)       | २१२१।७                 |
| त्रीरुण्य-तारुण्य           | १०।३८।५         | तियसंगण-त्रिदशांगना (देवांगना    |                        |
| र् <i>स</i> िर्सिय–तारांकित | ५।१२।२          | तियाल-त्रिकाल                    | . ३।६।३                |
|                             | *               |                                  |                        |

| • • •                                                                                                           |                       | केन करित ( काणिक जीत )           | १०।४।३                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| तियालजोउ-त्रिकाल-योग                                                                                            | ८।१४।९                | तेय-अग्नि (कायिक जीव )           | शादाह, १०।३२।१३          |
| तिरयणु–तियंच (त्रीन्द्रिय)                                                                                      | १०।९।१३               | तोडि-√ श्रुट (तोड़ना)            | २।९।१५                   |
| तिरयह-तिर्यंच (पंचेन्द्रिय)                                                                                     | १०१४।५                | तोस-तोष                          | शाहराहर, रा७ा६           |
| तिल्लोकणाहु-त्रैलोक्यनाय                                                                                        | ८।१४।४                | तुंगउ-तुंग ( ऊँचा )              | शश्थाट                   |
| तिल्लोकाहिउ-त्रिलोकाधिप                                                                                         | १०।४०।१३              | तंतु-तन्तु, तागा                 | ८।५।१०                   |
| तिल-तिल                                                                                                         | ટા <b>ષ્કા १</b> ०    | तंदुल-तन्दुल                     | ६१२,१५<br>५ <b>।</b> ८।१ |
| तिवग्ग-त्रिवर्ग                                                                                                 | १।१३।५                | तंवोल-ताम्बूल                    | 11017                    |
| तिविट्ठु-त्रिपृष्ठ (नारायण) ३।२                                                                                 | ३।१०, ३।२५।११,        | [ थ ]                            |                          |
| ३।२८।६, ३।                                                                                                      | ३०११, ३।३१४,          | •                                |                          |
| ષ્ઠારાષ્ઠ્ર, ७, ષ્ઠા                                                                                            | ११।१३, ५।२१।८,        | थनक-स्तब्ध, स्थित, पड़ा हुअ      | · <del>-</del>           |
| ५१२ः                                                                                                            | ११९, १४, ६।२।११       | थट्ट-( देशी ) समूह               | ४।२।५                    |
| तिसा-तृषा                                                                                                       | ६।१६।३                | थड्ढत्तणु-स्तब्धत्व, घृष्टत्व (  | ्काठन्य                  |
| तिसूल-त्रिशूल                                                                                                   | १०।२५।१०              | गर्वे वा )                       | ९।१।१२                   |
| तिहुँयण-त्रिभुवन                                                                                                | रारार                 | थण-स्तन                          | १०।१।२                   |
| तिहुवणु–त्रिभुवन                                                                                                | २।१२।२                | थणिय-स्तनितकुगार ( नामक          |                          |
| तुज्झ्-तुझे                                                                                                     | १।१६।१                | थल-गढभ-स्थल गर्भ ( गर्भसे        |                          |
| तुप्प–(दे.) घी                                                                                                  | श्री१६।४              | थलचर जीव )                       | १०११०१३                  |
| तुरयगलु-चक्रवर्ती अश्वग्रीव (ह                                                                                  | यग्रीव) ४।१०।६,       | थलयर-स्थलवर (जीव)                | १०।८।१४                  |
| ४।१७।९, १                                                                                                       | राडा१०, पारशाहर       | थव√ स्थाप्य                      | ३।५।३                    |
| तुरयगीउ-हयग्रीव (अश्वग्रीव)                                                                                     |                       | थवइ-स्थपति (शिल्पीरत्न)          |                          |
| 3,                                                                                                              | <b>५</b> ।२०।२        | थविर-स्थविर ( वयोवृद्ध अ         |                          |
| तुरयणाणि–चतुर्थज्ञानी (मनःप                                                                                     | र्ययज्ञानी) १०।४०।३   | कुशल मन्त्री )                   | ६११०१३                   |
| तुरं-तुरही (वाद्य)                                                                                              | રાશ્ક્રાક             | थावर–स्थावर ( जीव )              | १०१६।३                   |
| तुरंगकन्धर—चक्रवर्ती अख्वग्री                                                                                   | ाव ४।११।५             | थावर जोणि-स्थावर योनि            |                          |
| तुरंगु-तुरंग ( निधि-रत्न )                                                                                      | ्टाप्र <u>ा</u> प्र   | थावर-स्थावर ( नामक विः           | प्रपुत्र) २।२२।१०        |
| तुरंतउ–तुरन्त                                                                                                   | राधाइ                 | थिउ-स्थित                        | २१७१७                    |
| तुसार-नुषार                                                                                                     | १०।२०।४               | थिरमणु–स्थिर मन                  | १।१३।११                  |
| तूर-तूर्य ( वादा )                                                                                              | श१०।८, रा१४।१         | थिरयर-स्थिरतर                    | २।२।६                    |
| तूल-तूल, रूई                                                                                                    | ८।५।८                 | थिरयरु-स्थिरतर                   | टार्था४                  |
| तूस-तुष्ट                                                                                                       | <b>૪</b> ા૪ા <b>१</b> | थिरलंगूल्लु–स्थिर पूँछ           | २।८।१०                   |
| तेइल्लंड-तेजस्वी २।१८।१३,                                                                                       | ३।२९।४, ५।११।१३       | थिरु ठाइवि-स्थिर-स्थित ह         | होकर २।७।३               |
| ेतेउ-तेज                                                                                                        | शपार                  | थिरो-स्थिर                       | ९।११।६                   |
| तेख-तेज, तेजस                                                                                                   |                       | थुणंतु-√ स्तु + शतृ              | २।१३।४                   |
| तेउ-तेजोकाय ( अग्निकाय )                                                                                        |                       | . थुव-स्तुत                      | शाशाट, सारखार०           |
| तेण-तेन ( उसने )                                                                                                |                       | थूँल-निवित्ति-स्यूलनिवृत्ति      | <b>अ</b> ६११२            |
| वेत्तहे-तत्र (वहां )                                                                                            |                       | धूह-स्तूप                        | -९।२३।८                  |
| तेयवंत-तेजवन्ता हेजस्वी                                                                                         |                       | थोउ <sub>नस्तोत्र, प्रशंसा</sub> | <del>ધારા</del> ૮        |
| \$150                                                                                                           |                       | थोत्तु-स्तोत्र, स्तुति           | १ वाराधर                 |
| المرابع |                       | <b>.</b>                         | • · · ·                  |

| थंतु–स्थित ,                         | <b>५</b> ।१०।६            | दाणओ-दानव                        | <b>૮</b> ૧૧૨          |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| थंभ-स्तम्भ                           | २।१४।७<br>३। <b>१</b> ५।७ | दाणजा-दानप<br>दाणशील-दानशील      | शाशाश्वार्यसार        |
|                                      | 417/10                    | दावि–दापय                        | १।१०।१०               |
| [ <b>द</b> ]                         |                           | दाहिणदिसि-दाहिनी दिशा            | शाहाप,हा१८।४          |
| दउवारिय–दौवारिक, द्वारपाल            | ३।२९।१                    | दाहिणपवन-दक्षिण पवन              | रारा , राइ।३          |
| दिक्खणाणिलं-दिक्षणानिल (मलयानिल)     |                           | दिग्गउ-दिग्गज (दिक्पाल)          | <b>૪</b> ાશપ          |
| दट्ठाहर-दृष्टि + अघर-दृष्टाघर (अघरो  |                           | दिक्ख-दीक्षा                     | १।१७।१४               |
| दबाकर)                               | <b>५</b> ।२।१४            | दिक्खाहिलासु–दीक्षाभिलाषा        | १।१५।७                |
| दढ़भुआ-दृढ़ भुजा                     | १।७।३                     | दिक्खिय-दीक्षित                  | रा१४।८                |
| दणुव-दानव                            | ४।५।५                     | दिट्ठउ–दृष्टम् (देखा)            | १।१३।९                |
| दप्पण-दर्पण                          | ३।२१।९                    | दिट्ठि-दृष्टि                    | शशह                   |
| दप्पणि–दर्पण                         | ८।७।११                    | दिट्ठिमंज-दृष्टि-मद              | २।९।७                 |
| दय-दया                               | १।१६।९                    | दिढ़-दृढ़                        | <b>૪</b> ાષા <b>૧</b> |
| दर-दर, ईषत्                          | १।१३।१४                   | दिढ़यर-दृढ़तर                    | ५१७।१३                |
| दरहास-मन्द हास्य                     | रापाट                     | दिणमणि-दिनमणि, सूर्यकान्तम       | नणि १।१०।१३           |
| दरिसिउ-दर्शित                        | रादाप                     | दिणयर-दिनकर                      | ८।३।८                 |
| दरिसिय-दिशत                          | २।४।६                     | दिणयरुदिनकर                      | १०१३४।१               |
| दिलिय-दिलत                           | २।६।१२                    | दिणि–दिन                         | शशाह, शापाट           |
| दिलयगिरिद–दिलत गिरीन्द्र             | ४।१२।११                   | दिणुदिन                          | १।१६।८                |
| दिलयवारिविद-दिलतारिवृन्द             |                           | दिणेसरु-दिनेश्वर                 | २।११।१२               |
| (अरिवृन्दका दलन)                     | ) ३।८।९                   | दिणेसु–दिनेश (सूर्य)             | <b>२</b> ।३।५         |
| दव्व-द्रव्य                          | ८।१०।६                    | दिणिंदु-दिनेन्द्र ( सूर्य )      | <b>५</b> ।६।६         |
| दव्वदान-द्रव्यदान                    | श्राष्ट्राष्ट             | दिप्पंत-दोप्यमान                 | २।५।१०,२।१६।९         |
| दस्रणग्ग–दशनाग्र (आगेके दाँत)        | ४।५।१०                    | दियपंति-द्विजपंक्ति              | २।८।१२                |
| दसमी-दशमी ९।२०।४,                    | ९।२१।१३                   | दियंवर–द्विजवर ( श्रेष्ठ द्विज ) |                       |
| दससय-सहस्र                           | शश्रे                     | दियंतर-दिशान्तर, दिग्दिगन्तर     | १।८।१२                |
| दहमइ–दशम, दशर्तां                    | ११७१३                     | दियंवरु-दिगम्बर २।७।२            |                       |
| दहरयणायर-दसरत्नाकर, दससागर           | २।१६।४                    | दिव्वज्झुणि-दिव्यघ्वनि           | १०।३।९                |
| दहसयलोयण-सहस्र-लोचन (इन्द्र)         |                           | दिव्ववाणि-दिव्य वाणी             | शराष्ट्र              |
| . १०।८।११,६                          |                           | दिव्वारव-दिव्य रव (ध्वनि)        | १०।१।१२               |
| दहसायर–दससागर                        | २।२२।११                   |                                  | २।२२।१३               |
|                                      | ४।१५।२                    |                                  | २।१३।२                |
| दहंगु-भोउ-दशांग भोग                  |                           | दिवसाहि-दिवसाधिप ( सूर्यं )      |                       |
| दाइणि-दायिनी                         | २।१३।३                    |                                  | शपाप्र                |
| दाढ़ाकरालु–दंष्टाकराल (कराल दाढ़ोंवा | ला)                       | दिसविहाय-दिशा विघात              | २।१०। <b>११</b>       |
|                                      | ३।२६।९                    | दिसा-दिशा                        | १।३।१४                |
|                                      |                           | दिसिचवक-दिशाचक                   | श्राक्ष               |
| ्दाण-दान १११२।१                      | १२,२।५।१६                 | दिहि∽धृति (देवी)                 | ९।८।४                 |

| • • •                                 |                         |                                 | •                       |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| दीव-द्वीप                             | . ८।१०१४, १०।९।२        | दुहोह-रिणु-दुखोघ-ऋण (दुखोंका    | ऋण) २।१५।६              |
| दीव-द्वीपकुमार (देव)                  | १०।२९।७, १०।३३।१४       | दूई-दूती                        | ९।१९।२                  |
| दीवय-दीपकांग (कल्पवृक्ष               | <del>र</del> ) १०।१८।११ | दूरत्तणु-दूरत्व                 | ३।१६।११                 |
| दीवराइ-द्वीपराज, द्वीपोंमे            |                         | दूरुज्झिवि-दूर + उज्झ + इवि     |                         |
| दीवेसरु-द्वीपेश्वर द्वीपोंमें         |                         | (दूरसे ही छोड़कर)               | शाह्याज, शाहपाज         |
| दीहर–दोर्घ                            | २।२०1२                  | दूरन्तरे-दूरान्तरित             | <b>३।१५।१</b>           |
| दुक्ख-दुख                             | १।१४।७                  | दूसह-दुस्सह                     | १ <i>१</i> १४ <i>१७</i> |
| दुखुर-दो खुरवाले जीव                  | १०।८।१४                 | दूसह-पयाव-दुस्सह प्रताप         | ३।१२।३                  |
| दुग्गद्विउ-दुर्गस्थित                 | ३।१४ <b>।१२</b>         | दूसहयर-दुस्सहतर                 | १।९१७, ७।१४१३           |
| दुच्चर-दुश्चर                         | ८।१७।३                  | देव-देव (अरिहन्तदेव)            | १०।१४।१२                |
| दुचरमि-द्विचरम                        | १०।३७।१०                | देवकुरु-देवकुरु (क्षेत्र)       | <b>६०</b> १६८।६८        |
| दुज्जण-दुर्जन                         | २।११।७                  | देवरिसी-देवर्षि (लौकान्तिक देव) |                         |
| दुज्जय-दुर्जेय                        | १।१।२, २।६।६            | देवागमु-देवागम (देवोंका आगमन    |                         |
| दुद्ध-दुग्ध, दूध                      | ४।१५।१                  | देवा-देवगण                      | ~ \$1 <b>\$</b> 10      |
| दुद्धर-दुर्दर                         | ३।२४।११                 | देविणो-दा + इणु १               | ।१७।१३; <b>२।५</b> ।१०  |
| दुप्पिक्ख-दुष्प्रेक्ष्य               | १०।२८।१३                | देवेंद-देवेन्द्र                | २।१२।३                  |
| दुब्भउ-दुर्भव, दुर्गति                | <b>२</b> ।२। <b>१</b>   | देसविरउ-देशविरत ( गुणस्थान      |                         |
| दुब्भेए-दुर्मेद्य                     | ४।१६।१३                 | देशाइय-देशादिक                  | १११४ <b>।१०</b>         |
| द्म-द्रुम, वृक्ष                      | १।१५।५                  | देसु-देश                        | १०।३९।११                |
| दुरियासण-दुरितनाशक                    | 915103                  | देहताणु-देहत्राण                | ५।१५।५                  |
| दुराशा-दुराशय                         | . ३।११।११               | दोहण-द्रोही                     | १०।३८।१०                |
| दुरियासउ–दुरिताशय                     | ६।११।५                  | दोहले-दोहला                     | ९।९।७                   |
| दूरिया-दिरद (गज)                      | ४।२३।६                  | दंड–डण्डा                       | <b>पापा</b> १०          |
| दुरेह-दिरेफ, भ्रमर                    | ४।८।९                   | दंतुज्जला-दन्तोज्ज्वल ( उज्ज्वल |                         |
| दुरंत-दुरन्त                          | १।१४।७                  | दंद-द्वन्द्व समास               | ९।१।१५                  |
| दुल्ल <b>मखे</b> -दुर्लक्य            | ४।१।१८                  | दंदु–द्रन्द्व ( उलझन )          | १।१७।१२                 |
| दुल्लहु-दुर्लंभ                       | १।१४।१०, रारराप         | दंपइदम्पति                      | १।८१५                   |
| दुलहयर–दुर्लभतर                       | 9184188                 | दंभोलि-वज                       | ५।८।१२                  |
| दुब्बार-दुर्वार, दुर्निवार            | र २।१०।१५               | दंसणरज-दर्शनरत                  | राषा४                   |
| दुव्यारु-दुर्वार, दुर्निवार           |                         | दंसमसय-दंशमधक (परीषह)           | ६।१८।७                  |
| दुव्यिसय-दुविषय                       | 616188                  | दंसमसय-दंशमशक ( मच्छर अ         | वि ) १०१८१३             |
| दुवारे-द्वार, दरवाजा                  | ३।२९।३                  | दंसाई-दंशमशक ( मच्छर आदि        | १११३।३                  |
| ट्विजय-द्यतिजित (द्य                  | तिको जीतनेवाला) १।१०।१३ | दिति–ददत्                       | ं १।१७।६                |
| दुविह-दिविघ                           | शहांक, शहपार            |                                 | े रा१रा३,४              |
|                                       | (दुखसे पीड़ित) १०१५।१   | J                               |                         |
| द्भ <del>ुत् ख्र्य</del> स-दुःख-घ्वंस | ४।२।१४                  |                                 |                         |
| दुह <b>या</b> रि-दुःसकारी             | <b>रा</b> १४।१०         | '/ · ·                          | SHARR                   |
| दुहिब-दुहिता (पुत्री)                 |                         |                                 | THE GIRTH               |
| 3.6 3.6 10.1                          |                         |                                 |                         |

| धणय-धनद (कुबेर)                      | २।१३।७,८।४।९             | धविय–धवा (बुन्देली-धौ) वृक्ष                    | ४।११।१६                    |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| धणवइ-कुबेर ( घनपति )                 | ९।६।२, ९।८।६,            | धाइयसंडि-धातकीखण्ड (द्वीप)                      | ७।१।१                      |
| 311(11111)                           | १०।३।१०                  | धादइसंडु-घातकीखण्ड (द्वीप)                      | १०।९।५                     |
| धणगुणु–धनुषकी डोरी                   | ५।२१।१२                  | धारिम-√ धृ–धारण करना                            | २।२१।१०                    |
| धणाओरिया-धनापूरित                    | ३।११।१२                  | धारालउ–धारावलि (चक्र)                           | ५।२३।२                     |
| घणुलय— घनुर्लता                      |                          | धारिउ–धृत (धारण)                                | २।२।१ <b>१</b>             |
| ् <b>धणंध</b> उ–धनघ्वजा (धनुकी घ्वजा | •                        | भारिण-धारिणो (चक्रवर्ती भरतको म                 |                            |
| भगंभए-स्तनन्धय                       | ्रारहार<br>दारहार        | 411(4) 411(4) (4)(4) 41(4)                      | रा <b>१३।११</b>            |
| धरथ-व्यस्त                           | ्राहा४<br>               | धारिणि-√ घृ + इणि (धारण कर)                     | २।१३।११                    |
| धन्न-धन्य                            | 21212                    | धारेविणु-√ धृ + एविणु (धारण कर)                 |                            |
| धम्म–धर्मनाथ (तीर्थंकर)              | राटाट<br>१।१।१०          | धावमाण-√ धाव + शानच् (दौड़ते हु                 |                            |
| धम्म-धर्म                            | रारारण<br>रादार          | धावेवि-√धाव + इवि (दौड़कर)                      | २।५।५<br>२।५।५             |
| 2                                    | राया <i>ऽ</i><br>सार्याऽ | भावंत-√ धाव + शतृ (दौड़ते हुए)                  | ३।११।१२                    |
| . धम्म-चुओ-धर्म-च्युत                |                          | भावता प्रवास । संस्थित हुए)<br>धिदि-धृति (देवी) | ७।८।९                      |
| धम्मधओ-धर्म-घ्वजा (धर्मकी ध          |                          | भिम्मूढि-धिग्मूढ़                               | ८।८।१३                     |
| धम्भ-सामि-धर्म-स्वामिन् (धर्मः       |                          | भिय-धूता, दुहिता (पुत्री)                       | टाटा <b>६</b> ५<br>६।६।७   |
| धम्म-चक्क-धर्मचक्र                   | ९।२३।११                  | भारयरु–धीरतर                                    | रापाउ<br>रापा१             |
| धम्म-हर-धमंधर (पुत्र)                | ८।१३।१२                  | वारयर-वारतर<br>भीरवाणि-भीर वाणी                 | ३।१२।११                    |
| धम्माणुरत्त-धर्मानुरक्त (धर्ममें     |                          |                                                 | शहराहर<br>१।१३।२           |
| धम्मामउ-धर्मामृत                     | १।११।१०                  | धीरु-धीर                                        |                            |
| घयपंति- <u>घ्वजा-पंक्ति</u>          | २।१८।९                   | धीवरो-बुद्धि श्रेष्ठ                            | श <i>हाहा</i><br>अथ्यतस्य  |
| धयवड-घ्वजा-पताका                     | ३।२।४;१०।६।८             | धुणिवि–√ धुन् + इवि (घोकर)                      | २।२२।१५                    |
| धयवडु-घ्वजा-पट                       | ५।१७।१८                  | धुत्तु-धूर्त (कुशल, उद्यत)                      | ३।५।८                      |
| धर्म-द्रव्य                          | १०।३९।३                  |                                                 | ७११०,५१८१७<br><del>-</del> |
| धर-घरा (पृथ्वी)                      | ३।१२।१०                  | धुपंत-√ धाव + शतृ-दौड़ते हुए, उड़               |                            |
| धरग्गु–धराग्र (पृथ्वीका अग्रभाग      |                          | (तीव्र वेगसे दौड़ना)                            | २। ३।११                    |
| धरण–धरणेन्द्र (देव)                  | ५।२३।३                   | धुव-ध्रुव, निश्चल                               | २१७। ११                    |
| <b>धर</b> णिणाह–पृथिवीनाथ            | ३।२४।८                   | घूण-√धुन् (घ्वस्त)                              | १०।३४।३                    |
| <b>धर</b> णियल–घरणीतल                | १।७।६                    | धूम–धूम्र (घुआँ)                                | १०।७।६                     |
| धरणियलु-धरणीतल                       | ३।५।२                    | घूमप्पहा-घूमप्रभा (नामका नरक)                   | १०।२३।२                    |
| धरणिहर–घरणीघर (पर्वत)                | १०।१६।५                  | धूमालउ-धूमालय (नामका विद्याधर)                  | ४।६।१३                     |
| धरणीयल-पृथ्वीतल                      | १।४।१,१।११।३             | धूमावलि-धूम्रावलि (अग्नि) ४।१४।१                |                            |
| धरणीसरु–घरणीश्वर                     | રાષ્ટ્રા                 | घूमसिह-घूमशिख (नामक विप्र)                      | <b>५</b> ।१८।६             |
| धरिय–धृत (धारण)                      | १।१३।५                   |                                                 | ९।१०।१७                    |
| धरित्ति-धरित्री, धरती, पृथि          | नी ९।१।४                 |                                                 | १०।७।२                     |
| घरे-घरे-घृ + लोट् (To hole           | d in order               | घेणु–धेनु                                       | ३१६।७                      |
| to prevent), पकड़ो-प                 | कड़ो ६।११।११             | [न]                                             | <b></b>                    |
| धवलिय-धवलित १।                       | ७।६,१।११।३,३।३।४         |                                                 | ्रा <b>१रा</b> ५           |
| <b>ध</b> वल-छत्त–धवल-छत्र            | ४।२०।१३                  | नण्णु-नान्यः (अन्य नहीं)                        | ५।२।६                      |
| ४२                                   |                          | ,                                               |                            |
|                                      |                          |                                                 |                            |
|                                      |                          |                                                 |                            |

| नम्मु-नम्र                         | २।३।१३           | नियंबावणि–नितम्बावणि             | - ३।२१।७                 |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|
| निमय-निमत                          | १।९।३            | निरंतर–निरन्तर                   | १।८।१२                   |
| नयमग्गें-न्याय-मार्ग               | ४।१२।२           | निरवज्ज-निर् + अवद्य (निर्दोष)   | ३।२३।१३                  |
| नयाणणु-नतानन, (नतमुख)              | २।८।१०           | निरविक्ख–निरपेक्ष                | ४।१३।१२                  |
| नरजम्मु-नरजन्म                     | १।१४।९           | निरसिय-निरसित                    | ३।२२।१                   |
| नरवर-नरवर (आश्रयदाताके पित         | т) १।२।१         | निरहंकार–निरहंकार                | २।८।१२                   |
| नरहिउ–नराधिप                       | २।१३।५           | निराउहु–निरायुष                  | २।८।११                   |
| नराहिव-नराधिप (नन्दिवर्धन)         | १।१०।८           | निरारिज-नितराम्                  | ४१६ ५११                  |
| नरिंद-नरेन्द्र (राजा)              | १।७।१०           | निरु-नितराम् (निरन्तर)           | ' ११८१११                 |
| नव-नलिणी-नव-नलिनी (नवीन-           | कमलिनी)          | निरुवम-निरुपम                    | १।१३।१                   |
|                                    | ३।२१।४           | निरंग–कामदेव                     | २।१०।१५                  |
| नवेष्पणु-√नम् + एष्पणु (नमः        | स्कार कर)        | निरंधु–नीरन्ध्र                  | ५।१६।१७                  |
|                                    | १।१।१,१।१०।६     | निरंवर-निरम्बर (निर्वस्त्र)      | १०।१९।५                  |
| नह-नभ                              | ३।२३।५           | निलउ–निलय (मवन)                  | २।१७।७                   |
| नह्यल-नभस्तल                       | १।१३।१२          | निव्वत्तणु-निवर्तना              | १०।५।४                   |
| ना <b>ईँ</b> -ननु, इवके अर्थमें    | १।८।६            | निव-नृप                          | १।१३।६                   |
| नाणुक्करिस–ज्ञानोत्कर्षं (ज्ञानका  | उत्कर्ष)         | निवडिय-निपतित (पतित)             | २।१७।१२                  |
|                                    | १०।१९।११         | निव-विज्ज-नृप-विद्या             | रारशार्४                 |
| नाय-नाग                            | ४।७।७            | निवसइ-√ निवस् <sup>°</sup> इ     | शप्राः, सारवाप्र         |
| नाम–नागकुमार                       | १०।२९।६          | निविट्र-निविष्ट                  | <b>२</b> ।८।५            |
| नारइय-नारकीय (जीव)                 | १०।४।५           | निसण्ण-निषण्ण (बैठे हुए)         | : ११३११५                 |
| नाहल–नाहल (म्लेच्छ, वनचर)          | - १०।१९।६        | निसुणेवि-√िनः +श्रु + इवि (र     |                          |
| निए-(अवस्प्रेकनार्थे, देशी) देखक   | र ११५।१०         | निसुणंतु-√ निः + श्रु + शतृ +    | उ १।११।५                 |
| निच्छउ-निश्चय                      | ४।१५।६           | निहणिय-निहनित                    | १।९।११                   |
| निच्चित-निश्चिन्त                  | १।४।१७           | निहम्मइ $- न + हन्^\circइ$       | ४।१७।८                   |
| निज्झाइय-निर्घ्यात                 | २।१९।७           | नोरु-हिव-नीलहिच                  | ३।२१।२१                  |
| নিতিজ্বय–নির্তিব                   | २।२।६            | नेसर-दिनेश्वर (सूर्य)            | राहार                    |
| <sup>ु</sup> निट्ठुरंग−निष्ठुर अंग | ५।८।४            | नंदण-सुपुत्र                     | १।२।१                    |
| निण्णासिय-निर्नाशित (नष्ट कर       | देनेवाले ) २।८।३ |                                  |                          |
| निम्तेड्-निस्तेजस् ५।६।६           |                  | [· q ]                           |                          |
| निब्मंत-निर्भान्त                  | २।२१।८           | पइसमि-√ेप्र + विश् + मि (प्रवे   | श करूँ) सारशांत          |
| ं निम्मल सीलु-निर्मल शील           | ११६।१०           | पद्दसेप्पिणु-प्रविश् + एप्पिणु   | राप्राप्त                |
| ं <b>नियमणु</b> —निजमन             | १।१७।१५          | षइसंते –प्रविश् + शतृ            | रादा७                    |
| ं <b>निय-</b> मण-निजमन             | शाहराह           | पई-त्वम्, आप १                   | विश्वार: सा <b>र</b> कार |
| _                                  |                  | पईव-प्रदोप                       | सरशप                     |
| स                                  | ानन्दित) २।१८।३  | पुजप-पद                          | - ११२०११०                |
| ग <b>नियम्</b> द्रित्त-अपनी शक्ति  | १।१७।१६          | ाप <b>उमगील+पद्मनील</b>          |                          |
| <b>ः निमाणि-</b> निदान             | રૂ1શાશ્ક         | परमम्मह-पद्मप्रमु (इठवें तीर्णकर |                          |
| 4.0                                |                  |                                  | •                        |

| पउमप्पहास–पद्मप्रभास (पद्म    | को विक्रिक्ट              | <del>-C-c</del>                                        | ***                         |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                               | करनेवाले) १।१।५           | पडिविंव-प्रतिबिम्ब                                     | १ <b>।४।१</b> ३             |
| पउमरयणु-पद्मरत्न              | शहार                      | पडिविंबु-प्रतिबिम्ब, प्रतिकृति                         | ર્રાશ્ફાપ્ટ                 |
| पउमु-पद्म                     | रापार<br>टापाइ            | पडिबुद्ध-प्रतिबुद्ध                                    | <b>९</b> ।१९ <b>।</b> ४     |
| पउर-सत्तु-प्रवर सत्त्व        | ३।१४।७                    | पडिमाजोएँ-प्रतिमायोग                                   | <b>७</b> १८१८               |
| पउरमइ-प्रवरमित                | ४।१।१७                    | पडिवारण–प्रतिवारण                                      | ४।२०।७                      |
| पउरंगण–पौरांगनागण             | शरार् <i>उ</i><br>शक्षारर | पडिहरि–प्रतिहरि                                        | पारवार                      |
| पउंजइ-प्र+युज् (घातु) °इ      | 71717                     | पडिहार–द्वारपाल<br>परिचयर –                            | राष्ट्राष्ट्र               |
| पएसु-प्रदेश                   | ३1१1 <b>२</b>             | पडिहार-प्रतिहारी                                       | इ।४।३                       |
| पओह-प्रबोध                    | ४।८।५<br>७।०११८           | पडिंद-प्रति + इन्द्र-प्रतीन्द्र                        | ४।२२।१०                     |
| पओहर-पयोधर                    | रा१७ा३; ५ा१४ा३            | पढमपक्ख-प्रथमपक्ष                                      | १०।४१।९                     |
| पक्ल-पक्ष, दोनों पक्ष         | रा१७१४; १०१८।१३           | पढम सग्ग-प्रथम स्वर्ग                                  | रा११।२                      |
| प्वविदय-(देशी) सं + नाह्य,    | पक्किश्त                  | पढमु दंड-प्रथम दण्ड (वन)                               | १०।९।२                      |
| , , , , , , , , , , , ,       | (कवचित्) ५।७। <b>१२</b>   | पढुक्क-( देशी ) प्रवृत्त                               | २।२२।१                      |
| पक्खाईं-पंखादि, पक्षादि       | ५।९।१२                    | पढंत−√ पठ् + शतृ                                       | शटा१०; राटाइ                |
| पक्खालिय-प्रक्षालित           | २।१९।१०                   | पणइणि-प्रणयिनी                                         | रारशक्ष                     |
| पविख-पक्षी                    | \$ <b>01</b>              | पणइणि-यण-प्रणयिनी जन                                   | ३।३।१                       |
| पच्चिल्ल-प्रत्युत, वरन्       | ३।१४ <b>।७</b> , ४।१६।२   | पणइणु-प्रणयी (प्रेमी)                                  | ११३।१०                      |
| पच्छइ-पश्चात्, पीछे (अनुपस्थि | पतिमें) २११५१२<br>पतिमें) | पणच्चिव-प्र + नृत् + इवि                               | २।१५।१२                     |
| पच्छइय-प्रच्छादित (तिरस्कृत)  | ) ४।३।८                   | पणय-पृ + नत्-प्रणत                                     | २।९।१                       |
| पच्छासणु-पथ्यासन (पथ्य भोव    | , शराट<br>सन्) ४।१४।१३    | पणयद्विय-प्रणयस्थित                                    | १।१७।११                     |
| पज्जित्त-पर्याप्ति            | टा <b>१</b> ०१५; १०१५१४   | पणयभूय-प्रणयभूत                                        | १।१६।२                      |
| पज्जलइ−प्र + ज्वल् (धातु) °इ  | ४।१४।९                    | पणयसिरग्ग-प्रणत-सिराग्र                                | ३।१५।१३                     |
| पज्झरंत-प्र + क्षर् + शतृ     |                           | पणयामरु-प्रणतामर (देवों द्वारा                         |                             |
| पजलंति–प्रज्वल + अंति         | पारसार, टारसार<br>पारसार  | नमस्कृत )                                              | ४।१२।१३<br><del></del>      |
| पट्टावली-कपड़े की पट्टी       | ३1 <b>११</b> 1५           | पणयारि-प्रणतारि ( शत्रुओं को :                         |                             |
| पट्दु-राज्य-पट्ट              | १।१७।८                    | नम्रीभूत कर दिया )                                     | २।२।४                       |
| पड़इ-√ पत् + इ (पड़ता है)     | शकारक<br>रार्याट          | पणवंतु–प्र + नम् + शतृ<br>पणविज्ज–प्र + नम् ( कर्मणि ) | ११११५                       |
| पड्र-पट्र                     | ४।२२।१                    | पणवीस-पञ्जविश (पचीस)                                   | १११७।१०                     |
| पडल-पटल                       | ३।२१।११<br>३।१११          | पणवेष्प्रिणु-प्र + नम् + ल्यप् (प्र                    | \$15815<br>21018 (Ten Titum |
| पडह-पटह (वाद्य)               | ५११०१५                    |                                                        |                             |
| पडिकूल-प्रतिकूल               | ३।१०।२                    |                                                        |                             |
| पडिकूलु-प्रतिकूल              | १ <b>।१</b> ६।२           |                                                        | ५।४।३<br>२।३।८; २।१७।१३     |
|                               |                           | पत्तेयावणियह-प्रत्येक वनस्पति                          |                             |
| पडिखलिय-(प्रति + स्वल) प्रति  | तस्बस्तितः ३।२।३          | पतिद्वि उ-प्रतिष्ठित                                   | १०।४।६<br>२।१।७ :           |
| पड़िचारु-प्रविचार (मैथुन)     |                           | पथंभिय-प्रस्तम्भित                                     | साराङ :<br>४।१९ <b>।</b> ११ |
| पिडछंदु-प्रतिछन्द, प्रतिबिम्ब | ् ३ <del>११११४</del> ४ः   |                                                        | १०।३९ <b>।</b> ११           |
| पडिणेचु ⊱प्रतिनेत्र           | ९१३।७                     |                                                        |                             |
|                               | 21400                     | <b>ાતુલ્ય</b> —ત્રયુલ્ય                                | १११११                       |

|                                  | २।८।७                          | परभूसणु-परम भूषण ( श्रेष्ठ आभूषण                                   | ) शदा१०                  |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| पबुद्धरा-प्रबुद्ध                | २।१४ <b>।</b> ७                | परमगइ-परमगति (मोक्ष)                                               | ६।४।७                    |
| प्रबोहियउ-प्रबोधित (सम्बोधा )    | १०।३६।७                        | परमत्थ-परमार्थ                                                     | ४।१२।१३                  |
| पमत्तु-प्रमत्त-विरत ( गुणस्थान ) | ७।१७।३                         | परमपर-प्रधानोंमें प्रधान                                           | शशिद                     |
| प्मयवण-प्रमदवन                   | १०।८।१०                        | परममुणीसर-परम मुनीश्वर                                             | रादा१३                   |
| प्माण-प्रमाण                     | १।४।९                          | परमाणसहर-परमनापहारो                                                | ३१७।११                   |
| पमाय-प्रमाद                      | 71011                          | परमाण्-परमाण्                                                      | १०१५।३                   |
| पमुएवि-प्र + मुच ( घातु ) + एवि  | २।१४।१२                        |                                                                    | १, ६।१६।८,               |
| ( छोड़कर )                       | ५१५०१५ <b>५</b>                | 4/418 4/400                                                        | टा१५।५                   |
| .पय-पय ( दूध )                   | १।१०।६                         | परमेसरु-परमेश्वर २।११।                                             | १२, १०।३।१               |
| पय-पद ( चरण )                    | ४।२१।४                         | परलोय-परलोक                                                        | <b>१</b> ।१६।१           |
| पयट्ट-प्रवृत्त                   | शर् <i>रा</i> ७<br>२।४।२       | परचक्क-परचक्र-शत्रुजन                                              | १।१०।९                   |
| पयज्ञलु–पदयुगल                   | राका <b>र</b><br>श <b>दा</b> ६ | परिरक्षिय-परिरक्षित                                                | शश४                      |
| पयडसत्ति–प्रकट-शक्ति             | १०।३७।२                        | परिओस-परितोष                                                       | शक्षा८                   |
| पयडि-प्रवृति                     | ३।१०।९                         | परिकलिवि–परि + कलय् + इवि                                          | ३।१०।१                   |
| पयडिव्य-प्रकटित                  | २१२०१५<br>११६; २१५१२०          | परिगमिय-परिगमित ( व्यतीत )                                         | २१७।१३                   |
| •                                |                                | परिछिवइ-परि + क्षिप्त + इ ( फेंकना                                 |                          |
| _                                | ११४; <b>२</b> ।१३।१            |                                                                    | ३।१६।९                   |
|                                  | ३।५; ८।१०।२<br>१।९।५           | परिचत्तु–परित्यक्त<br>परिझंपिय–परिझम्पित                           | ६।९।४                    |
| पयरुह-कमल                        |                                | परिणामज्जिउ-परिणामाजित (परिण                                       |                          |
|                                  | शिपा४; ४१रा४                   | _                                                                  | 31919                    |
| पयावइ-प्रजापति (राजा ) ३।२२।     |                                | अर्जन )<br>परिणिय-परिणीत                                           | १।११।७                   |
|                                  | ११०, ४।११।५,                   | परितज्जिय-परित्यज्य<br>परितज्जिय-परित्यज्य                         | १०।३।१०                  |
|                                  | १२२१५, ५।८१६                   | परितज्जिय-परित्यज्य-छोड़-छोड़कर<br>परितज्जिव-परित्यज्य-छोड़-छोड़कर | ३।२४।१३                  |
| पयोसिय-प्रकाशित                  | शुपा३                          |                                                                    | ४।२०।८२<br>४।१५।११       |
| पयासु-प्रयास                     | ३१०१६                          | परितप्प-परिताप                                                     | २।१६।४<br>२।१६।४         |
| पयाहिण-प्रदक्षिणा                | १।१७।१३                        | परिदोव-प्रदोस                                                      | रार्गा <b>०</b><br>टादा७ |
|                                  | शराद, शशा                      | परिपट्ट-रेशमी वस्त्र                                               | ४।४।४<br>८।५।७           |
| प्यंड-प्रचण्ड                    | २।२२।६                         | परिपोणिय-परिपोडित                                                  | १।३।९                    |
| पयंडि-प्रचण्ड                    | ३।२२।२                         | परिपूरिए-परिपूरित                                                  |                          |
| पयंपिउ-प्र + जल्प् ( धातु ) + उ  | २।१२।२                         | परिभमि-परिभ्रमण                                                    | 81518                    |
| पर-परम्                          | शाहपाइ०                        | परिभवण-परिश्रमण                                                    | 791915                   |
| परउवयार-परोपकार                  | ३।१८।९                         |                                                                    | शशह<br>अवस्थ             |
| परक्उत्तु-पर-कलत्र               | १०।२७।१८                       |                                                                    | २।१६।७                   |
| परकीयवाल-परकीया बाला             | १०।२७।२६                       | 3                                                                  | <b>९।१५।१५</b>           |
| प्रज्जिय-प्राजित                 | ३।३।२                          |                                                                    | २।१६।४                   |
| परद्ववहरण-परद्रव्याहरण           | ३।२।९                          |                                                                    | शश्राष्ट्र               |
|                                  | शिक्षाद, शिक्षशि               |                                                                    | <b>५</b> १५१२            |
| पर्युद्धो-परपुष्ट (परपोषित )     | ४।१३।१२                        | परियण-परिजन                                                        | <b>३।३।४</b>             |

| परियण-कल-परिजन कला ( परिजनों-           | पलिय–पलित ( श्वेत केश ) ३।४।७                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| की कला) १।११।१२                         | पलोइउ-प्रलोक्य + इ ( देखा ) २।५।२२           |
| परियरिउ–परिचरित (सेवित ) २।५।१५         | पल्लंक-पलंग ३।२१।११                          |
| परियरिय-परिचरित १।१२।१,४।१।५            | पलंबबाहु–प्रलम्ब बाहु २।३।४                  |
| परियाण-परित्राण ( रक्षण ) ४।२४।७        | पलंबभुओं-प्रलम्ब भुजा २।१५।४                 |
| परियाणइ-परि + ज्ञ + इ १।११।१२           | पलंब-सुंडु-प्रलम्ब शुण्डों ५।११।१०           |
| परियाणिय-परिज्ञात, परिज्ञापित २।१८।१०   | पवग्ग-प्रवर्ग ५।२०।७                         |
| परियाणिवि–परिज्ञाय ४।२।९                | पवणमग्गु–पवन-मार्ग ३।२।७                     |
| परिवट्टण-परिवर्तना १०।३९।५              | पवणाहय-पवनाहत ( पवनसे आहत ) १।४।५            |
| परिवर्डेंड -परि + वृध् + इ २।२।१२       | पवर–प्रवर ( श्रेष्ठ ) १।१७।१७, २।५१८, ८।१२।५ |
| परिवत्त-परिव्यक्त १।१।५                 | पवर-बलं–प्रवर बल २।९।१२                      |
| परिवाडी-परिपाटी १०।८।४                  | पवलावहि–प्रबल-अवधि ( ज्ञान ) ८।१३।८          |
| परिवायउ-तउ-परिव्राजक-तप २।१८।५          | पवहइ-प्रवाहित १।७।२                          |
| परिवायय-परिव्राजक २।१५।१३; २।१७।७       | पवाह-प्रवाह १।९।४                            |
| परिवायय-तउ-परिव्राजक-तप २।१६।२          | पवि–वज्र १०।७।६                              |
| परिविद्धि-परिवृद्धि १।५।१२              | पविउल–प्रविपुल २।११।४                        |
| परिवेढिउ-परिवेष्टित १०।१३।८             | पविउलवण–प्रविपुल वन १।१२।८                   |
| परिसइ-परिषद् २।२०।११                    | पवित्ति–प्रवृत्ति ३।२।११                     |
| परिसुद्धि–परिशुद्धि ३।२।८               | पविमद्दु–प्रविमर्द २।५।२                     |
| परिसंख्या-परिसंख्यान ( तप ) ८।१४।६      | पविमल–प्रविमल ( निर्मल ) १।१।१; १।१०।४       |
| परिसंठिउ-परिसंस्थित २।७।२               | पविमलयर–प्रविमलतर ३।३।४                      |
| परिहणण–परिहनन ( खण्डन करना ) २।१८।४     | पविमुक्कउ–प्रविमुक्त १।७।२; २।४।२            |
| परिहर–परि + ह + इ १।३।१                 | पविरद्दय–प्रविरचित १।५।७; ३।२।२              |
| परिहरिवि-परि + हृ + इवि १।५।२; १।१७।१२  | पविराइय-प्रविराजित, सुशोभित २।३।१७           |
| परिहा–परिखा २।११।६                      | पवोहणत्यु-प्रबोधनार्थ २।८।४                  |
| परिहि-परिधि (कोट) २।११।६                | पसमिय-प्रशमित २।८।९                          |
| परीसह-परीषह २।१४।१०; ६।१६।६             | पसरंतु–प्र + सृ + शतृ २।१९।२                 |
| पल्लव-तोरण-पल्लव तोरण (पल्लवोंके तोरण ) | पसव-प्रसव ३।१९।६                             |
| २।११।१०                                 | पसाएँप्रसाद १।११।९                           |
| पल्लवियंवर-पल्लविताम्बर ( आकाश तक       | पसाय-प्रसाद ५।११।२                           |
| पल्लवित )                               | •                                            |
| पल्लवो-पल्लव २।३।४                      |                                              |
| पलयचक्कु-प्रलय-चक्र ५।२३।१०             |                                              |
| पल-लुद्ध-पल ( मांस ) लुब्ध ३।२६।३       | <b>3</b> ,                                   |
| पल-लुद्धउ—मांसका लालची २।८।७            |                                              |
| पलाइवि-पलायित (भाग गये) २।१०।९          |                                              |
| पलाव–प्रलाप २।२२।१                      |                                              |
| पलिओवम-पल्योपम १०।१३।४; १०।२१।५         | पहरणु–प्रहरण ( अस्त्र ) ८।१२।५               |

| पह-समु-पथ-श्रम ( पथका श्रम )    | २१६।३             | पावखओ-पापक्षय, पापका क्षय      | २।१४।१२                  |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| पहाण-प्रधान                     | १।१।४             | पावण्ण-प्रावरण                 | १०।१७।१५                 |
| पहार-प्रहार                     | ५।१२।५            | पावणु–पावन                     | शहार                     |
| पहावइ-प्रभावती                  | टाशाड             | पावापुर-पावापुरी (नगरी)        | १०।४०।१०                 |
| पहासु-प्रभास                    | ६।१।६             | पावासउ-पापाश्रय                | शश्रार                   |
| पहि-पथ                          | १।३।१३            | पावि–प्राप्त                   | १।१०।१०                  |
| पहिंउ-पथिक                      | ११३।११            | पाविवि–प्राप्य                 | १।१०।२                   |
| पहिय-पथिक                       | ३१११०             | पावोवओग-प्रायोपगमन             | ८।१७।६                   |
| पहिल्लउ-पहला, प्रथम             | २।११।१२           | पास-पार्श्वनाथ ( तीर्थंकर )    | १।१।१४                   |
| पहिसिय-वयणिहि-प्रहसितवचनै       | : ( हँसते         | पासि-पाश (फांसो )              | ३।२४।२                   |
| हुए वचनोंसे )                   | २।२०।२            | पासे-पार्श्व (भाग)             | ३।११।३                   |
| पहुत्तउ-प्रभुत्व                | २। <b>१७।</b> १३  | पासेय-पसीना                    | <b>પા</b> ન્શ <b>ક</b>   |
| पहूवउ–प्राप्त हुआ               | २।८।८             | पित्त-पित्त                    | १०।३२।४                  |
| पहंकरि-प्रभंकरी (विद्या)        | ४।१९।२            | पित्त-जर-पित्तज्वर             | ४।८।६                    |
| पाइक्क-पदाति (सेना)             | ३।११।१            | पित्तिय-पितृव्य, चाचा          | ३।५।११                   |
| पाइज्ज-पायित (पान कराया ज       | तना) १।३।१२       | पिपोलिय-पिपोलिका (त्रीन्द्रिय  | ) १०१८।२                 |
| पाउसु-पावस (वर्षा ऋतु) २।२      |                   | पिम्मणई-प्रेंमरूपी नदी         | १।११।११                  |
|                                 | ५।१९।१२           | पिय-प्रिय                      | १।४।१६                   |
| पाहुड–प्राभृत                   | १।१२।१ <b>१</b>   | पियकारिणी-प्रियकारिणी ( रार्न  | ो । ९।३।१६               |
| पाडल-कुसुमा-पाटल-कुसुम          | ४।१२।४            | •                              | ९।५।१ <b>२, ९</b> ।१८।२  |
|                                 | ११०१४, १०१७११,    | पियदत्तु-प्रियदत्त ( व्यक्ति)  | ८।२।१                    |
| _                               | १०१८१६, १०१८१०    | पियपद-व्रियपद                  | २।१।१०                   |
| पाणय-कप्पे-प्राणत कल्प ( स्वर्ग | ) ८ <b>।१७</b> ।७ | पिय-बंधवप्रिय बान्धव           | ४।२।८                    |
| पाणि–हाथ                        | <b>१</b> ।९।४     | पियमत्त-प्रियमित्र (चक्रवर्ती) | ८।४।१०                   |
| पाणिय-पानी                      | शाटाट, शाटा१४     | पिययम-प्रियतम                  | १।११।९,                  |
| पाणिय-वलय-जल-वलय                | २।११।६            |                                | १।१७।११                  |
| पामर–किसान                      | शशाहर, ४।२२।७     | पियवाय-प्रियवचन ( वाले )       | शापाश्च                  |
| पामर-यण-पामरजन                  | ४।२१।१३           | पियालंकरिय-प्रियतमासे अलंकृत   | १।१४।४                   |
| पायडिय-प्रकटित, प्रसिद्ध        | १।३।३             | पियास-पिशाच                    | १०।२७।१०                 |
| पाय-पा <b>द</b>                 | १।११।३            | पियासिय-पिपासित ( तृषातुर )    | ३।२१।५                   |
| पायारकोडि–प्राकारकोट            | ९।२।१             | पियंकर-प्रियंकरा (राजकन्या)    | १।११।८                   |
| पायासन-पादासन ( जूते )          | ८१५।८             | पियंकरा-प्रियंकरा (रानी)       | २।३।२                    |
| पार्द्ध-प्रारम्भ                | ३ <b>।१२</b> ।२   | पियंकरा-प्रियकारी              | २।३।२                    |
| पारद्घु⊸पार करना                | ८।१४।२            | पियंकरे-प्रियंकर (प्रियकारी)   | २।२२।७                   |
| पाउस-कर्कश                      |                   | पिसुण-पिशुन ( चुगलखोर )        | २।११।७                   |
| पारतस्मिद्ध-पारासरी (नामकी इ    | गह्मणी 🌶 २।२२।९   | पिसुणु-पिशुन ( चुगलखोर )       | ५।६।५                    |
|                                 | २ह्११             | 00                             | रिशारे <b>र, ४।२०।</b> १ |
| प्रामाह-प्राप्त्य + इ           | ) १ (सृष्टापक     |                                | राश्दादः.                |
|                                 | r <del>.</del>    | • 1                            |                          |

| ਪਿਟਿਸ਼ਸ਼ਰ-ਪਿਰਿਤਾਪਤ ( ਜਾਂਦਾ ਦੀ ) 2000        |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| पिहियासव-पिहिताश्रव ( नामक मुनि ) १।१७।१    |                                              |
| ६।५<br>पिहियंबर–पिहिताम्बर <b>६</b> ।१०     |                                              |
| <del></del>                                 |                                              |
| ( ) ( )                                     | 9_ *                                         |
| पिहुलत्त-पृथुलत्व (मोटाई) १०११३।            |                                              |
| पिहुलु-णहुपृथुल आकाश २।७<br>पीडपीड़ा २।१४।१ |                                              |
| 2                                           |                                              |
| 20 00                                       | <b>O</b> , <b>O</b>                          |
| - <del></del>                               | 9 3                                          |
| ~ ~                                         |                                              |
|                                             |                                              |
| पीयडंतु-पीलन + शतृ २।३।१                    |                                              |
| पीयल-पीतवर्ण १०।१८                          | •                                            |
| पीयंकरु-प्रीतंकर (देव) ७।१७।१               | ,                                            |
| पीयंबर-पीताम्बर (त्रिपृष्ठ) ६।१०            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      |
| पीलिज्जंत-पीलन + शतृ ( पेलना या पेरना )     | पुन्वदेसु-पूर्व-देश १।३।६                    |
| <b>\$187</b>                                |                                              |
| पीलु-( तत्सम ) गज ३।२६।१                    |                                              |
| पुक्कर-पुष्कर (द्वीप) १०।९                  | - ·                                          |
| पुक्खर-पुष्कर ५१२०                          | <b>-</b> "                                   |
| पुक्खरि-पुष्कर, पोखर ५।४।१                  |                                              |
| पुन्स्वलव इ-पुष्कलावती (नगरी) २।१०          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        |
| ्पुरग्ल-पुद्गल ७।७।१२, १०।३९।१              | <b>U</b> 1                                   |
| पुच्छेविणु-√ पृच्छ + एविणु (पूछकर) १।१७।१   |                                              |
| ं पुच्छिउ–पृष्ट, पूछा १।९                   | 4 19 11 9                                    |
| पुज्ज-पूज्य १।१                             | 31, 31                                       |
| पुजज-पूजय् घातोः कर्मणि ११२                 | •                                            |
| पुर्दिग-(देशी) वदन, मुख ५।२१।               | 4 5                                          |
| पुण्ण-पुण्य शाप्तार, १०।१३।                 |                                              |
| ्पुल-पोतज (जन्म प्रकार) १०।१२।              |                                              |
|                                             | ८ पेक्ख-√दृश् (देखना) १११२।४                 |
| पुष्फमूल-पुष्पमूला (दिक्कुमारी) ९।५।        |                                              |
| पुष्फिमित्त-पुष्पिमत्रा (पत्नी) २।१७।       |                                              |
| पुष्फोत्तर-पुष्पोत्तर (देव विमान) ८।१७।     |                                              |
| पुरउ-पुरतः सम्मुख, चारों ओर २।१।            |                                              |
| पुरवर-नगर १०।१६।१                           |                                              |
| पुरस्सरु-पुरः + सृ + उ-अग्रगामी १।१२।१      | ४ पेसिज्जइ- √ पिष्, पीसा जाता है •१।१४।८     |
| पुराइय-पुराकृत, पूर्वीजित १।२२।६; ३।३०।१    | २ पेसहिँ-प्र + इष + हिँ विधि, (भेजिए) ३।१०।६ |
|                                             |                                              |

| पोढिलु-प्रोष्ठिल ( नामक मुनिराज ) | રાષ્ટ્રાર,        | पंडु–पाण्डुक शिला             | ९।१३।११             |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 41108 71100 ( 1111 ( 1111)        | ८।१३।१३           | पंडुर-पाण्डुर (वर्ण)          | रारा११, १०१७१र      |
| पोम-पद्म (नामक निधि)              | टाइाट             | पंडुरिय-पाण्डुरित             | ३।२६।३              |
| पोम-पद्म (नामक सरोवर)             | १०।१५।३           | पंति-पंक्ति                   | १।६।६               |
| पोममणि-पद्ममणि                    | १।१२।८            | पिंगलु-पिंगल (वर्ण)           | ८।५।६               |
| पोमायर-पद्माकर                    | ४।६।५             | पिंड-पिण्ड, समूह              | . ९।१३।९            |
| पोयणक्खु-पोदनपुर (नामक नगर)       | ३।२१।८            | पिडि-मदनक दाड़िम              | राश्र               |
| पोयणपुर–पोदनपुर (नगर)             | ३।२१।८,           | पुंजी-पुंजीभूत                | ९।१।५               |
|                                   | ११. ६।१।११        | पुंडरीय-पुण्डरीक (सरोवर) ६    | ११२११२, १०११५७      |
| पोयणपुरणाह-पोदनपुरनाथ             | ५।१९।१३           | पुंडुच्छ्-पौंडा और ईख (गन्ना) |                     |
| पोयणपुरवइ-पोदनपुरपति (प्रजापति-   |                   | 59 9                          |                     |
| <del>-</del>                      | ારાષ્ટ્ર, દાષ્ટાદ | r 1                           |                     |
| पोयणवइ-पोदनपति (प्रजापति) ४।४     | · ·               | [46]                          |                     |
| पोयणेसर-पोदनपुर नरेश              | ४।११।१५           | फरगुण-फागुन (मास)             | ५1१३।८              |
| पोलोमी-पौलोमी, इन्द्राणी          | १०।३६।५           | फण-फणावलि                     | ९।१३।७              |
| पंक-कीचड़                         | <b>७</b> ।३।८     | फणिफणाल-फणिफणालि, ना          | गबाण ५।२२।६         |
| पंकबहुल-पंकबहुल (पृथिवी भाग)      | १०।२२।९           | फणि-मणि-फणि-मणि (नागम         | णि) ५।४। <b>१</b> ४ |
| पंकय-पंकज (कमल)                   | शहा७              | फणिवइ-फणिपति (फणीन्द्र)       |                     |
| पंगण-प्रांगण <b>`</b>             | ५।७।१६            | •                             | ९।६।२४              |
| पंगणि–प्रांगण                     | २।१०।१            | फणिंदु-फणीन्द्र               | <b>५।६</b> ।६       |
| पंगर्ण-प्रांगण                    | ७।१६।१०           | फणेंद-फणीन्द्र                | -२।१०।१०            |
| पंचगुरु–पंचगुरु (पंचपरमेष्ठी)     | ६।१७।४            | फरुस-परुष, कर्कश              | १०।२५।१२            |
| पंचत्त् –पंचत्व                   | २।१८।५            | फलिह-स्फटिक १।४               | ग१३, ११९११, सादार   |
| पंचपयार–पांच प्रकार               | ३।२३।५            | फलिहभित्ति-स्फटिक भित्ति      | (स्फटिक मणियोंसे    |
| पंचम कप्पि-पाँचवाँ कल्प (स्वर्ग)  | २।१६।३            | निर्मित भित्ति)               | १।४।१५              |
| पंचिम-पंचमी                       | १०१४१।९           | फलिह-सिलायल-स्फटिक शि         | ालातल <b>३।२</b> ।२ |
| पंचमुट्टि–पंचमुष्ठि (केश)         | ९।२०।६            | फाडिउ–स्फटित ( फाड़ डाला      | ) ५।१७।८            |
| पंचमुह-पंचमुख (सिंह)              | ६।१७।२            | फुड-स्पष्ट                    | १०।८।१३             |
| पंचयण्णु-खरगु-पांचजन्य खड्ग       | ५1१०1१            | फुंडु-स्पष्ट                  | ४।१७।१३; ६।७।१      |
| पंचवयणासण-पंचवदनासन (सिंहास       | न) १०।३।२         | फुरिय-स्फुरित                 | . ३।२०।१            |
| पंचवाणाविल-पंचबाणाविल             | रादा१२            | फुरंत-स्फुर + शतृ             | रा१३।९              |
| पं <b>चवीस-</b> पच्चीस            | २।१६।१            | फुल्ल-फूल                     | ५।२२।२              |
| पंचसय-पांच सौ १।                  | १७१४, ९११४११      | फुल्लगंधु-पुष्पगन्घ ( फूलोंकी | सुगन्घ ) २।३।८      |
| , 9                               | ।५१६, ३।२४।९      | •                             | ो (फूली             |
| पंजारे-पिजड़ा                     | १।१४।७            | हुई बेल )                     | रा३।१८              |
| <b>पंजलयर</b> -प्रांजलतर          | २।८।८             | ,                             | १।१३।१०             |
| पंडव-श्राण्डव                     | १०।३८।१०          | •                             | शरवारर              |
| पंडु-पाण्डु (वर्ग)                | टापा६, ९१९११      | फेनालि-फेनालि, फेनसमूह        | २।७।५               |
|                                   |                   |                               |                     |

| [ ਫ                      | r ]                       | भयव दिक्ख-भागवत दीक्षा २।१६।१०               |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| बइसाह-बैसाख ( मास )      | <b>९।२१।</b> १२           | भयवंत-भगवन्त (सम्बोधन) १।९।८                 |
| बद्घु-बद्ध (बांघ दिया)   | १।१७।८                    | भर-भार १।१३।१                                |
| बल-बलभद्र (विजय)         | ३।३०।१२,६।७।६             | भरहरवेत्ति–भरतक्षेत्र १।३।५, २।२२।७, ३।१।१,  |
| बलि-बलवान् ( बुढ़ापा )   | ३।४।७                     | ३।२१।१                                       |
| बलि-विहि-बलि-विधान       | २।१८।९                    | भरहवरिसि–भारतवर्ष ७।९।३, १०।१३।१०            |
| बहिरिय-विधरित (बहर       | r) ३।१।६                  | भरहवासि-भारतवर्ष २।७।४, ३।३०।१०,             |
| बहु-बहुत                 | १।१२।१२;१।१५।६            | ६।१७।५, ९।१।१                                |
| बहुकाल-दोर्घकाल          | रा११।र                    | भरहु-भरत २।१२।९, ३।३०।१                      |
| बहु-धणु-बहुत धन          | राष्ट्राहर                | भरहेस-भरतेश (वृषभ पुत्र) २।१५।२              |
| बहु-वीहि-बहुद्रीहि (अनेक | प्रकारके धान्य) १।३।५     | भरुअ-भार २।१३।३                              |
| बालायरण-बालाचरण, ब       | गलहठ २।१७।८               | भव्वयण-भव्यजन राष्ट्राप                      |
| बाहुबलि-देउ-बाहुबली देव  |                           | भव्वु-भव्य १।९।३                             |
| बीभच्छ-बीभत्स            | ८।९।८                     | भव्वं भोरुह-भव्यंबुरुह (भव्यरूपी कमल ) १।३।२ |
| बील्हा-विबुध श्रीधरकी म  |                           | भव-भव (नामक रुद्र) ९।२१।७                    |
| बुज्झा–बुघ               | २।१।६                     | भवकोडि-भवकोटि १।१४।१०                        |
| बुद्धउ-बोधित             | २।१०।१३                   | भवणामर-भवनवासी देव ९।१२।३, १०।१।३            |
| बुहयण-बुधजन              | २।१।५                     | भवणंगहि–भवनांग (नामक कल्पवृक्ष) १०।१८।१२     |
| बे—दो                    | ?।८।५                     | भवमलु-भवमल रा९ा८                             |
| बेल्ल-बेला               | ९।१९।१                    | भवसायर-भवसागर १।१५।१                         |
| बँघाइय-बन्घादिक          | २।९।१५                    | भवावलि–भवावलि २।६।१३, ६।१३।१२                |
| बिबिय-बिम्बित            | . शश्र                    | भवियण-भविकजन, भव्यजन २।६।५, २।७।३            |
| ſ.v.                     | n <sup>.</sup>            | भवंबुरासि–भवांबुराशि (भवरूपी समुद्र ) १।९।९  |
| [भ                       | _                         | भसलु-भ्रमर ८।३।३                             |
| भउ-भय                    | . १।११।२                  | भाइ-भाई ५।२२।१                               |
| भउहालउ–भौहोंवाला         | २।७।९                     | भाउ-भाई १।१२।१२                              |
| भक्खण-भक्षण              | . शक्षा १२                | भाणु-√भण् (विधि.) कहें १।९।१०                |
| भग्-भग्न                 | ४।२२।१३                   | भाणु-सूर्य ११४१३, १११०।११                    |
| भड़ोह-योद्धागण           | े ४।५।७                   | भामंडल-भामण्डल १०।१।६                        |
| • •                      | ।३।१, १।१६।९, १।७।४       | भायण-भाजन ( नामक कल्पवृक्ष ) १०।१८।११        |
| भत्त-भक्त                | १।१०।१२                   | भायणु-भाजन ४।१५।४                            |
| भत्तिविसेस-भक्तिविशेष    | राक्षार २                 | भारद्दाय-भारद्वाज (नामक विष्र ) २।१७।२,      |
| भत्थायारु-भस्त्राकार     | ५।१२।८                    | २।१९।१०                                      |
| भम-भ्रमण                 | २।२।७                     | भारह-भारत (वर्ष) २।११।४, ३।१८।४, ६।११।१      |
| भमरालि-भ्रमर समूह        | - १।८।१                   | भालयलि–भाल-तल ( माथा ) १।१७।७                |
| भिनर-भ्रमणशील            | <b>પાર્</b> ધા <b>ર</b> ૨ | भाव-भाव (वचन अथवा संकेत ) १०।५।११            |
| भयभीय-मयभीत              | २१६१८                     | भावंगए-भावंगत १।११।७                         |
| भव-भोय-विरत्त-भ्वभोग     | ावरक्त २।१४।११            | भाविय-भावित १।४।१५                           |
| ४३                       |                           |                                              |
|                          |                           |                                              |

| भावें-भावपूर्वंक                   | <b>२</b> ।४। <b>२</b> | भोयभूमि-भोगभूमि               | १०११५११          |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| भासमाणेभासमान ( सुशोभित )          | ११५१८                 | भोयावणी-भोगभूमि               | १०।१६।९          |
| भासुर-भास्वर (देव)                 | २।१८।६                | भंगुर-कुटिल                   | २।७।९            |
| भासुर–भास्वर                       | २।१७।५                |                               | रारशार, ४।९।२    |
| भासुरु–भास्वर ( देव )              | २।२२।१५               | भिगु-भ्रमर                    | २।३।१०           |
| मिउड़ि–भृकुटि                      | १०।२३।१२              | भिगार-भृंगार                  | ९।१३।२           |
| भिडंतु–(देशी) √ भिड् + शतृ (भिड़ना | ) २११३१८              | भिदण-भेदन                     | ८।१६।४           |
| भिण्ण-विदीर्ण                      | ૪ારા <b>१</b> १       | भुंजइ-√भुज् + इ ( भोगता है    | ) १।११।१२        |
| भित्तु -भित्ति, दीवार              | १।१२।२                | भुंजंत-√भुज्+ शतृ             | २।१८।१           |
| भोमसत्ति-भोमशक्ति                  | ५।१८।५                | -                             |                  |
| भीमु-भीम (योद्धा) ४।५।१२, ५।१७     | 1१, ५1१८।५            | [ 풔 ]                         |                  |
| भीर-भीर, कायर                      | रा१४।११               | मइरं-मदिरांग ( कल्पवृक्ष )    | १०।८।११          |
| भीव-भीषण                           | ११९।९                 | मइलिय-मलिनित                  | २।२१।१           |
| भीसणु-भीषण                         | २।७।९                 | मइवंत-मतिमत                   | ४।२।३, ८।४।११    |
| भोसु—भीषण                          | १।१२।६                | मइवंतहमणे-विद्वानोंके मनमें   | ११५१७            |
| भुजगवर-भुजगवर ( द्वीप )            | १०१९१७                | मइवंतु-मतिवत्                 | राशक             |
| भुत्तउ-भोका                        | राशाट                 | मइ-सुइ-अवहि-मति, शुत एवं व    |                  |
| भुत्तु-भुक्त ( भोनकर )             | १।१४।६                |                               | २।१२।६           |
| भुव-भुजा                           | २।१०।११               | मइं-मित (बुद्धि) १।           | १४।११, १।१५।५    |
|                                    | ११।३, २।५।२           | मइंद-मृगेन्द्र                | १०।८।१५          |
| भूइ-भूति                           | 41818                 | मउड-मुकुट                     | ४।३।८            |
| भूगोयर–भूगोचर                      | ४।५।६                 | मउडधर–मुकुटघारी               | २। <b>१२</b> ।१२ |
| भूभंग-भूभंग                        | <b>১</b> ।০।১         | मउडमं <b>डिय</b> —मुकुटमण्डित | १।४।८            |
| भूय-भूत                            | १०।२९।११              |                               | २।२०।१८          |
| भूरिकाल-भूरिकाल, दोर्घकाल २।७      | ११३, २।१९।३           | मउणु-मौन                      | शारदार्२, २ा७ार  |
|                                    | ८।१२, ३।६।१           | मउलिय-मुकुलित                 | रा१रा३, ६।३।१    |
| भूवल्लह—भूवल्लभ                    | ३।७।१०                | मऊहु-मयूख ( किरण )            | ९१६१२५           |
| भूसण-भूसण ( नामक कल्पवृक्ष )       | १०११८।११              | मिक्खय-मक्खी                  | १०।८।३           |
| भूसण-आभूषण                         | २१५।१०                |                               | २।१०।१६          |
| भूसिउ-भूषित, सुशोभित ११३।८, १।     | ।५।९, १।११।६          | मरग्ध-मार्गणा                 | <b>१</b> ०।३६।४  |
| भूहर-भूषर                          | ३१६११६                | मग्गमि-मार्गय् ( मौगना )      | १।१६।११          |
| भेय-भेद                            | टाइा९                 | मग्गरइ-मार्गमें रत            | १।१६।९           |
| भेरी-भेरी                          | १।१०।८                | मरगु-मार्ग                    | १।१६।१०          |
| भेरी-रव-भेरी-रव-भेरीकी व्वनि       | २१४।१३                | मगह-मगघ (देश)                 | २१२२१७           |
| ુમો−ફે                             | <b>१</b> १३१३         | ` 3                           | ३।१।२            |
| भोयम-भोजनांग ( नामक कल्पवृक्ष )    |                       | •                             | श्वारराहे०       |
| भोगान-भोजनदान ( आहारदान            |                       | •                             |                  |
| हे <b>सेस</b> स्थोग                | शारश्राह              | मघवि-मघवी ( नामक नरक )        | १०।२१४           |
|                                    |                       |                               |                  |

| मच्छर-रहिय–मात्सर्य-विहीन                                                                                                                                                                                                                                                                        | राशट                                                                                                                              | मयरहर-मकरगृह (समुद्र) १०।१०।६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०।१६।९                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मच्छर-मात्सर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५।५।६                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>१</b> 017919                                                                                                                   |
| मज्ज–मद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १०।७।५                                                                                                                            | मयरहरे–मकरगृह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४।७।३                                                                                                                             |
| मज्जार–मार्जार                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ९।११।११                                                                                                                           | मयरोह—मकरोदधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | राण४                                                                                                                              |
| मज्जंत-मस्ज + शतृ                                                                                                                                                                                                                                                                                | १।१४।९                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>अट, राटा</b> १                                                                                                                 |
| मज्झन्नयालि–मध्याह्नकाल                                                                                                                                                                                                                                                                          | ९।२०।११                                                                                                                           | मयारि-मृगारि (पंचानन सिंह)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४।९।८                                                                                                                             |
| मज्झि–मध्य                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १।१४।१०                                                                                                                           | मयावइ-मृगावती (रानी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३।२२।६                                                                                                                            |
| मज्झंगुली-मध्य अँगुली                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>५।२१।१२</b>                                                                                                                    | मयंग-मतंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २।१३।२                                                                                                                            |
| मण्णेवि-√ मन् + इवि, मानकर                                                                                                                                                                                                                                                                       | १।१५।७                                                                                                                            | मयंगु-मतंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३।२।६                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ।३।१, १०।५।३                                                                                                                      | मरण-मृत्यु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शाश्वाश                                                                                                                           |
| मणअणुराएँ–मनमें अनुरागपूर्वक                                                                                                                                                                                                                                                                     | २।५।२१                                                                                                                            | मरणावत्थ–मरणावस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २।२२।१                                                                                                                            |
| मणपज्जवु-मनःपर्ययज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                           | ९।२०।१०                                                                                                                           | मरीइ–मरीचि (व्यक्ति)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २।१४।२                                                                                                                            |
| ं मणवावारे-मनके व्यापारसे                                                                                                                                                                                                                                                                        | शपारे४                                                                                                                            | मरु-वायु (कायिक जीव)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०।४।३                                                                                                                            |
| मणहर–मनोहर                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १।१२।७                                                                                                                            | मरुपसरिय-मरुप्रसृत (वायुसे प्रसारित)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २।२०।१२                                                                                                                           |
| मणहरकंठा-मनोहर स्कन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४।२०।१०                                                                                                                           | मरुहय-प्रलयकालीन वायु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४१५।८                                                                                                                             |
| मणिगण-मणिसमूह                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १।४।२                                                                                                                             | मरेवि−√ मृ + शतृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २।११।२                                                                                                                            |
| मणिच्छिय-मनमें इच्छित                                                                                                                                                                                                                                                                            | शश                                                                                                                                | मल्लय-मल्ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १०।१७।६                                                                                                                           |
| मणिभायण-मणि-भाजन                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ९।२०।७                                                                                                                            | मल्लिदेव-मल्लिनाथ (तीर्थंकर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शाशाहर                                                                                                                            |
| मणिमय-मणिमय ( मणियोंसे युक्त )                                                                                                                                                                                                                                                                   | शारपाट,                                                                                                                           | मलयविलसिया–मलयविलसिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २।६।११                                                                                                                            | (नामक छन्द) ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ८।१ (प्रारम्भ)                                                                                                                    |
| मणुव-मानव, मनुष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                | २।६।११<br>३।१।८, ४।७।५                                                                                                            | (नामक छन्द) २<br>मलयाणिल–मलयानिल (वायु)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रा <b>१</b> (प्रारम्म)<br><b>१</b> ।८।१३                                                                                          |
| मणुव–मानव, मनुष्य<br>मणुसोत्तर–मानुषोत्तर (पर्वत)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३।१।८, ४।७।५                                                                                                                      | मलयाणिल-मलयानिल (वायु)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १।८।१३                                                                                                                            |
| मणुसोत्तर–मानुषोत्तर (पर्वत)<br>मणोज्ज–मनोज्ञ<br>मणोरह–मनोरथ                                                                                                                                                                                                                                     | ३।१।८, ४।७।५<br>१०।१३।८                                                                                                           | मलयाणिल–मलयानिल (वायु)<br>मलिणी–मलिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १।८।१३<br>५।१०।४                                                                                                                  |
| मणुसोत्तर–मानुषोत्तर (पर्वत)<br>मणोज्ज–मनोज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                    | २।१।८, ४।७।५<br>१०।१३।८<br>२।३।१०                                                                                                 | मलयाणिल–मलयानिल (वायु)<br>मलिणी–मलिन<br>मसाणभूमि–श्मशान भूमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शेटा१३<br>पा१०१४<br>पा४।१०                                                                                                        |
| मणुसोत्तर–मानुषोत्तर (पर्वत)<br>मणोज्ज–मनोज्ञ<br>मणोरह–मनोरथ                                                                                                                                                                                                                                     | ३१११८, ४१७१५<br>१०११३१८<br>३१३११०<br>२१४१५                                                                                        | मलयाणिल-मलयानिल (वायु)<br>मलिणी-मलिन<br>मसाणभूमि-श्मशान भूमि<br>मसूरी-मसूर ( अनाज )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १।८।१३<br>५।१०।४<br>५।४।१०<br>१०।६।५                                                                                              |
| मणुसोत्तर–मानुषोत्तर (पर्वत)<br>मणोज्ज–मनोज्ञ<br>मणोरह–मनोरथ<br>मणोहर–मनोहर (सुन्दर)                                                                                                                                                                                                             | ३१११८, ४१७१५<br>१०११३१८<br>३१३११०<br>२१४१५<br>११११                                                                                | मलयाणिल-मलयानिल (वायु)<br>मिलणी-मिलन<br>मसाणभूमि-श्मशान भूमि<br>मसूरी-मसूर (अनाज )<br>मसूरी-मसूर (नेत्रका आकार)<br>महकालु-महाकाल<br>महणीसणु-महाघ्वनि                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १।८।१३<br>५।१०।४<br>५।४।१०<br>१०।६।५<br>१०।११।९<br>८।५।६                                                                          |
| मणुसोत्तर–मानुषोत्तर (पर्वत)<br>मणोज्ज–मनोज्ञ<br>मणोरह–मनोरथ<br>मणोहर–मनोहर (सुन्दर)<br>मणोहिराम–मनको रमानेवाळा                                                                                                                                                                                  | ३१११८, ४१७१५<br>१०११३१८<br>३१३११०<br>२१४१५<br>११११६<br>११३१३                                                                      | मलयाणिल-मलयानिल (वायु) मिलणी-मिलन मसाणभूमि-स्मशान भूमि मसूरी-मसूर (अनाज) मसूरी-मसूर (नेत्रका आकार) महकालु-महाकाल महणीसणु-महाष्विन महोपामु-महापद्म (सरोवर)                                                                                                                                                                                                                                                                               | १।८।१३<br>५।१०।४<br>५।४।१०<br>१०।६१।५<br>१०।११।६<br>८।५।६<br>२।७।९                                                                |
| मणुसोत्तर-मानुषोत्तर (पर्वत)<br>मणोज्ज-मनोज्ञ<br>मणोरह-मनोरथ<br>मणोहर-मनोहर (सुन्दर)<br>मणोहिराम-मनको रमानेवाला<br>मत्तमहागउ-मत्तमहायज                                                                                                                                                           | ३११।८, ४१७१५<br>१०११३।८<br>३१३११०<br>२१४१५<br>११११६<br>११३१३                                                                      | मलयाणिल-मलयानिल (वायु) मिलणी-मिलन मसाणभूमि-स्मशान भूमि मसूरी-मसूर (अनाज) मसूरी-मसूर (नेत्रका आकार) महकालु-महाकाल महणीसणु-महाद्वनि महपोमु-महापद्म (सरोवर) १०। महपुंडरीय-महापुण्डरीक (सरोवर) १०।                                                                                                                                                                                                                                          | १।८।१३<br>५।१०।४<br>५।४।१०<br>१०।६१।५<br>१०।११।६<br>८।५।६<br>२।७।९                                                                |
| मणुसोत्तर-मानुषोत्तर (पर्वत)<br>मणोज्ज-मनोज्ञ<br>मणोरह-मनोरथ<br>मणोहर-मनोहर (सुन्दर)<br>मणोहिराम-मनको रमानेवाला<br>मत्तमहागउ-मत्तमहायज<br>मत्थ-माथा                                                                                                                                              | ३११८, ४१७१५<br>१०११३८<br>३१३११०<br>२१४१५<br>१११६<br>११३१३<br>२१६१४                                                                | मलयाणिल-मलयानिल (वायु) मिलणी-मिलन मसाणभूमि-इमशान भूमि मसूरी-मसूर (अनाज) मसूरी-मसूर (नेत्रका आकार) महकालु-महाकाल महणीसणु-महाघ्विन महपोमु-महापद्म (सरोवर) १०। महपुंडरीय-महापुण्डरीक (सरोवर) १०। महमाणससर-महामानस सरोवर                                                                                                                                                                                                                    | १।८।१३<br>५।१०।४<br>५।४।१०<br>१०।११।९<br>८।५।६<br>२।७।९<br>१५।११-१५                                                               |
| मणुसोत्तर-मानुषोत्तर (पर्वत) मणोज्ज-मनोज्ञ मणोरह-मनोरथ मणोहर-मनोहर (सुन्दर) मणोहिराम-मनको रमानेवाला मत्तमहागउ-मत्तमहायज मत्थ-माथा मद्द-मार्वव मन्थरगइ-मन्थरगति मय-मज्जा                                                                                                                          | ३११८, ४१७१५<br>१०१३१८<br>३१३१६<br>१११६<br>११३१३<br>२१६१४<br>२१६१४<br>२१२११२                                                       | मलयाणिल-मलयानिल (वायु) मिलणी-मिलन मसाणभूमि-इमशान भूमि मसूरी-मसूर (अनाज) मसूरी-मसूर (नेत्रका आकार) महकालु-महाकाल महणीसणु-महाध्वनि महणोमु-महापद्म (सरोवर) १०। महपुंडरीय-महापुण्डरीक (सरोवर) १०। महमाणससर-महामानस सरोवर महसुक्क-महाशुक्र (स्वर्ग)                                                                                                                                                                                          | १।८।१३<br>५।१०।४<br>५।४१०<br>१०।१११९<br>८।५।६<br>२।७।९<br>१५।११-१५<br>२।२०।११                                                     |
| मणुसोत्तर-मानुषोत्तर (पर्वत) मणोज्ज-मनोज्ञ मणोरह-मनोरथ मणोहर-मनोहर (सुन्दर) मणोहिराम-मनको रमानेवाला मत्तमहागउ-मत्तमहायज मत्थ-माथा मद्द-मार्दव मन्थरगइ-मन्थरगति मय-मण्जा मयगल-मदगल मदोन्मत्त (हाथी) २।                                                                                            | ३११८, ४१७१५<br>१०१३१८<br>२१४१५<br>१११६<br>११३१३<br>२१६१४<br>२१६१४<br>२१२१४२<br>१०१३२१४                                            | मलयाणिल-मलयानिल (वायु) मिलणी-मिलन मसाणभूमि-इमशान भूमि मसूरी-मसूर (अनाज) मसूरी-मसूर (नेत्रका आकार) महकालु-महाकाल महणीसणु-महाघ्विन महपोमु-महापद्म (सरोवर) १०। महपुंडरीय-महापुण्डरीक (सरोवर) १०। महमाणससर-महामानस सरोवर महमाणससर-महामानस सरोवर महसुक्कि-महाशुक (स्वर्ग) महाइयवीर-महावीर और अतिवीर                                                                                                                                          | १।८।१३<br>५।१०।४<br>५।४।१०<br>१०।११।९<br>८।५।६<br>२।७।९<br>१५।११-१६<br>२।१५।७-१६<br>३।१७।१२                                       |
| मणुसोत्तर-मानुषोत्तर (पर्वत) मणोज्ज-मनोज्ञ मणोरह-मनोरथ मणोहर-मनोहर (सुन्दर) मणोहिराम-मनको रमानेवाला मत्तमहागउ-मत्तमहायज मत्थ-माथा मद्द-मार्वव मन्थरगइ-मन्थरगति मय-मज्जा मयगल-मदगल मदोन्मत्त (हाथी) २। मयच्लिया-मृगाक्षी (मृगनयनी)                                                                | ३११८, ४१७१५<br>१०१३१८<br>३१३१६<br>१११६<br>११३१३<br>२१६१४<br>२१६१४<br>२१२११२<br>१०१३२१४                                            | मलयाणिल-मलयानिल (वायु) मिलणी-मिलन मसाणभूमि-स्मशान भूमि मसूरी-मसूर (अनाज) मसूरी-मसूर (नेत्रका आकार) महकालु-महाकाल महणीसणु-महाध्वनि महणोमु-महापद्म (सरोवर) १०। महपुंडरीय-महापुण्डरीक (सरोवर) १०। महमाणससर-महामानस सरोवर महमाणससर-महामानस सरोवर महसुविक-महाशुक्क (स्वर्ग) महाइयवीर-महावीर और अतिवीर महाउहु-महाआयुष                                                                                                                         | १।८।१३<br>५।१०।४<br>५।४११०<br>१०।१११९<br>८।५।६<br>२।७।९<br>१५।११-१५<br>२।२०।११<br>३।१७।१२<br>९।२१।८                               |
| मणुसोत्तर-मानुषोत्तर (पर्वत) मणोज्ज-मनोज्ञ मणोरह-मनोरथ मणोहर-मनोहर (सुन्दर) मणोहिराम-मनको रमानेवाला मत्तमहागउ-मत्तमहायज मत्थ-माथा मद्द-मार्वव मन्थरगइ-मन्थरगति मय-मण्जा मयगल-पदगल मदोन्मत्त (हाथी) २। मयच्छिया-मृगाक्षी (मृगनयनी) मयण-मदन १।६।५, १।९                                             | ३११८, ४१७१५<br>१०१३१८<br>३१३१९<br>२१४१५<br>१११६<br>११३१३<br>२१६१४<br>२१६१४<br>१०१३२१४<br>७१८, ५११८१७<br>३१२२१                     | मलयाणिल-मलयानिल (वायु) मिलणी-मिलन मसाणभूमि-इमशान भूमि मसूरी-मसूर (अनाज) मसूरी-मसूर (नेत्रका आकार) महकालु-महाकाल महणीसणु-महाघ्वनि महपोमु-महापद्म (सरोवर) १०। महपुंडरीय-महापुण्डरीक (सरोवर) १०। महमुक्क-महाशुक (स्वर्ग) महाइसवीर-महामानस सरोवर महसुक्क-महाशुक (स्वर्ग) महाइसवीर-महावीर और अतिवीर महाउहु-महाआयुष महाकरिदु-महाकरीन्द्र (ऐरावत हाथी)                                                                                         | १।८।१३<br>५।१०।४<br>५।४।१०<br>१०।११।९<br>८।५।६<br>२।७।९<br>१५।११-१६<br>२।१५।७-१६<br>३।१७।१२<br>९।२१।८<br>१०।१६                    |
| मणुसोत्तर-मानुषोत्तर (पर्वत) मणोज्ज-मनोज्ञ मणोरह-मनोरथ मणोहर-मनोहर (सुन्दर) मणोहिराम-मनको रमानेवाला मत्तमहागउ-मत्तमहायज मत्थ-माथा मद्द-मार्वव मन्थरगइ-मन्थरगति मय-मण्जा मयगल-मदगल मदोन्मत्त (हाथी) २। मयण्लिया-मृगाक्षी (मृगनयनी) मयण-मदन १।६।५, १।९                                             | हाशाट, ४।७।५<br>१०।१३।८<br>३।३।१०<br>२।४।५<br>१।१।६<br>१।३।३<br>२।६।४<br>२।६।४<br>१०।३२।४<br>७।८, ५।१८।७<br>३।२२।३                | मलयाणिल-मलयानिल (वायु) मिलणी-मिलन मसाणभूमि-स्मशान भूमि मसूरी-मसूर (अनाज) मसूरी-मसूर (नेत्रका आकार) महकालु-महाकाल महणीसणु-महाद्यनि महणोस्-महापद्म (सरोवर) १०। महपुंडरीय-महापुण्डरीक (सरोवर) १०। महमाणससर-महामानस सरोवर महमाणससर-महामानस सरोवर महसुक्कि-महाशुक्र (स्वर्ग) महाइयवीरु-महावीर और अतिवीर महाउहु-महाआयुष महाकरिंदु-महाकरीन्द्र (ऐरावत हाथी) महाकरीसु-महाकरीश                                                                   | १।८।१३<br>५।१०।४<br>५।१११०<br>१०।१११९<br>८।५।६<br>२।७।९<br>१५।११-१५<br>२।२०।११<br>३।१७।१२<br>१०।२१८<br>१०।२६।१६<br>५।११।९         |
| मणुसोत्तर-मानुषोत्तर (पर्वत) मणोज्ज-मनोज्ञ मणोरह-मनोरथ मणोहर-मनोहर (सुन्दर) मणोहिराम-मनको रमानेवाला मत्तमहागउ-मत्तमहायज मत्थ-माथा मद्द-मार्दव मन्थरगइ-मन्थरगति मय-मज्जा मयगल-मदगल मदोन्मत्त (हाथी) २। मयक्लिया-मृगाक्षी (मृगनयनी) मयण-मदन १।६।५, १।९ मयणाणल-मदनानल (मदनरूपी अग्मियमत्त-मदोन्मत्त | हाशाट, ४।७।५<br>१०।१३।८<br>३।३।१०<br>२।४।५<br>१।१।६<br>१।३।३<br>२।६।४<br>२।६।४<br>१०।३२।४<br>१०।३२।४<br>१।१२।७<br>३।२२।५<br>११२।४ | मलयाणिल-मलयानिल (वायु) मिलणी-मिलन मसाणभूमि-इमशान भूमि मसूरी-मसूर (अनाज) मसूरी-मसूर (तेत्रका आकार) महकालु-महाकाल महणीसणु-महाघ्विन महपोमु-महापद्म (सरोवर) १०। महपुंडरीय-महापुण्डरीक (सरोवर) १०। महपुंडरीय-महापुण्डरीक (सरोवर) १०। महमाणससर-महामानस सरोवर महमाणससर-महामानस सरोवर महसुक्कि-महाशुक्र (स्वर्ग) महाइयवीरु-महावीर और अतिवीर महाउहु-महाआयुष महाकरिंदु-महाकरीः (ऐरावत हाथी) महाकरीसु-महाकरीः महागज-महागज                          | १।८।१३<br>५।१०।४<br>५।४।१०<br>१०।११।५<br>१०।११।६<br>२।७।९<br>१५।११-१५<br>२।१०।११<br>२।२१।८<br>१०।२६।१६<br>९।११।९०<br>५।११।९०      |
| मणुसोत्तर-मानुषोत्तर (पर्वत) मणोज्ज-मनोज्ञ मणोरह-मनोरथ मणोहर-मनोहर (सुन्दर) मणोहिराम-मनको रमानेवाला मत्तमहागउ-मत्तमहायज मत्थ-माथा मद्द-मार्वव मन्थरगइ-मन्थरगति मय-मण्जा मयगल-मदगल मदोन्मत्त (हाथी) २। मयण्लिया-मृगाक्षी (मृगनयनी) मयण-मदन १।६।५, १।९                                             | हाशाट, ४।७।५<br>१०।१३।८<br>३।३।१०<br>२।४।५<br>१।१।६<br>१।३।३<br>२।६।४<br>२।६।४<br>१०।३२।४<br>७।८, ५।१८।७<br>३।२२।३                | मलयाणिल-मलयानिल (वायु) मिलणी-मिलन मसाणभूमि-इमशान भूमि मसूरी-मसूर (अनाज) मसूरी-मसूर (तेत्रका आकार) महकालु-महाकाल महणीसणु-महाघ्विन महणोसणु-महाप्य (सरोवर) १०। महपुंडरीय-महापुण्डरीक (सरोवर) १०। महपुंडरीय-महापुण्डरीक (सरोवर) १०। महमाणससर-महामानस सरोवर महमाणससर-महामानस सरोवर महमाणससर-महामानस सरोवर महसुक्कि-महाशुक (स्वर्ग) महाइयवीरु-महावीर और अतिवीर महाउहु-महाआयुष महाकरिंदु-महाकरीन्द्र (ऐरावत हाथी) महाकरीसु-महाकरीश महागज-महागज | १।८।१३<br>५।१०।४<br>५।११९<br>१०।११९<br>१०।११९<br>१५।११-१५<br>२।१५।७-१६<br>२।२०।११<br>३।१७।१२<br>९।२१।८<br>१०।१०<br>६।११९<br>९।११९ |

| महामइ-महामति                          | ११११६, २११८१७       | माऊर-मयूर, मोर                                        | टाणर            |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| महालया-महालता                         | राश्वा              | मागण्-मांगना, याचना                                   | ५।४।३           |
| महासइ-महान् आशयवाले                   | राटाइ               |                                                       | राश्हार, दाशप   |
| महासम्-महाशम                          | ४।२१।९              | •                                                     | ।२२।८, १०।२।४   |
| महाहिमवंत-महाहिमवन्त (पर्व            |                     | माणउ-माणव ( नामक निधि )                               | ८।५।७           |
| 4611644/1-4611644/1 (44               | १०।१५।१२            | माणव-माणव (नामक निधि)                                 | ८१५१०           |
| महि-महो, पृथिवी (कायिक जी             |                     | माणि-मानो, समझो                                       | शश्राह          |
| महिणाहु-पृथिवीनाथ                     | २।५।८               | माणिण-मानिनी                                          | राहा९           |
| महिताडिय-महोताडित, पृथिवी             |                     | माणंतु-माण + अन्त ( मानना )                           |                 |
| महिमंडलु-महीमण्डल                     | २।४।१०              | माय-गाया                                              | शिक्षाद         |
| महिय-महित, पूजित                      | ८।२।१२              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | ११०।१३, २।३।४   |
| महियल-महोतल                           | शक्षारुच, चारारुच   | मारण-मारण                                             | ८।१६।४          |
| महिराएँ–महोराज (नन्दिवर्धन)           | ·                   | मारिवि−√ मृ + इवि—मारकर                               | रा <b>८।१</b>   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                     | मारी-मारी (रोग)                                       | ११८१२<br>इ।१११३ |
| महिरुहतलि-वृक्ष के नीचे               | १।९।२               | मालिया-मालिका                                         | शादार           |
|                                       | शटाइ, १०।२६।८       | मास-उड़द                                              | ८१५११०          |
| महिवइ-महीपति                          | 51818               | मास-महीना                                             | ८१२/१३          |
| महिवलइ-पृथिवीतल                       | शपा३                | मासोपवास-मासोपवास ( व्रत )                            | ३।१७।१          |
| महिवीढु-पृथिवीमण्डलपर                 | १।७।१               | मासंसउ-मासभक्षण                                       | १०।१७।१४        |
| महिस-महिष, भैंसा                      | हार्श्वा ।          | मासित्रज्ञातमक्षण<br>माहिद-माहेन्द्र (स्वर्ग) २।१९।४, |                 |
| महिहर-महोधर, महाराजा                  | रापार्थ, ४।२०।१४    | _                                                     |                 |
| महि्हर-पृथिवी                         | ४।२०।१४             | मिच्चु-मृत्यु २।<br>मिच्छत्त-मिथ्यात्व                | १२१।१०, ५।१४।८  |
| महिहर-पर्वत                           | शशह                 | •                                                     | \$10\$1\$       |
| महोयल-पृथिवीतल                        | २।२।६               | मिच्छत्तमेण चुओ-मिथ्यात्वसे च                         | -               |
| महोवीदु-महि + पीठ, पृथिवी             |                     | मिच्छत्ताणल-जाल-मिथ्यात्वकी                           |                 |
| महोसु-महि + ईश = महीश (               | -                   | <del></del>                                           | २।२२।२          |
| महु-मेरी, मुझे                        | राशारह, शारार०      | मिच्छत्तारि-मिथ्यात्वारि                              | <b>२</b> ।६।६   |
| महु–मधु                               | शिक्षारेष्ठ, १०१७१५ | मिच्छत्तासत्तु-मिथ्यात्वमें आसक                       |                 |
| महुमासे-मधुमास                        | <b>९</b> ।९।८       | मिच्छा-मिथ्या (गुणस्थान )                             | १०।३६।६         |
| महुर-मधुर                             | १११७।९              | मिच्छादिद्धि-मिथ्यादृष्टि                             | २।१६।९          |
| महुर-मथुरा ( नगरी )                   | ३।१७।२              | मिच्छाहिउ-म्लेच्छाधिप                                 | राहशह           |
| महुवर–मघुकर                           | ३।५।१२, ४।३।१४      | मिदुमहि-मृदुभूमि (पृथिवीकायिः                         |                 |
| महुस्सर्-मधुर स्वर                    |                     | मिस्स-मिश्र (पृथिवी)                                  | १०।७।१          |
| महु सुनिक-महाशुक्र (स्वर्ग            |                     | मिस-मिष्-बहाना                                        | ३।१५।३          |
| महे-महि ( आधारभूमि )                  |                     | मिहिर–सूर्य                                           | शशा             |
| महोर्य-महोरग                          | १०।८।१५             | मीण-मत्स्य                                            | १०११०११         |
| महत्त्र मह + शत् — महान्              | •                   | मीलियक्खु-मीलिताक्षि, नेत्र निर्म                     | ीलन ५।१४।४      |
| महिद्द-माहेन्द्र (स्वर्ग)             | ६।५।९               |                                                       | शाशांज, सारसार  |
| माइड मात, स्मागा हुआ, अ               | स हुवा ः २।१२।१     | मुक्कु-मुक्त, छोड़ना                                  | शश्राह.         |

|                          | •                        |                             |                      |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| मुक्खप्पह-मोक्षका पथ     | ८।१०।९                   | यारिसु–यादृश                | ४।१५।९               |
| मुग्गर-मुद्गर ( अस्त्र ) | ५११५१३, ६११३१४           | r 7                         |                      |
| मुच्छा-मूच्छा            | रारशा४, पार्श्राहर       | [ र ]                       |                      |
| मुणिणाह-मुनिनाथ          | रा४।१२                   | रइ–रति                      | १।१४।५               |
| मुणिदाण-मुनिदान, मुनि    | ायोंको दान दे ३।२।९      | रइंदूवउ-रतिका दूत           | २।८।१२               |
| मुणि-दिण्ण-मुनिदत्त      | १।१०।५                   | रइभाउ–रतिभाव                | २।१९1१               |
| मुणि-पय-मुनिपद           | २।६।२                    | रइय-रचित                    | ४।४।३                |
| मुणिपुंगव-मुनिपुंगव      | २।४।९                    | रइवर-रतिवर (कामदेव) १।१।    | १५, २।८।३, ३।५।१     |
| मुणिय–ज्ञात              | २।१९।८                   | रइविसइ-रितविषय              | १।८।९                |
| मुणिवरु–मुनिवर           | १।१७।१२                  | <b>रइहरि</b> रितगृह         | ३।२१।१२              |
| मुणिवंदण–मुनिवन्दना      | रापारश                   | रईसर-कामदेव                 | शहाश                 |
| मुणीसर–मुनोश्वर          | शहार, शारा७, शारशाप,     | रउद्द-रौद्र (रूप)           | १०।१०।२              |
|                          | २।३।१६                   | रउरव-रौरव (नरक)             | १०।२१।९              |
| <b>मुणीसु</b> –मुनीश     | १।९।२                    | रक्खण-रक्षण                 | १।७।९                |
| मुणंति-ज्ञा ( घातोः )    | (विचार करना ) १।८।७      | रक्खस–राक्षस                | १०।२९।११             |
| मुत्त-मूत्र              | १०।३२।४                  | रक्खा–रक्षा                 | १।१३।१               |
| मुसल-मुसल ( बस्त्र )     | ५।७।९, ६।४।४             | र्ज्ज-राज्य                 | १।४।१७               |
| मुसलु–मुसल               | ५।९।१५                   | रज्जु-राज्य                 | १।१३।१, १।१५।४       |
| मुह—मुख                  | शाशाहर, शाहाप            | रणज्झणंत-रणझुण-रुणझुण (ध    | व्रवन्यात्मक) ३।२०।३ |
| मूग-मूँग                 | ८।५।१०                   | रणमहि-रणमहि, युद्धभूमि      | १।५।४                |
| मूढ-मूर्ख, दिग्भ्रान्त   | ે ૪ા૬ા૧                  | रण-रण-रण-रण (घ्वन्यात्मक)   | ३।२०।२               |
| •••                      | १।१५।५, २।६।८, २।९।१५    | रणावणी–रणभूमि               | ४।११।६               |
| मूलिय-प्रमुख             | -१।१०।१२                 | रणिओ-रणित (बजने लगे, ध्य    | वन्यात्मक) २।१४।१    |
| मेइणि-मेदिनी             | रा१३।३, ३।२७।१३          | <b>र</b> त्त–रक्त           | १०।३२।४              |
| मेइणिवलय-पृथिवी-वल       | प्रय                     | रत्तणयणु-रक्त-नयन (रक्तवर्ण | के नेत्रवाला) २।७।११ |
| मेइणिवहु-मेदिनीरूपी      |                          | रत्ता-रक्ता (नदी)           | १०।१६।४              |
| मेत्ताणुउ-मित्रानुक ( ब  | होण ) ( पूर्वोत्तर कोण ) | र्तू-रक्ताभ                 | २।३।११               |
| •                        | ७।१४।६                   | रत्पल-रक्त-कमल              | ७।१।१५               |
| मेरउ-मेरु ( पर्वत )      | <u>१।२</u> ०।१           | रत्तोदा-रक्तोदा (नदी)       | १०११६।४              |
| मेरु-मेरु (पर्वत )       | २।१२।५, १०।२।२           | रम्मय-रम्यक् (क्षेत्रनाम)   | १०।१४।८              |
| मेल्लिव-मुच ( घातोः      | ) छोड़कर २।६।४           | रम्म्-रम्य                  | १।१४।९               |
| मेल्लंत-मुञ्चत्          | शाहपाहर, हाडार           | रमणि-रमणी                   | शिष्टाइट, शार्हाट    |
| मेसु-गेष                 | ९।११।१०                  | रमणुक्कंठिएण-रमणोत्कण्ठि    | त (रमणकार्यमें       |
| मेह-मेघ                  | २।१०।१                   | ,                           | उत्कण्ठित ) १।१३।८   |
| मेहलसेणि-मेबलाश्रेणी     | ३।१८।७                   | रय-रज                       | रादार, ३।१।७         |
| मेहला-मेखला              | शटार                     | रयण-रत्न                    | शारशार, शारार        |
| •                        | [ य ]                    | रयणकंत-रत्नोंकी कान्ति      | शशा                  |
| यणं-जन                   | १।१७।११                  |                             | स१११६                |
| न्य न्यः न्यः।           |                          | • -                         |                      |

| <b>~</b> .                      |                       |                                     |                                    |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| रयणगुणाल-रत्नोंका समूह          | २।२०।८                | रायहो-घुर-राज्यका भार               | शश्राह                             |
| रयणत्तउ-रत्नत्रय                | १११५।३                | रायाइय-रागादिक                      | २।५।१९                             |
| रयणप्पहा-रत्नप्रभा (नरकभूमि)    |                       | राहु-राहु (ग्रह)                    | २।३।४                              |
| रयणसंख-रत्नोंकी संख्या          | १०।३६।४               | रिउ-रिपु                            | रा१५।१२, ४।७।९                     |
| रयणायर-रत्नाकर                  | १।३।८                 | रिउगल-रिपु-गल, शत्रुका गला          | ३।२२।२                             |
| रयणायरु-रत्नाकर                 | शुप्                  | रिउ-णर-रिपुजन                       | १।१७।८                             |
| रयणीसरु-रजनीश्वर (चन्द्रमा)     | राष्ट्रा              | रिउ-वहु–रिपुवघु                     | १।५।१०                             |
| रवण्ण-रमणीय, रमणीक              | रा१२ा७                | रिक्कंदविद-ऋक्षसमूह                 | १०।२४।११                           |
| रवा-ध्वनि                       | १।८।१०                | रिक्ख-ऋक्ष, नक्षत्र                 | १०।३४।३                            |
| रवालु-मधुर घ्वनि                | २।३।१०                | रिजुकूल-ऋजुकूल (नदी)                | ९।२१।११                            |
| रवि– <del>सू</del> र्य          | ७।१।२, १०।७।६         | रिणु-ऋण                             | ९।१९।१३                            |
| रविकित्ति-अर्ककीर्ति (विद्याघर) | ६।२।७, ६।७।९          | रिस-ऋजु                             | १०।३८।९                            |
| रविबोहियसरे-सूर्य बोधित स्वर    |                       | रिसहणाहु-ऋषभनाय                     | २।११।११                            |
| रविवंदिउ-रविवन्दित              | १।१७।१५               | रिसहु-ऋषभदेव                        | श्राहार                            |
| रविबिबु-रवि-बिम्ब               | ५।९।६                 | <b>रुइ</b> —रुचि                    | २।१३। <b>१२</b>                    |
| रस-रस-रस                        | शपार                  | <b>रुउज्झिय-</b> रूपोज्झित (रूपरहित |                                    |
| रसणावस-जिह्वाके वशीभूत          | <b>पापा</b> ष         | रक्सराइ-वृक्ष-राजि (वृक्ष पंक्ति    |                                    |
| रसायणु-रसायन                    | ३।९।५                 | रुजग-रचकवर (द्वीप)                  | १०।९।७                             |
| रसु-रसना ( इन्द्रिय )           | १०।८।५                | रुणझुणंति-रुणझुण (ध्वन्यात्मक       | ) १।८।१                            |
| रसुल्ल-रसाद्रं                  | ¥183188               | रुण-रुणंत-रणझुण-रणझुण (ध्वर         |                                    |
| रसोल्ल-रसाई, रसी छे             | . २१२०११०             | <b>रूढ-</b> आरूढ़                   | ८।१२।५                             |
| रहणेउर-रथनूपुर नगर              | ३।२९।१३, ६।४।७        | रुद्दत्तण-रोद्रत्व                  | ३।२६।५                             |
| रहवर-श्रेष्ठरथ                  | २।५।१७                | रुद्ध-रुद्ध, रोकना                  | २।३।१२                             |
| रहावत्ता–रथावर्त (पर्वत)        | ४१२३।११               | रुप्प-रौप्यवर्ण                     | ३।१८।७                             |
| रहंगलच्छी–रथांग-लक्ष्मी         | <b>४।९।</b> १२        | रुप्यकूल-रूप्यकूला (नदो)            | १०।१६।४                            |
| रहंगाइ–रथांगादि                 | ५।७।१३                | रुप्पय-रौप्य (चाँदी वर्णका)         | १०।७।४                             |
| राई-रागी                        | २।९।११                | रुप्पयगिरीन्द्र-रौप्यगिरीन्द्र (विन | च्याचल) ५।९।४                      |
| रामचं हु-रामचन्द्र ( आश्रयदाता  | नेमिचन्द्र-           | रुम्मिगिर-रुक्मि (गिरि)             | १०११५८                             |
| कापुत्र)                        | १०।४१।११              | रुम्मिगिरि-रुक्मिगिरि               | १०११५८                             |
| रामा-रम्य                       | - २।५।६               | रुम्मिगिरिंदु-रुक्मिगिरीन्द्र       | १०।१४।६                            |
| रामारम-रम्यारम्य ( सुन्दर वा    | टिका) १।३।१०          | रूव-सोन्दर्य                        | शिक्षारेप, सारा४                   |
| रामु-रम्य                       | १।१०।५                | रूवरहिउ-रूपरहित (कुरूप)             | २।१०।१२                            |
| राय-राजा                        | ११५।१३                | रूवंतज-रुदन करता हुआ                | २।२१।३                             |
| रायकुमार-राजकुमार               | १।१०।१२               | रुसांकुर दिट्ठीए-रोष और क्रूर व     |                                    |
| रायगिहु⊸राजगृह (नगर)            | 31 <b>१</b> 1१४       | रुहिर-रुघिर                         | हा१५१२, टा९१८                      |
| रायळिच्छ-राजलक्ष्मी             | शारेक्षाक, शारकाप     | रुहिरासव-रुधिरासव (रुधिररूपी        |                                    |
| सायहर्दारि राजगृहके द्वारपर     | ३।२।६                 | •                                   | <b>ં</b> ષા <b>१</b> ષા <b>१</b> ३ |
| सम्पद्धरे-राजगृह (नगर)          | इ. १५०५ <b>२१२२१७</b> | रेहंति-( राज् धातोः ) सुशोभित       | शपाट                               |
| •                               |                       | 7 3                                 | 4. 1                               |

|                                    | शब्दानुद       | <b>मिणका</b>                                 | ३४३                     |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| रोम-रोम                            | १०१३०१४        | लवणण्णव-लवणार्णव, लवण समुद्र                 | ४।५।८                   |
| रोमंच-रोमांचित                     | ४।२।७          | लहइ-√ लभ + इ (प्राप्त करना)                  | १।१०।१                  |
| रोमंचियउ-रोमांचित                  | ६११।२          | लहु-शीघ्र                                    | राटा४                   |
| रोमंचियसरीरू-रोमांचित शरीर         | २।४।७          |                                              | राषा४                   |
| रोह-रोघ (रोकना)                    | ्रा३।६         |                                              | १।७।११                  |
| रोहि-रोहित (नदी)                   | १०।१६।१        | लहेवि-√ लभ् + इवि                            | १।१०।११                 |
| रोहिणि-रोहिणी (विद्या)             | ४।१८।१२        | लाइउ-लात                                     | १।१७।१५                 |
| रोहिणि-रोहिणी (चन्द्रमाकी पत्नी)   |                | लालिविलालन-पालन कर                           | . २।११।१                |
| ७।१                                | १।१, ९।४।७     | लालेस-लालसापूर्वक                            | ११४११४                  |
| रोहिणी-अवरोधनी                     | ९।४।७          | लावंजलि–लावांजलियां                          | ४।१९।१२                 |
| रोहियासा-रोहितास्या (नदी)          | १०।१६।२        | लावण्ण-लावण्य १।६।                           | ११, ११७१९               |
| रंजत–मनोरंजन करते हुए              | २।१८।१         | लाहालाह–लाभालाभ                              | ८।१६।६                  |
| रणरमिय–आरण्य-रमित (वनमें रमण व     | करना)          |                                              | १०१३८११                 |
|                                    | २।७।१२         | • •                                          | ६,५।१२।४                |
| रंध-रन्ध्र                         | ८१६१५          | लुअ—लून                                      | ९।२०।६                  |
| रंघु-रन्ध                          | ५१२०११०        | लेप्पाहार-लेप्याहार                          | १०।३५।२                 |
| Γ 7                                |                | लेस-लेश्या                                   | ९।१९।४                  |
| [ ਲ ]                              |                | लोयापवाय-लोकाप <mark>वाद</mark>              | ३११६१५                  |
| लइय–लात, गृहीत (ले लिया)           | २।१०।४         | लोयायास-लोकाकाश                              | १०।३९।८                 |
| लक्खण-लक्षण                        | ३।३।१०         | लोयाहिय-जोकाविप                              | १०१३।८                  |
| लक्खण-लक्ष्मणा (विशाखभूतिकी पत्नी) | ) ३।३।१०       | लोयंतिय <del>-ल</del> ौकान्तिक <b>(</b> देव) | ९।१८।९                  |
| लक्खण-तणूउ-लक्ष्मणाका पुत्र        | ३।१३।१         | लोलंत जीहु-लपलपाती जिह्ना                    | ३।२७।७                  |
| लक्खिय-लक्षित                      | २।१४।८         | <i>स्रोव–</i> स्रोप                          | ९१११४                   |
| लिच्छ समिद्धु-लक्ष्मीसे समृद्ध     | ३।२।१४         | लोह-खणि–लोभकी खान                            | ८१८१५                   |
| लच्छी-लक्ष्मी                      | १।१७।१०        | लोहिय-लोहित ३।२७।८, ५।१३।९,                  | १०।२५।२                 |
| लच्छीमंडणु-लक्ष्मी का मण्डन        | १।१५।१०        | लंकरिय–अलंकृत                                | ३।२।१२                  |
| <b>लज्ज-</b> लज्जा                 | ३।१५।३         | लंगलु–लांगल (बस्त्र)                         | <b>५</b> ।९। <b>१</b> ५ |
| लट्टि-यष्टि, लाठी                  | ६।१२।९         | लंगूल–पूँछ                                   | २।७।१०                  |
| लट्टी-यष्टि, लाठी                  | <b>५</b> ।१९।४ | लंघेविणु-√ छङ्घ + एविणु (उल्लंघन             | कर)                     |
| लद्ध-लब्ध                          | १।१५।११        |                                              | ३।५।११                  |
| लद्भिउ-लब्बियाँ (सात)              | १०१२।९         | लंपि <del>क्क-</del> लम्पट                   | ७।१५।१२                 |
| लय-लता                             | १।८।३          | लंबमाणु-लम्ब + शानच् (लटकते हुए)             | रा३।१४                  |
| लयाहर-लतागृह                       | १।८।५          | <b>लित—</b> ला + शतृ                         | २।९।४                   |
| ल्लए-लालन-पालन                     | राश४           | r=1                                          |                         |
| लिय-लित                            | १।१३।३         | [व]                                          |                         |
| लिलिव-लालन-पालन                    | १११३।१         | वइजयंति-वैजयन्ती                             | ८१११८                   |
| लवडोवल-लकड़ी-पत्यर                 | २११०१८         | वइतरणि-वैतरणी ( नदी ) ६।१२।८,                |                         |
| लवण्णव-लवणार्णव, लवण समुद्र        | १०११०११        | वइराइल्ल–वैराग्ययुक्त                        | ८१२११०                  |

| वइराय-वैराग्य                     | २।१४।६                                  | वणयर-वनचर                    | थ।६३।४          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| वहरायभाव-वैराग्यभाव               | इाप्राप्त                               | वणवाल-वनपाल                  | ३।१२।१          |
| वइरायल्ल-वैराग्ययुक्त             | ३।५।१                                   | वणसङ्काय-वनस्पतिकाय          | १०।७।९          |
| वहरि-वैरी, शत्रु १।११।२, १।१      |                                         | वणि–वन                       | २।३।१९          |
| वइरियण-वैरीजन                     | रारा३                                   | वणिउ-वणिक्                   | २।१।६           |
| वइवसु-वैवस्वत (यमराज)             | ६।११।४                                  | वणियण-वणिक्जन                | १।४।९, ४।२४।३   |
| वइसमि√ वइस-उप् + विश् (बैट्रें    |                                         | विणवाल-वनपाल                 | २।३।१७          |
| वइसामि परत-०५ मानस् । पट          | ११, सारशांत                             | वणीसर-वणीश्वर, वणिक् श्रेष्ठ | २।१०।५          |
| वर-वपु                            | शश्थार                                  | वर्णमयंगु-वन्यमतंग           | 41२०14          |
| वक्खारगिरि-वक्षारगिरि             | १०।१६।५                                 | वणंतरे-वनके मध्यमें          | २।६।७           |
| वच्चइ $-\sqrt{q}$ ज + इ = पहुँचना | २।२०।८                                  | वत्थ-वत्स                    | १०१९७१९०        |
| वच्छत्थलु-वक्षस्थल                | ३।२२।३                                  | वत्थु-वस्तु                  | १।१४।३          |
| वच्छर-वत्सर                       | १।१३।६                                  | वप्प-बाप रे (ध्वन्यारमक)     | ५।४।१४          |
| वच्छा-वत्सा (देश)                 | ७।१।४                                   | वमंत-वम + शतू, वमन, कै       | ५।१३।१५         |
| वज्ज-बाजा                         | २।२०।१६                                 | वय-वचन                       | १०१५।३          |
| वज्जदाढ-वजदाढ़ (नामक योद्धा)      | ४।६।७                                   | वय-व्रत                      | शारशाय, सारशार  |
| वज्जपाणि-वज्जपाणि (इन्द्र)        | ७।१०।९                                  | वयण-वचन                      | १।९।११, २।१।६   |
| वज्जर-कथ् इत्यर्थे देशी ( घातु )  | ५1३1५                                   | वयणा-वदन, मुख                | २।५।८           |
| वज्जसेणु-वज्जसेन ( उज्जयिनीका र   | · ·                                     | वयाहरण-त्रताभरण              | १।१०।५          |
| विज्ञिल-विजित ( छोड़कर )          | शहाद                                    | वर-उत्तम                     | २।१४।१          |
| वुज्जंग-वाद्यांग (कल्पवृक्ष )     | १०।१८।११                                | वरइ-वरण (करना)               | ५1३।८           |
| वट्टण्-वरतन                       | १०।३९।६                                 | वरतण्-वरतनु (देव)            | ६१११५           |
| वट्टलु                            | १०११६१८                                 | वरय-श्रेष्ठ                  | शशाद            |
| वड्ढइ–√ वृष + इ                   | ?।२।१०                                  | वरलक्खण-उत्तम लक्षण          | १।१७।१३         |
| वड्ढए-√ वृध + इ                   | ' २।३।७                                 | वरविवेख-वरविवेक              | १।५।३           |
| वड्ढमाण-वर्धमान (१ पुष्पिका) (    |                                         | वराउ–वराक, बेचारा            | ३।१६।१२         |
| (३ पुष्पिका) (४ पुष्पिका) (       | ५ पुष्पिका)                             | वराह–वराह ( पर्वत )          | २।७।६           |
| (६ पुष्पिका) (७ पुष्पिका) (       |                                         | वरिसिय-वर्षित                | २।१०।१          |
| ९।१६।१०, (९ पुष्पिका) १           |                                         | वरु–्वर ( पति )              | ५।३।८           |
| (१० पुष्टिपका)                    |                                         | वल्लरी-बल्लरी, लता           | राहा१४          |
| वड्ढारिउ-वर्घापयित                | - ४।२।१२                                | वल्लहु-वल्लभ                 | रारराप, पाशह    |
| वडमूल-वट-मूल                      | ९।१७।६                                  | ^                            | १।१५।६          |
| वडवाणलु–वडवानल                    | ४।१७।३                                  |                              | <b>१</b> ०११८।९ |
| वडव–वटुक                          | १०।२।२                                  |                              | ५।९।१५          |
| वण-वन                             | १।१२।८                                  |                              | ९।९।२           |
| व्याग्यंद-वन्यगजेन्द्र            | राटा१                                   |                              | ५१२०११०         |
| वणमञ्झ-चनके मध्यमें               | २।१०।१०                                 | _ 1                          | १०।१९।५         |
| ब्रुण-म्यंग-वनमत्ंग               | ११६।८                                   |                              | <b>६।१५।२</b>   |
| er a ke a recent                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                              |                 |

| वस-वश                                  | १।१३।१०                 | वालइ–बाल                           | १।१३।१२                        |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| वसहगिरि–वृषभगिरि                       | १०।१६।७                 |                                    | रार सार <del>र</del><br>४।२०।९ |
| वसु-वशमें                              | २।१३। <b>६</b>          | वालहि–वालघी (पुच्छघारो)            | १०।१७।१३<br>१०।१७।१३           |
| वसुतिण्णि-८ + ३ = ग्यारह               | २।१५।४                  | वालु-बालकपन                        | १०१२७१५२<br>१।७।५              |
| वसुभेय-आठ भेद                          | शशा                     | वालुआ–वालुक (नरकभूमि)              | १०।६।१३                        |
| वसु-वश                                 | २।१।१०                  | वालुवपहा–बालुकाप्रभा (नरकभूमि)     |                                |
| वसंतु-वसन्त (ऋतु)                      | राहा१७, राष्ट्राइ       |                                    | १०।३०।८                        |
| वह-√ वह् (बहना)                        | शशाहर, शाहा७            | वावि-वापिका                        | ९।२३।२                         |
| वहु—बहुत                               | १।३।५                   | वाविउ–वापिका                       | १।८।३                          |
| वहु-वधू                                | ४।१२।२                  | वासर-सिरि-दिनश्री                  | १।१५।११                        |
| वहुसुओ-बहुश्रुत                        | ८।८।६                   | वासरेसि-सूर्यं                     | श१६ा८                          |
| वहूयण-वधूजन                            | ६।२।११                  | वासरंति–वासरान्त, सन्घ्याकाल       | ७।१४।७                         |
| वहूवर-उत्तम वधुएँ                      | ११८१८                   | वासहरे-वर्षघर ( पर्वत )            | ३।१८।३                         |
| वहंतु-√ वह + शतृ                       | रा३ा९                   | वासिउ-वासित                        | शशाश                           |
| वाई-बाजि (घोड़ा)                       | ३।११।१                  | वासिय-सुवासित                      | शटा१२                          |
| वाउ-वायु (कायिक जीव)                   | १०१२०१९                 | वासुपुज्ज-वासुपूज्य (तीर्थंकर)     | रै।१।८                         |
| <b>वा</b> ड–वाटिका                     | ११३।१४                  | वाह-बाधा                           | २।३।६                          |
| वाण-बाण                                | १।६।६                   | वाह-प्रवाह                         | ३।१।३                          |
| वामण-वामन (संस्थान)                    | १०।२०।७                 | वाहण-वाहन                          | . ४।१।८                        |
| वामणु-वामन ( संस्थान )                 | . १०।११।१२              | वाहरइ-√ व्या + ह्व + इ, बुलाया     | शा१५ा९                         |
| वामयर–वामकर ( बायाँ हाथ )              | <b>५</b> ।१९ <b>।</b> ६ | वाहुड-√ वाहुड (दे.) चल्            | ३।१३।६                         |
| वायईँ-बादय् + इ (बजाना)                | २।२०।१६                 | विइण्णे-वितीर्ण                    | ४।४।२                          |
| <b>वायरण</b> -व्याकरण                  | ८।१।१४                  | विउणी–दुगुनी                       | ३।१८।६                         |
| वायरपुहवि–बादरपृथिवी                   | १०।२२।४                 | विउत्त-वियुक्त                     | . ४।२।१३                       |
| वायर-वादर ( जीवोंके भेद )              | १०।१०।१४                | विउत्तु–वियुक्त                    | े राश्वार                      |
| वायस-कोक्षा                            | ५1५1४                   | विउरुव्वेविणु-वि + कुर्व + एविणु । | विक्रिया-                      |
| वारण-हाथी                              | शारेपाइ                 | ऋदि घारण कर                        | ९।१७।५                         |
| वार्राणद-वारणेन्द्र                    | ५।८।६                   | विउलभाल–विपुल भाल                  | श1 १११                         |
| वारहंग-बारह अंग                        | १०।२।११                 | विउलवण–विपुल वन                    | ४।१।४                          |
| वारिरासि–समुद्र                        | - "२।३।६                | विउलि–विपुल                        | ३।८।१३                         |
| वारिहर-वारिगृह ( मेघ )                 | ११७।८, ५१७।१            | विउव्वणु-विकुर्वण (वैक्रियक शरीर   | ) १०१६।१                       |
| वारिहे-वारिधि, समुद्र 😙 🥠              | १।७।९                   | विओऍ-वियोग                         | : २।१।४                        |
| वारुणि-वारुणि (दिक्कुमारी)             | ९।५।१०                  |                                    | राशार, टारदा७                  |
| वारुणि–वारुणीवर ( द्वीप ) <sub>-</sub> | १०।९।६                  | _                                  | राराट, ३।१६।९                  |
| वारुणी-पश्चिम दिशा गमन                 | <u> </u>                | विक्कमाइच्च-विक्रमादित्य (राजा)    | १०।४१।७                        |
| वारुणी–मदिरा                           | <b>ા</b> १४ <b>।५</b>   | विक्खाउ-विख्यात                    | ३।१।१                          |
| त्रार-दिन                              | - रा१४।१                | विकव्वुरिउ-विकर्बुरित              | ° ८।३।९                        |
| वालु-बालक                              | १०।३८।५                 | विकितरियाभाव-विक्रियाभाव           | ३।७।३                          |

| <b>३४६</b>                      | वहुमान                | चरिउ                                    |                  |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|
| विक्किरियारिद्धि-विक्रियाऋदि    | १०१४०१४               | विणइ-विनय                               | १।६।९            |
| विग्गह-विग्रह                   | ६१५११, ८१११           | विणमी-विणमि (राजा)                      | २।१३।१०          |
| विग्गहु-विग्रह                  | २।१३।४                | विणय-विनय                               | रारार४           |
| विग्य-विघ्न                     | १।१।१६                | विणयद्दुम-विनीत हुम                     | ११५।५            |
| विगय-विगत                       | १।१।१३                | विणयसुर-विनीत देव                       | रारार४           |
| विगय-विविघ गतियोंसे रहित        | १।१।१३                | विणस्सर-विनश्वर                         | टाइाट            |
| विगयभंति-विगत भ्रान्ति          | ३।९।९                 | विणासण-विनाशन                           | १।१।१६           |
| विगयास-विगत + आस                | २।२१।६                | विणासि-विनाश                            | १।९।९            |
| विच्छिण्ण-विस्तीणं              | ११३।९                 | विणिम्मल–विनिर्मल                       | १।८।२            |
| विचित्त-विचित्र                 | १।१३।९                | विणिवार-विनिवार (निवारण)                | २।२१।१०          |
| विज्जावल-विद्याबल               | ४।१।१०                | विणिवारिय-विनिवारित (निवा               | रण करनेवाले)     |
| विज्जा-विद्यामणि                | १।५।६                 |                                         | १।१।१५           |
| विज्जालंकिय-विद्यालंकृत         | १।७।५                 | विणिहालिउ-विनिहालित                     | २१६१७            |
| विज्जाहर-विद्याघर               | २।६।१                 | विणिहिउ-विनिहित                         | २।२०।३           |
| विजजाहरवइ-विद्याघराधिपति        | २।१३।१०               | विणिहित्त-विनिहित                       | २।१०।७           |
| विजिय-विजित                     | १०।३२।१               | विणु-बिना १।२।                          | ९, रारा३, राहा५  |
| विज्जुलिय-विद्युत्कुमार (देव)   | १०।२९।७               | वित्थर-विस्तार                          | १। <b>१</b> ६।६  |
| विजरं-विजय (राजपुत्र)           | ३।२२।९                | वित्थार-विस्तार                         | १।५।१२           |
| <b>विजय</b> —विजय (बलभद्र) ३।३० | १११, ४१२१४-७,         | वित्थिण्ण-विस्तीर्ण, फैली हुई           | शशाद, साराय      |
| <b>૪</b> ા૧૬,                   | <b>५।२२।१, ६।८</b> ।१ | वित्तलया–वेत्रलता (दण्ड)                | ३।२९।१           |
| विजय-विजय (त्रिपृष्ठका पुत्र)   | <b>६।४।१</b>          | वित्ति–वृत्ति                           | २।३।१६           |
| <b>विजय</b> —जीत                | ५१९११६                | वित्तु-वित्त, समृद्धि                   | २।२।७            |
| विजयद्धु-विजयार्घ (पर्वत)       | ३।१८।५                | विद्यविय-विद्रावित                      | ५1१1८            |
| विजया-विजया (नामक विद्या)       | ४।१९।१                | विद्धि-वृद्धि                           | रारा१७, रा१४ार   |
| <b>विज्ञ</b> याचलु–विजयाचल      | ् <b>३।२९।११</b>      | विदलंत-विदलित                           | ४।२३।३           |
| विजयाणुउ-विजयका अनुज (त्रिपू    |                       | विदेह-विदेह (क्षेत्र) २।१०।             | १, ७।१।३, ९।१।३, |
| विजयाणुव-विजयका अनुज (त्रिपृ    |                       |                                         | १०।१४।१२         |
|                                 |                       | विधोवर-विद्वान् श्रेष्ठ                 | ३।१५।१३          |
| विजयाचल-विजयार्द्ध (पर्वत)      | <b>१०</b> ११३१२३      |                                         | १।३।६            |
| विजयायल-विजयादं (पर्वत)         |                       | विष्प-विष                               | १०।२।२           |
| विजयास-विजयकी आशा               |                       | ~                                       | २।१७।२           |
| •                               | ।१२।३, १०।१।६         | विप्फुरिय-वि + स्फुर (धातु) वि          | स्फुरित १।१७।७,  |
| बिड्-विट (बिष्ठा)               | ८।९।८                 |                                         | २।१३।१२          |
| विडवि-विटप                      | 61619                 | विष्फुरंत-वि + स्फुर + शतृ              | २।१८।६           |
| <b>विष्णत</b> —विज्ञप्त         | - २।६।१२              | _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                  |
| विष्णापण-विज्ञान                | शहा९                  | ``                                      | शश्राप           |
| <b>विगर</b> -विनय               | ?।६।५                 |                                         | शशा              |
| विषाडइ-विघटित                   | . २!२१1१२             | विमल गुण-निर्मल गुण                     | 400 TST (B) F    |

| विगन जंग ६                      | ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · |                                      | २४७               |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| विमल चंदु-विमल चन्द्र ( बाश्रय  | दाता                                  | विरोह–विरोध                          | १।१६।६            |
| नेमिचन्द्रका पुत्र)             | १०।४१।१३                              | विलग्ग–विलग्न                        | <b>५।१७।२०</b>    |
| विमल-सीलु-विमल शील              | १।१६।११                               | विलवइ–विलाप करना                     | रारशाः            |
| विमलयर–विमलतर                   | ३१७१८, ५१११७                          | विलीणु-विलीन                         | शाश्वाश्व         |
| विमोसिय-विमिश्रित               | १०।१२।५                               | विलुत्त−विलुप्त                      | शपादर             |
| विमुक्क-विमुक्त                 | ११३।१२                                | विलेव–विलेप                          | 41८1१             |
| विमुक्कउ-विमुक्त + क (स्वार्थे) | १।१०।२                                | विलंबमाण-विलम्ब करते हुए             | १।४।११            |
| विमुक्कु-विमुक्त                | १।१६।७                                | विलुंटि-वि + लुण्ट ( लूट लेना )      | २।१०।८            |
| विमुहो–विमुखी                   | ३।१३।१०                               | विब्भाडिउ-अपमानित, ताडित, नाशित      | २।१३।८            |
| वियक्खण-बिचक्षण                 | १।४।१०                                | विविक्ख-विपक्षी                      | २।९।१६            |
| वियक्खणु-विचक्षण                | २।१६।८                                | विवज्जिय–विवजित                      | २।१।१४            |
| वियड-विवृत (योनि)               | १०।१२।६                               | विवर-विवर, छिद्र १।१४।८, २।२६।५      |                   |
| वियप्प-विकल्प                   | १।३।१                                 | विवाय–विपाक                          | ३।५।२             |
| वियय-वितत                       | ८।६।५                                 | विविह-विविध १।३।५, १।८।१             | २, २।१०।१         |
| वियलिदिय-विकलीन्द्रिय           | १०।४।४                                |                                      | ४।२०।१२           |
| वियसिउ-विकसित                   | १।१०।४                                | विवुहसिरि-विबुघश्री (कवि ) पुष्पिक   | τ (१),            |
| वियाण-विज्ञात, जानना            | शशास्त्र                              | पुष्पिका (२), पुष्पिका (३), पुष्पिक  | ন (४),            |
| वियाणि-विज्ञात                  | १।१४।३                                | पुष्पिका (५), पुष्पिका (६), पुष्पिक  |                   |
| वियाणिय-विज्ञात (जानकर)         | रारार                                 | पुष्पिका (८), पुष्पिका (९), पुष्पिका |                   |
| वियार-विचार                     | ४।३।३                                 | विवेउ-विवेक                          | शशश्र             |
| वियारिय-विदारित                 | २।१०।१२                               | विस्सणंदि–विश्वनन्दि ( राजकुमार )    |                   |
| विरइउ–विरचित                    | शश्                                   |                                      | ३।१४।११           |
| विरइय–विरचित                    | १११०।५                                | विस्सणंदि-विश्वनन्दि ( मुनि )        | ३।१७।३            |
| विरइयराएँ-अनुरागको उत्पन्न क    |                                       | विस्सभूइ-विश्वभूति ( मगधनरेश )       |                   |
| विरइवि–विरच्य, विरचित कर, र     | चा कर १।७।३,                          | विस्सासभाउ-विश्वासभाव                |                   |
|                                 | ३।१७।९                                | ^ - ·                                | ८, १।१४।५         |
| विरएप्पिणु-वि + रच् (धातु) + ए  | रप्पिणु २।१।८                         | विस–कमलतन्तु                         | <i>७११४१७</i>     |
| विरएवि-वि + रच (घातु) एवि       | १।१०।८                                | विसइभाउ–विषयभाव                      | १।११।४            |
| विरत्तु-विरक्त                  | १।१४।४                                | विसएविषय                             | शहपार             |
| विरमियउ-वि + रमित + क (स्व      | र्थि) ३।९।६                           | विसए-विषय-वासना                      | १११४।११           |
| विरमेविणु-वि + रम् + एविणु (वि  | रमकर) ५।२।३                           | विसज्ज-विसर्जन, प्रेषण               | . रारवाप          |
| विरय-विरत                       | १।४।९                                 | विसज्ज-विसर्जित                      | ३।९।१४            |
| विरय-वि + रचय (प्रणयन)          | १।२।७                                 | विसट्ट-दलन, विघटित ( आइचर्यचिकित     |                   |
|                                 | १।१११४                                | ^ -                                  | १२, शटा७          |
| विरस्-वि + रस (दुखी)            | ं 🔩 शुपारु                            | विसय-तृष्णा                          | ८।२।१२            |
| विरिह्णि-विरिह्मी               | - रा४ा६                               | विसयविरउ-विषयविरमत                   | रारदार३           |
| विरामु-विराम                    | . १।१०१५                              | विसयहर-विषयरूपी विषको हरनेवाला       | ्र <b>शशा</b> श्च |
| विरालु-विलाव                    | ५।५।९                                 | विसरिस-विसदृश                        | १०।७१५            |
| •                               | •                                     |                                      |                   |

| विससिहि-विषशिक्षा                 | ५।४।१३           | वीयरायदेव-बीतराग देव ९।        | १०१७, १०१६४     |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| विसहणाह-वृषभनाथ ( तीर्थंक         | र) शशा३          | वीर-भगवान् महावीर              | १।१।१, १।२।७    |
| विसहर-विषघर                       | १०।३।६           | वीर-बीर, विजेता                | शशार            |
| विसाउ-विषाद                       | राशाट, रारशा४    | वीर-वीर्यं                     | ३।५।१०          |
| विसाण-सींग                        | पा४ा२, १०।१७।१३  | वीरणाह-वीरनाथ (महावीर) १।१     | ।१४, ९ पुष्पिका |
| विसालए-विशाल                      | २।१०।२           | १०१                            | १११, १०१४१७     |
| विसाल-विशाल                       | शिक्षाप्त, शाटा३ | वीरणाहु–वीरनाथ                 | ९।१६।१          |
| विसाहणंदि-विशाखनन्द (र            | াजपुत्र )        | वीरवइ-वीरवती (नन्दिवर्धनकी पर  | नी) १।५।१३,     |
| ३।४।२, ३।६।१२                     | , ३।१८।१, ४।४।१५ | •                              | १।१४।४          |
| विसाहभूइ-विशाखभूति ( राष          | ना)              | वीरु-वीर (भगवान्) १।७।७,९।     |                 |
|                                   | ९, ३।७।१, ३।१६।१ | वीवा-बोबा (नेमिचन्द्रकी पत्नी) | शशा             |
| विसाहाइणंदी-विशाखनन्दि            | ३।११।१२          | वीहि-ब्रीहि (धान्य)            | शश्             |
| विसी-गरुड़                        | १०।२६।९          | वीहि-वीथी                      | <b>९</b> ।२३।२  |
| विशुद्धसील-विशुद्ध शीलवाला        | ११४।१०           | 3                              | शिक्षार,१०१३८१५ |
| विसेस-विशेष                       | २।५।१९           | वृत्तउ-उक्त + क (स्वार्थे)     | शशाश            |
| विहडइ-वि + घट् (घातु) इ           | २।२१।१२          | वृत्त-कहा                      | ११२१४           |
| विहरिउ-विहरित                     | १०।३९।२४         | वृहयण-बुधजन (हंस)              | शशाहे ०,५।१।५   |
| विहरेविणु-विहर + एविणु (          | विचरण करना )     | वृद्ध-व्यूढ, जटित, घटित        | १।१२।३          |
|                                   | १।८।१४           | वूह-न्यूह                      | टाइा९           |
| विहरंत-विहर + शतृ ( विहर          | ते हुए ) २।३।९   | वेइय <del>-</del> वेदिका       | ९।२२।१०         |
| विहलंघलु-विह्नल इत्यर्थे देशी     | ो (विह्वल होकर)  | वेउ—वेग                        | १।४।१४          |
| ě                                 | २।२१।४           | वेणतेउ-वैनतेय, गरुड्           | ११५।१           |
| विहवत्तणु–विभव                    | १।७।७            | वेयड्ढ-वैताढ्यं (पर्वत)        | २।१३।८,६।२।१    |
| विहाण-विधान                       | २।११।१           | वेयड्ढिगिरि-विजयार्घं पर्वत    | १०।१६।७         |
| विहि-विधि                         | शारा३, ३।१३।५    | वेयवंत-वेगवान्                 | ४।१३।७          |
| विहीसणु-विभीषण, भयानक             | ४।५।३            | वेयवई-वेगवती (विद्या)          | ४।१९।३          |
| विहुणिय-विधुनित, नष्ट, ध्वां      | सेत १।९।१२,      | वेय-वेद                        | ४।१६।९          |
|                                   | ३।११।१४, ६।१०।२  | वेरि-बैरी                      | २।३।६           |
| विहूसण–विभूषण                     | १०।३।१०          | वेल-स्रता                      | शहार            |
| विहूसिय-विभूषित                   | शाहाप,राष्ट्रश्  | वेस-वेशभूषा                    | २।५।१ <b>९</b>  |
| बिहेय-विधेय                       | ३।३।१            | वेसहास-दो सहस्र, दो हजार       | १०।४१।१६        |
| विहंगक्खु-विभंगाविधज्ञान          |                  | वेसासउहयले-वेश्याके सौषतलमें   | ३।१७।४          |
| विहंगसरि-विभंग निदयाँ             | १०।१६।६          | वोक्क-कफ, वृक्क                | १०।३२।५         |
| विहंडण–विखण्डन                    | <b>૪</b> ।৩।४    | वोदाउव–बदायूँ नगर              | १०।४१।१         |
| विहंसणु-विष्वंस                   | १।१४।१३          | वोमयरा-व्योमचर                 | २।१५।३          |
| <b>बिहंसिय</b> -विष्वंसित, शान्तव |                  | वोमसिंगु-व्योम शृंग, व्योम जिख | र ९।१०।१७       |
| चीयउ-हितीय 🗠 😘 📆                  |                  | वोहण-बोधन, सम्बोधन             | ६११७४८          |
| विश्वराउजिन-वीतराग जिन            | 🖂 🗸 १०।३६।२१     | वंचइ-√वञ्च + इ (ठगना)          | शरकाई४          |
|                                   |                  |                                |                 |

|                                    | शब्दानुक्रा          | निणका                               | ३४९                     |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| वंचिवि–वञ्च + इवि (ठगकर)           | २।२१।१०              | ्<br>सगेह <del>ि स</del> ्वगृहमें   | २।३।७                   |
| वंदणत्थु-वन्दनार्थ                 | २।४।१२               |                                     | ८।३।३                   |
| वंदि–वन्दीजन १।७।२,१।१             | १२।५,२।५।१५          |                                     | १०।१२।५                 |
| वंदियण–वन्दीजन                     | ३।२।१२               | सचेयण-सचेतन                         | २। <b>१</b> ।१ <b>२</b> |
| वंधु–बन्ध ६।१४।३                   | १, १०।ई९।२१          | सज्जण–सज्जन                         | २।१८।१                  |
| वंस–वंशा (नामक नरक)                | १०।२१।१६             |                                     | राराइ                   |
| वंस-वंश                            | १।५।३                | सजणण <del>-स</del> ्व-जनक           | २।१।११                  |
| वंस-बांस                           | ५१७।१८               | सजीओवओग-सजीवोपयोग                   | ८।१०।४                  |
| वंसवण-वेणुवन, बांसका वन            | ११५१३                | सजीव-धणुह-ज्यासहित घनुष             | ३।१८।४                  |
| वंसवत्ता-वंशपत्र (योनि)            | १०।१२।३              |                                     |                         |
| वंसावत्ता—वंशपत्र (योनि)           | १०।११।४              | सड्ढइँ-दुण्णि—सार्दंद्वयम् (बदाई)   | १०।३३।१४                |
| विझ-विन्ध्याचल                     | २।१।२                | सण्णा-संज्ञा                        | ८।१०।५                  |
| विझइरि-विस्घ्यगिरि                 | े <b>८</b> ।१७।५     | सण्णाह–सन्नाह (कवच)                 | ८।१२।६                  |
| वितर–व्यन्तर (देव)                 | १०।१।३               | सण्णाहु—सन्नाह                      | ५।९।२                   |
| विभया-विस्मित, आश्चर्यंचिकत        | १।८।४                | सण्णिउँ-संज्ञी + क (स्वार्थे)       | १०।५।११                 |
| विभल-विह्नल                        | ५।१३।१३              | सण्णिसण्णु–सन्निषण्ण, बैठा हुआ      | १।९।१                   |
| विभविय-विस्मित                     | २।५।१                | सण्णिहु-सन्निभ, सदृश १।             | १४।५; रा६।२             |
| विभिय-विस्मित, आश्चर्यचिकत (वि     | भ्रम) ३।१ <b>।</b> ६ | सण्ही-रलक्षण; स्नेही                | १०।६।१४                 |
| विव-बिम्ब                          | २।९।८                | सणवकुमार–सनत्कुमार (देव)            | १०।३०।११                |
| r — 1                              |                      | सणकुमार सग्गें-सानत्कुमार (स्वर्ग)  | રાશ્ટીદ                 |
| [स]                                |                      | सणकुमार-सनत्कुमार (देव)             | ९।१३।१                  |
| सइ-राची (इन्द्राणी)                | , शहार               | सणाह्-सनाथ                          | १।१।३                   |
| सङ्च्छ-स्व + इच्छा (स्व-इच्छानुसार | :) पादाश             | सणिच्छर–शनिश्चर                     | ४।६।१३                  |
| सइँ-स्वयं १।१                      | ७।८, २।४।१०          | सत्तखेत-सप्त-क्षेत्र, सात क्षेत्र   | ३।१८।३                  |
| सुउह्रयल-सीघ तल                    | १।१३।७               | सत्त-जलहि-सप्त-जलिव, सात सागर       | २।१८।७                  |
| सक्क-शक्र (इन्द्र)                 | १०।१५।५              |                                     | २।४।८                   |
| सक्करपहा-शर्कराप्रभा (नरकभूमि)     | १०।२१।९,             | सत्तरयण-सप्त-रत्न                   | ८१४१६                   |
|                                    | १०।२३।१              | सत्ति∽्शक्ति                        | ११६१६                   |
| सक्कस्स लच्छी-राक्रकी लक्ष्मी      | ३।११।२               | सत्ति-शक्ति-विद्या                  | ५११४११                  |
| सक्कुलि-शब्कुली (छिपक्ली)          | १०।१७।१६             | सत्ति-अमोह-अमोघ-शक्ति               | ३।२०।७                  |
| सक्कं-हन्द्र                       | ८।१३।३               | सत्तित्तए-शक्तित्रय, तीनों शक्तियाँ | २।२।१०                  |
| सक्कंदण-संक्रन्दन इन्द्र, देवाचीश  | रादा३,               | _ '                                 | ३।५।८                   |
|                                    | १०।२८।११             |                                     | <b>५।१८।</b> ९          |
| सकज्जु-सत्कार्य                    | शिश्पा४              | सत्थरसिल्लउ-शास्त्रोंका रसिक        | <u>,</u> २।१८।१२        |
| सकोवं-सकोप                         | ३।११।९               |                                     | २।१०।५                  |
|                                    | ७।७, २।१३।१२         |                                     | रा१०।८                  |
| सम्गविणिग्गमु-स्वर्गं से विनिर्मम  |                      | •                                   | <b>२।१९</b> ।६          |
|                                    |                      | सत्यु∸शास्त्र                       | राटाइ                   |

| सत्तमणरइ-सप्तम नरक              | ६।९।१२               | समर-समर, युद                          | ३।१२।१             |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|
| सत्तवण्ण-सप्तवर्णी              | २।८।५                | समर-पवियरण-समर + प्र + विचरण          |                    |
| सतवण-शत + व्रण (सैकड़ों घाव     | ) ५।१६।२१            | समरंगण <del>े स</del> मरा <b>ङ्गण</b> | ३।१७।९             |
| सद्द-शब्द                       | १।३।१६, ३।१।९        | समस्रण-समवशरण                         | ९।१५।११            |
| सद्दरथ-शब्द-अर्थ                | शरा४, श४।१०          | समसरे-समवशरणमें                       | १०१३८१२४           |
| सद्धाभित्त-श्रद्धाभिक्त         | ७।१३।९               | सम-सिरि–शमश्री                        | ८।१६।११            |
| सद्दिज्जइ-शब्दायित              | १।३।१५               | समहुर–सुमधुर                          | ३।१।९              |
| सद्यि-शब्दित                    | २।१८।८               | समाउच्छिय-समागत, सत्कृत, आदृत         |                    |
| सहंसणु-सद्रशन, सम्यग्दर्शन      | १।१४।१३, ७।७।५       | समागमु—समागम १।१०                     | नार्थ, राष्ट्राप   |
| सदय-दयाई                        | ८।१६।१४              | समाण-सम्मानपुर्वक, सम्पूर्ण           | शशश                |
| सप्पिहु-सस्पृह                  | ६ <b>।१७।९</b>       | समाणिय—समानित                         | शशा                |
| सपमोया-सप्रमोद                  | ३।१८।९               | समायड्ढिउ—समाक्षित                    | 61614              |
| सपुण्णक्खउ-स्व + पुण्य + क्षय   | +क (स्वार्थ)         | समास-संक्षेपमें १११                   | <b>।२, ५।११।१४</b> |
| ( अपने पुण्यका क्षय होनेपर      |                      | समाहि-समाधि                           | £15018             |
| सभसल-भ्रमर-सहित                 | २।२०।४               | समिद्ध-समृद्ध                         | शक्षार             |
| सम्मइ-सन्मति (वीरप्रभु)         | ९।१७।४               | समिदि-समिति                           | ८।१५।४             |
| सम्मत्त-सम्यक्त्व               | १।११।९               | समिल्लउ—सम्मिलित, शामिल               | २।१२।६             |
| सम्मत्तगुह-सम्यक्त्वरूपी गुफा   | <b>६।१</b> ५।११      | समीरण <del>-समीरण</del>               | १०।७।१५            |
| सम्मत्तजुत्तु-सम्यक्त्वसे युक्त | १।१०।६               | समीरिउ-समीरित, प्रेरित                | २।१४।१२            |
| सम्मत्ताइय-सम्बक्त्वादि ( गुण   | ) १०।३८।२            | समीरु-पवन                             | 21018              |
|                                 | राषा१८, सा१०।१४      | समीहहि-सम + ईह ( धातु ) ( चाह         | ह्ना ) १।३।७       |
| सम्माणिय-सम्मानित               | ३।७।२                | समु-समान                              | सामा               |
| सम्मुच्छण-सम्मूच्छन ( जीव )     | १०।१२।४              | समुद्विउ–समुत्थित                     | राष्ट्राट          |
| सम्मुच्छिम-सम्मूच्छन जन्मवार    |                      | समुत्ति-समूर्तिक                      | ११६११              |
| •                               | १०१२०।३              | समुद्धर-समुद्धृत                      | ३।१५।१             |
| सम्मुहु-सम्मुख                  | राष्ट्राट            | समुब्भउ-समुद्भव                       | २।२। <b>१</b>      |
| सम-श्रम                         | राटार                | समुब्भव-समुद्भव १।४।६, २।             | ७१४, ३१११२         |
| समग्ग-समग्र                     | शपाद                 | समेंदल–सुन्दर मृदंग ( वाद्य )         | ४।३।१२             |
| समन्गु-समग्र                    | १।१७।९               | सयणासण-शयनासन                         | ८।१४।८             |
| समचंडरस-समवतुरस्र (प्रथम        | संस्थान) १०।११।११    | सयदल-शतदल ( क <b>मल</b> )             | टाइाइ              |
| समण्णिय-समन्वित                 | रार्श्वार, टार्श्वाइ | सयपंच-पांच सो                         | १०।४१।१६           |
| ंसमत्यु-समर्थ                   | ३।२।९                | सयमह-शतमख ( इन्द्र )                  | ३।५।९              |
| समन्निउ-सहित                    | ३।२४।३               | सयमुह-कतमुख ( इन्द्र )                | \$018810           |
| समभाव-समभाव                     | २।१३।६               | स्यमेव-स्वयमेव                        | 6188188            |
| समग्र-स्वमत                     | े १११४               | सयल-समस्त                             | २।१।३              |
| असम्बर्णकाएँ-कामदेवके समान      | ( सुन्दरशरीरवाला )   | सयलदे <del>षु समस्त दे</del> श        | \$1314             |
| 17.76                           | क सम्बद्ध            |                                       | २।९१६              |
| सम्बंधिण-समदृष्टि               | शुराध                | सम्बर्जतेखर-समस्त मन्तःपुर            | न।१९।२             |
| St. St.                         |                      |                                       |                    |

| হা                                          | ब्दानुक्रमणिका ३५१                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                             | ४।८ सलग्घु–श्लाघनीय ५।२। <b>१२</b>                |
| सयाजुहु–शतायुव ५।१.                         | ८।७ सलज्ज-स-लज्ज २।२।११                           |
| सयावि सदैव १।११।२, १।१४                     | 1११ सलवटि-शैलवर्त (शस्त्र ) ५।१८।१६               |
| सर्यपह–स्वयंप्रभा ( पुत्री ) । ३।३०।६, ५।१। | १४, सलायत्तेण्-शलाको पुरुषत्व १०।२२।५             |
| पारा१०, पारा१, दारा११, दा८।द, दा१           | ०।५ सलिलु—सलिल, जल १।३।१६                         |
| सर्यमु—स्वयम्भु २।                          | २।६ सञ्बत्य-शब्द-अर्थ २।५।३                       |
| सर्यभूरमण-स्वयम्भूरमण (समुद्र ) १०1१        |                                                   |
| •                                           | ७१४ १०।३१।९                                       |
| सर-स्वर १।३                                 | ।१५ सव्वरयण—सर्वरत्न (निधि) ८।६।१२                |
| सर—बाण १।                                   | १।२ सन्वरयणु—सर्वरत्न / ८।५।७                     |
| सर–सरट ( छिपकली ) (यलचर जीव) १०।८           | <del>-</del>                                      |
| सरढ-करकेंट १०।८                             | • • •                                             |
| सरणागय–शरणागत १।                            | ।७।९ सिव्वत्तु-सद्वृत्त ८।२।६                     |
| सरणु–सरण २।६।८, २।२                         |                                                   |
|                                             | ।८।७ सञ्बंग-सर्वांग १।७।४, २।१६।८                 |
| सरय~शरद् (ऋतु ) १।१०                        |                                                   |
| सरयंवर–शरद्कालीन मेघ ५।९।३, १०।             |                                                   |
| सररुह–कमल २।५।१२, ४।३।१४, १०।९              |                                                   |
|                                             | १।४ सवर-शबर २।१०।११                               |
|                                             | ।१।२ सविद्वर <del>-स</del> ्व-आसन ९।८।२           |
| सरसइ–सरस्वती १।                             | ।३। <b>१</b> सविणउ–विनयपूर्वक २।१।१३              |
| सरसुन्नय–सरस उन्नत ३।२                      | २१।३ सविणय–विनयपूर्वक १।१७।१४                     |
| सरह-शरभ (जानवर) १०।१                        |                                                   |
| सराय-सराग १।१                               | ११।७ सविलास–विलासयुक्त २।५।८                      |
| सरि-नदी २।१                                 | ११।४ सवील–स + वीड, लल्जाकील १।६।५                 |
| सरिज्-सरिता २।५                             | र।२० सर्विभय–बाश्चर्यचिकत ४।२२।१३                 |
|                                             | १७।३ सस–का <b>रा १०।१७।</b> १७                    |
| सरिस-सद्शं २।२।९,४                          | ।७।९ ससहर–चन्द्रमा ३।१।१, ८।१३।                   |
|                                             | ८।१५ ससि–शशि, चन्द्रमा ३।२।४, ७।१।२, ७।४।१        |
|                                             | ४।१० ससिकला-शशिकला, चन्द्रकला १।११।१९             |
| 9 -                                         | ।७।८ ससिण-चन्द्रमा ५।१६।२३                        |
| <b>सरीसव</b> —सरीसृप १०।२                   | ११।९ ससिप्पह-शशिप्रभा ६।३।१                       |
| सरूवउ स्वरूप + क (स्वार्षे ) २।१८           | ८।१० ससिपह—चन्द्रप्रभा (पालकी) ९।१९।१             |
| सरोय-सरोज (कमल) १                           | ।२।६ ससिमुहि—चन्द्रमुखी ६।७।                      |
| सरोस-सरोष ३।१                               |                                                   |
| सरंति-√स् + अन्ति-जाना (लिसकना) १।८         | সং ससिसेहर-शशिशेखर (नामक विद्याघर) ५।२०।          |
| सेल्ल सल्य - है।                            | १६७९ ससिहर-शशिषर, चन्द्रमा 🧦 ैरा३।६, ८।२।         |
|                                             | १६३८ सह <del>ेर</del> ामा <sup>१९३३</sup> - २०३३। |

| सह-जायहिँ-जन्मकालसे ही            | ९।१८।३             | सामंत-वग्गु-सामन्त वर्ग     | १।१७।९           |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| सहभवण-सभाभवन                      | ४।५।७              | सायर-सागर                   | टार्श्व, टार्शिट |
| सहयरि-सहचर                        | ११७११०             | सायरसेणु-सागरसेन ( मुनीश्वः | r) २।१०।७        |
| सहल-सफल                           | ३।१२।६             | सारय-शारद, शरद्             | ३।१।११           |
| सहलोय-समस्त लोक सहित              | शाराश्च            | सार-सार (भूत)               | <b>₹1</b> ₹1₹    |
| सहस्सलोयण-सहस्रलोचन (इन्द्र)      | ९।१०।६             | साल–शाल ( वृक्ष )           | ९।२१।११          |
| सहसक्ख-सहस्राक्ष (इन्द्र)         | .९।१२।११           | सालस लोयणु-बालस भरे नेत्र   | <b>३।२६।</b> ९   |
| सहसत्ति-सहसा हो २।५।२०            | , ५।१६।२१          | सालि–शालि ( घान्य )         | \$1818           |
| सहसार-कप्पे-सहस्रार कल्प (स्वर्ग) | ८।११।४             | सालंकायणु-संलंकायन ( विप्र  | ) २।१९।७         |
| सहसार-चक्कु-सहस्रार चक्र (शस्त्र) | <b>पादा</b> १०,    | सावण-श्रावण ( मास )         | ९।७।१४           |
| <del>-</del>                      | ८१३१७              | सावय-श्रावक                 | २१७१५, १०१४०१७   |
| सहसारे–सहस्रार (स्वर्ग)           | १०१२०१११           | सावय-स्वापद                 | राषा११, ३।२७।१   |
| सहसंसु-सहस्रांश ( कर, टैक्स )     | ९।३।६              | सावय वय-श्रावक वत           | २।१०।१४          |
| सहसंसु-सहस्रांशु (सूर्यं)         | ९।३।६              | सावि-सोऽपि-वह भी            | शश्री९           |
| सहाउ-स्वभाव                       | १।१७।४             | सास-शस्य                    | <b>६।३।</b> ४    |
| सहाव-स्वभाव                       | २।१६।६             | सासण–शासन                   | शाराच, शारशारद   |
| सहु—साथ                           | शशाहट              | सासण-सासादन (गुणस्थान)      | <b>१</b> ०।३६।६  |
| सहे—सखी                           | १।११।११            | सासय-शाष्वत                 | ३।२०।५           |
| सहेविृणु–√ सह् ्+ एविणु (सहकर)    | २।२२।३             | साहय-शाखा                   | वाशाद            |
| सहंतरे-सभामध्ये                   | रा४।३              | साहरण-आभरण सहित             | २।४।११           |
| साइ-सादि                          | १०।३८।१            | साहु—साघु                   | टा१५ा८, ९।२१।५   |
| साउह–आयुघ-सह                      | ३।१९।४             | साहँकार–अहंकार-सहित         | ५।१७।७           |
| सागारिउ–स + आगार + क(स्वार्थे)    |                    | सिउ-शिव ( मोक्ष )           | २।६।५            |
| ( सागार धर्म )                    | ७।६।५              | सिक् <b>वर्डे-</b> शिक्षक   | १०१४०१२          |
| साणुकंप-अनुकम्पा सहित             | . २।८।६            | सिक्खा-शिक्षा               | १०।५।११          |
| साणुपएस-साणुप्रदेश                | ४।२३।१०            | सिक्खाविसेस-शिक्षा-विशेष    | ५।११।१२          |
| साणुराज-सानुराग                   | १।७।१              | सिज्ज–शय्या                 | रारगप            |
| साणुराय-सानुराग                   | शटा५               | सिढिल-शिथिल                 | ५।१४।७           |
| साणंद चित्तु–सानन्द चित्त         | शाश्रार            | सिढिली–शिथल                 | इ।४।१०           |
| साम-सामनीति                       | ४।१३।१४            | सिण्णु—सेना                 | ३।१७।६           |
| साम-सज्झे-सामनीतिसे साघ्य         | ४।१४।८             | सिद्ध–सिद्ध                 | १।१।११           |
|                                   | १।१।१३             | •                           | १०।४।२           |
| सामिज-स्वामिन् १।१२।१             | ४, रा१रा१०         |                             | राहा१, रायसार    |
| सामिय स्वामिन्                    | २।१।८              | सिद्धि-सिद्धि               | ४।८।९            |
| सामिसालु-स्वामि + सार (श्रेष्ठ)   |                    | सिद्धी-सिद्धि               | शपाद४            |
| इस्यामिन् ।                       |                    |                             | १९११६।०१         |
| सुमंग-स्वस्थांगी स्त्री प्रकृत    | -41881३            |                             | ाम ) ११४११       |
| साम्बंद-ग्रामन्द १।१०             | <b>७%, १</b> ।१२।३ | सियपक्ख-शुक्ल पक्ष          | <b>९।२१।१२</b>   |
| •                                 |                    |                             |                  |

| _                             |                         |                                  | • • •                  |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|
| सियभाणु-सितभानु ( चन्द्रमा )  | <b>७</b> ।१५।७          | सिहि–शिखि                        | २।२२।१०                |
| सियसत्तु-श्वेत छत्र           | ८१३११०                  | सिहिंगल-शिखिगल (ज्वलनजटी विद्याध |                        |
| सिर–शिरा                      | १०।३२।४                 | •                                | ५।१९।११                |
| सिर-सिर                       | ४।३।१                   | सिहिगलु–शिखिगल ( ज्वलनजटी        |                        |
| सिर-सेहरु-सिर-शिखर (सेहरा     | ) ५।२०।११               | विद्याघर )                       | ४।४।१४                 |
| सिरि-श्री                     | ११७१८, ९१८१४            | सिहिजडि-शिखिजटी ( ज्वलनजटी )     | <b>५</b> ।२०। <b>१</b> |
| सिरिचन्दु-श्रीचन्द ( आश्रयदाः | ता नेमि-                | सिहिंग-स्तन                      | रारा१२                 |
| चन्द्रका पुत्र )              | १०।४१।१२                | सिहि-सिह–अग्निशिखा               | ३।५।७                  |
| सिरिणाह-श्रीनाथ (त्रिपृष्ठ)   | ३।२७।२०                 | सिहुँ-सह, साथ                    | ३।१३।२                 |
| सिरिभायण–श्रीभाजन             | <i>.</i> ধাধাধ <i>৬</i> | सीउण्ह–शीतोष्ण े                 | १०।१२।५                |
| सिरिवइ-श्रीपति ( त्रिपृष्ठ )  | <b>५</b> ।५।६           | सीओयया-सीतोदा (नदी)              | १०।१६।३                |
| सिरिविजएँ-श्रोविजय (त्रिपृष्ठ | कापुत्र) ६।४।१,         | सीमंतिणि-सीमन्तिनी               | १।१५।७                 |
|                               | , ६।९।६, ६।१०।८         | सीय∸शीत ( योनि )                 | १०।१२।५                |
| सिरिविलसंत-श्रो + विलस् + व   | ातृ                     | सीयर–शीकर, जलकण                  | ९१०।१३                 |
|                               | रारवा१९                 | सीयल–शीतलनाथ                     | १।१।७                  |
| सिरिहर-श्रीधर (कवि) १।२।      | ४, १०, १।१७।२०,         | सीयलभाव–शीतल भाव–कषायविहीन       | भाव १।१।७              |
|                               | ७।१५, ८।१७।१५,          | सीया-सीता ( नदी ) २।१०।३, ७।१    | ११५, ८१११              |
| 813                           | २३।१३, <b>१</b> ०।४१।४  |                                  | १०।१६।२                |
| तथा सभी पुष्पिकाओंमें         |                         | सीरहरु–हलघर (विजय)               | <b>'४।११।१३</b>        |
| सिरिहर-श्रीधर (मृनि ) १।१     | १७।१६, ३।३१।१५          | सीलाहरणा–शीलरूपी आभरण            | ३।२।१२                 |
| सिरिहरे-श्रीगृह (श्री-मण्डप)  | ९।२३। <b>९</b>          | सीस–शिष्य                        | सारपार०                |
| सिरु-सिर                      | शिषाट, रारशा३           | सीह–सिंह                         | - राटा४                |
| सिरोरुह–केश                   | २।१२।९                  | सुअ–पुत्र                        | १।१२।१                 |
| सिलायल-शिलातल                 | ३।६।४                   | सुअदेवी-श्रुतदेवी                | ७।१०।११                |
| सिलाय्नि—शिलातल               | १।९।१                   | सुअंध—सुगन्ध १।७।२, ४।१२।        | ४, ९।२१।४              |
| सिलायले-शिलातल                | राहा९, राटा५            | सुइविवर-श्रुतविवर                | ४।२३।५                 |
| सिवपए-शिवपद ( मोक्ष )         | ८।१७।५                  | सुइणावलि—स्वप्नावलि              | ८।१।११                 |
| सिवपय-शिवपद ( मोक्ष )         | रा६ा९, ७।७।४            | सुइमूलि–श्रुति-मूल ( कर्ण )      | ८।७।१२                 |
| सिविय-शिविका (पालको)          | ९।१९।१२                 | सुइल्ल–सूची                      | ५।११।१४                |
| सिवियारूढ़-शिविकापर आरूढ़     | . ४।२१।१ <b>२</b>       | सुउ–सुत, पुत्र                   | १।१६।४                 |
| सिसालु-शिशु                   | १।७।९                   | सुओ–शुकः, तोता                   | ४।१५।९                 |
| सिसु-मयंक-बाल-चन्द्र          | २।७।१०                  | सुक्क-शुक्र १०।३२।५              | , १०१३४१२              |
| सिहरग्गहो-शिखराग्र            | १।१५।८                  | सुगत्त-सुगात्र                   | ११११८                  |
| सिहरत्थ-शिखरोंपर स्थित        | रापारर                  | सु-छाय-सुन्दर कान्ति             | २।१९।४                 |
| सिहरालिंगिय-शिखरालिंगित       | - २।१।१४                | सुण्ण–शून्य (आकाश)               | १०।३९।८                |
| सिहरि-शिखर                    | <b>५</b> ।२०।१२         | सुणिऊण-श्रु घातोः (सुनकर)        | े ४।३।१                |
| सिहरि-शिखरी (पर्वत)           | १०।१४।२                 | सुणिवि–सुनकर                     | <b>न्</b> शरा११        |
| सिहरें-शिखरिन् ( पर्वत )      | १०।१५।६                 | सुणु-सुनो                        | - 81313                |
| <b>∨</b> 6                    |                         |                                  |                        |

| •                                  |                        |                                |                      |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|
| सुत्ति-शुक्ति (द्वीन्द्रिय जीव)    | १०।८।१                 | सुरय <b>गइ</b> –सुरतगति        | २।१८।७               |
| सुत्तु-सूत्र                       | ५१२३।१६                | सुरराय-इन्द्रराज               | २।११।५               |
| सुतार-सुतारा (वर्ककीर्तिकी पुत्री) | ६१७१८, ६१८११०          | सुरवइ-सुरपति १।४।१७, १०        | ११११४, १०१९१११       |
| सुद्ध-निर्मल                       | शटाप                   | सुरवन्न-सुपर्णं (गरहकुमार)१०   | ।२९।६,१०।३३।१४       |
| सुद्धलेसु–शुद्ध लेख्या             | ६।१८।५                 | सुरसरि-गंगा २                  | ।१३।७, २।१९।१०       |
| सुदेउ-सुदेव                        | २।१।११                 | सुरसामि–इन्द्र                 | 11617                |
| सुधम्म–सुधर्म                      | ११११०                  | सुर-सोक्ख-देवोंके सुझ          | १।४।१८               |
| सुनयणि-सुनयनी                      | 218318                 | सुरसुंदरी–सुरसुन्दरी           | ११६१७                |
| सुप्पइट्ठु-सुप्रतिष्ठ (मुनिराज)    | ७।१७।४                 | सुरहर–सुरगृह, सुमेरु पर्वत     | १०१६।९               |
| सुपसत्थहि–सुप्रशस्त                | रापारर                 | सुरालइ–सुरालय, स्वर्ग          | २।२०।७               |
| सुपास-सुपार्श्वनाथ (तीर्थंकर)      | १।१।६                  | सुराहीस–सुराधीश                | ९।७।१२               |
| सुपास–पार्श्वभाग                   | १।१।६                  | सुरूरउ-सुरौरव (देव)            | २।११।२               |
| सुपियल्लु-सुप्रिय                  | ३।२३।३                 | सुरूव–स्वरूप                   | ११६।९                |
| सुपुरिसु–सुपुरुष                   | २।१।१०                 | सुरेस-इन्द्र                   | ५१२०1९               |
| सुभीसं-अत्यन्त भीषण                | ४।२२।१                 | सुरेसर-पुर-इन्द्रपुरी          | ९।१६।२               |
| सुमइ-सुमतिनाथ (तीर्थंकर)           | १११५                   | सुरेसरा-सुरेश्वर               | शहार, ९।१०।३         |
| सुमइ-सुमति (मुनि)                  | <b>७१४।</b> ८          | सुरंगणा–देवांगना               | १।८।६                |
| सुमरग–सुमार्ग                      | १११।१०                 | सुरिदिपया-सुरेन्द्र-प्रिया-नील | गंजना २।१४। <b>३</b> |
| सुमण-ज्ञानीजन                      | १।१।८                  | सुवन्न-सुपर्ण (देव)            | १०।२९।६              |
| सुमण-देव                           | १।१।८                  | सुव्वय-मुनिसुव्रत (तीर्यंकर)   | राराश्य              |
| सुमणालंकिउ-विद्वानोंसे बलंकृत      | १।१२।६                 | सुव्वय-सुव्रत (मुनिराज)        | ७।५।६                |
| सुमहोच्छव-सुन्दर महोत्सव           | ३।५।३                  | सुव्वयवंत-महान् वतघारी         | १।१।१२               |
| सुयणवग्गु–सज्जन वर्ग               | ३।२।७                  | सुवण्ण-स्वर्ण                  | ३१५।७                |
| सुयत्थ-श्रुतार्थ                   | राशह, ४।२।५            | सुवण–सुन्दर वर्ण               | ३।१।१२               |
| सुयपय–श्रुतपद                      | १०।२।११                | सुवसायरु–श्रुतसागर (मुनि)      | शश्                  |
| सुयरंधि-श्रोत्ररन्ध्र              | ३।१।६                  | सुविहि-सुविधिनाथ (पुष्पदन्त तं | ोर् <b>यं</b> करका   |
| सुयसायर-श्रुतसागर (मृनि)           | <u>७</u> ११११ <b>१</b> |                                | अपर नाम) १।१।७       |
| सुर–सुर (नामक देश)                 | ३।२१।८                 | सुविहि-न्याय                   | शशा                  |
| सुरकरि–ऐरावत हाथी                  | ५ ११९।५                | सुविसिट्ठ-सुविशिष्ट            | राटाप                |
| मुरकरिवर-श्रेष्ठ ऐरावत हाथी        | ३।५।१०                 | सुस्सर-सु-स्वर, मधुरभाषी       | 8183188              |
| सुरगिरि-सुमेरु पर्वत               | १।३।५                  | सुस्सुउ-सुश्रुत (मन्त्री)      | ४।१२।८               |
| सुरणारि-देवियां                    | २।२०।१                 | सुसीस-सुशीर्षक (टोप)           | ८।१२।६               |
|                                    | राश्र्रा७, रार्गा      | सुहणिलउ-सुलका निलय             | २।९।१८               |
| सुरतिय–देवांगना                    | २।१३।१२                | सुहदिणि–शुभ दिन                | १।१०।७               |
| सुर-दिसिपूर्व-दिशा                 | शहाहर                  | सुह्धणु–शुभ घन                 | २।१३।५               |
|                                    | ६।१२, ९।१८।१०          | सुहम-राउ-सूक्ष्मराग (गुणस्थान) | ) १०१३६१८            |
| सुरपुर-स्वर्गपुरी                  | शक्षार, दाशाहर         | सुहमाणस-शुभ मन, सुखी मन        | २।१।१२               |
| सुरमण देव-मन                       | 318150                 | सुह्य-सुभग, सुन्दर तनु         | १।१।३                |
| -                                  |                        |                                |                      |

.९११३१७

संखु-शंख

८।५।६

सेसू-शेषनाग

| _                                         |                       |                                            |                     |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>सं</b> खुहिय–संक्षुब्ध                 | ४।५१७                 | संदाण-संदान                                | २।८।१०              |
| <b>संखोहण-संक्षोभ</b> ण                   | २।१८।११               | संघंतु-√ सन्ध + शतृ (सन्धान)               | ५११६।९              |
| सं <b>गम</b> –संगम (देव)                  | ९।१७।५                | संधाणु-सन्धाण                              | ५।१।१०              |
| <b>पंगमु</b> –संगम                        | રાષ્ટ્રાય             | संधि-सन्वि (व्याकरण सम्बन्धी)              | ९।१।१४              |
| <b>संगया</b> —संगता                       | १।८।७                 | संधिय–सन्धित, सन्धान करना                  | १।८।७               |
|                                           | २, ४।९।११, ५।१७।१६    | संपय-सम्प्रति                              | २।१।९               |
| <b>नंगह−</b> संग्रह                       | ३।१९।१०               | संपयरूउ-सम्पदा-रूप                         | १।१४।२              |
| संघाउ–संघात                               | २।२२।४                | संपयाणु-सम्प्रदान (समर्पण)                 | ४।४।१६              |
| <b>संघाय</b> —संघात                       | १०।२३।११              | संपहिट्ठ–संत्रहृष्ट (सन्तुष्ट)             | ९।७।१               |
| सं <b>चइ-</b> संचय                        | २।९।१२                | संपाविय-सम्पादित                           | ३।१२।३              |
| <del>तं</del> छइय–संच्छन्न                | १०।२८।१०              | संपुड-संवृत्त (योनि)                       | १०।१२।६             |
| पंजणिय <i>─</i> संजनित                    | राषा७, ३।राष          | संपुड-वियउ—संवृत्त-विवृत्त (योनि)          | १०।१२।६             |
| सं <b>जम</b> —संयम                        | ८।१२।५                | संपेसिउ–सम्प्रेषित                         | ३११०।११             |
| <b>मंजय</b> –संजय (यति) .                 | २।८।६                 | संबंध-सम्बन्ध                              | ४।१५।९              |
| सं <b>जाउ</b> —संजात                      | १।१२।४                | संबोहिय-सम्बोधित                           | १।३।२               |
| सं <b>जायउ</b> −संजात + क                 | रा१रा१, रा१७।१०       | <b>संभरे</b> इ-संस्मृत, स्मरण कर           | १।३।१               |
| सं <mark>जायवि—सं</mark> जात + इवि (ः     | उत्पन्न हुआ) २।२१।११  | <b>संभव</b> –सम्भवनाथ (तीर्थंकर)           | १।१।४               |
| <b>संजोऍ</b> —संयोग                       | शरश५                  | संभवहर–संसारके नाश करनेवाले                | १।१।४               |
| संजुत्तउ–संयुक्त + क                      | ३।१८।३                | संभाल–सम्हालं                              | २।१।९               |
| <b>संजोय-सं</b> योग                       | ८।१६।६                | संभासिउ-सम्भाषित                           | १।१७।९              |
| संझराउ–सन्घ्या राग (स <mark>न</mark> ्घ   | याकी लालिमा) १।१४।२   | - संभिण्ण-सम्भन्न (नामक ज्योतिषी)          | ४।४।६               |
| सं <b>झा</b> –सन्घ्या                     | ३।७।३, ५।८।३          | संभिण्णु-सम्भन्न (ज्योतिषी)                | ३।३०।८              |
| संठिउ—संस्थित                             | रा४१७, रारवा१५        | संभिन्न-नामक दैवज्ञ या ज्योतिषी            | ३।३१।७              |
| सं <i>ठिय-</i> संस्थित                    | १।८।८                 | संभूय–सम्भूति (नामक मुनीश्वर)              | ३।१६।७              |
| संडिल्लायणु–शाण्डिल्यायन                  | । (नामक विप्र) २।२२।८ | संभूवउ-सम्भूत + क (उत्पन्न)                | २।१९।९              |
| संण्णि-संज्ञी                             | १०।८।७                | <b>संव</b> च्छरसंवत्सर                     | १०।४१।८             |
| संत–सन्त (साधु)                           | १।९।८                 | संबंधिय-समधी                               | ४।१।१५              |
| संत–सत् (अस् भातोः)                       | शशा                   | संवरु–संवरण २।७।२,                         | १०।३९।२१            |
| संतइ-सन्तति                               | १।१४।३                |                                            | I८, ५१३१ <b>१</b> ४ |
| संतावण-सन्तापन                            | ५1१२।९                | संसारिय-संसारी जीव                         | १०।४।२              |
| संतावहारि–सन्तापहारी                      | १।२।५                 | <b>संसारोरय-</b> संसारोरग (संसाररूपी सर्प) | ) १।९।८             |
| संत्विय-सन्तम                             | ३१५१७                 | संसारुव्भव-संसारमें उत्पन्न                | शश्                 |
| संताविय-सन्तापित                          | रारशप                 | संसाहिय-संसाधित                            | ८।१४।३              |
| संतासिय-सन्त्रासित                        | १११०।९                | ंसंसूय-संसूचना                             | २।२१।२              |
| संति-क्रान्तिनाथ (तीर्थंकर)               | ) े शशाश्च, शासाइ     | संसेइए-संसेवित                             | ९।१।१०              |
| संतोसु÷सन्तोष                             | शहराहर                | संहरिया–संहत, संकुचित                      | ७।१४।२              |
| 4 . 4 .                                   |                       |                                            |                     |
| संशुप्त-रोत्तुतः ।<br>संदर्भनड-स्यन्दन-भट | १०१३।८                | सिंगग्ग-शिखरके अग्रमाग                     | ३।२।२               |

| सिंचण-सिंचन                               | शांपाष्ट्र                  | ਰਹਿਲੰਕ ਕਰਿਕਾਰ (ਜਦੋ)                                                 | 0-10515                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| सिचिउ–सिचित                               | ४।१।१५                      | हरिकंत-हरिकान्ता (नदी)                                              |                                          |
| सिंघु-सिन्घु (नदी)                        | २।१३।७, १०।१६।१             | हरिकंधर–हयग्रीव ४।<br>हरिण–हरिण                                     |                                          |
| सिंहासणि-सिंहासन                          | १।१५।८                      | हारण−इन्द्र<br>हरिणा−इन्द्र                                         | <b>२।१०।१२</b>                           |
| सुंदरतणु-सुन्दर तन                        | राहार                       | हारणाहि–हरिणाधिप (सिं                                               | ९।२२।६                                   |
| सुंदरयर-सुन्दरतर                          | शहार, ३११७११२, ५१९१५        | हरिणाहिउ–हरिणाधिप<br>हरिणाहिउ–हरिणाधिप                              |                                          |
| सुंदरा-सुन्दर                             | <b>१</b> १४।७               |                                                                     | हे । । । । । । । । । । । । । । । । । । । |
| सुंदरु-सुन्दर                             | राश७                        | हरिणाहीस-हरिणाधीश (                                                 | -                                        |
| सुंसुमार–सुंसुमार (नामक जलचर जीव) १०।८।१२ |                             | ं ५।२०।५, ६।१३।१२, ६।१६।११<br>हरिद्धउ–हरिघ्वज (देव) ६।१८।१०, ७।२।१० |                                          |
| सुहयर-सुखकर                               | रापार                       | हारञ्ज=हारव्यज (देव)<br>हरिय=हरित                                   |                                          |
| 34 3                                      | /1 /10                      | हारय−हारत<br>हरियकाय–हरितकाय                                        | १०।७।२                                   |
| [ ह ]                                     |                             | हारपनगय-हारतकाय<br>हरियचित्तु–हृतचित्त                              | १०।६।४                                   |
| हणमि−√ हण् + मि                           | ३।१०।६                      | हरिवरिस-हरिवर्ष (क्षेत्र)                                           | \$1 <b>91</b> 5                          |
| हणिय-हिनत                                 | १।१६।१०                     | हरिवाहिण-हरिवाहिनी (f                                               | ८।१४।० <b>१</b><br>स्वार्थ               |
| हम्म-हर्म्य (प्रासाद)                     |                             | हरिवस्सणामु-हरिविश्व                                                |                                          |
| हम्म-हर्म्य (विमान)                       | २।१६।११                     | हारायरतानामु-हारायस्य र                                             | पारटार<br>पारटार                         |
| हय-हत, टकराना                             | १।८।१३                      | हरिस–हर्ष                                                           | रारटार<br>शहरार, रा४।१ <b>१</b>          |
| हयकंठ-हयग्रीव (विद्य                      |                             | हारस <del>्−ह</del> र्ष                                             | शांधार, रागार                            |
| हयकंघर-हयग्रीव (वि                        |                             |                                                                     |                                          |
| पारशह, पारशाश्व, पारश्                    |                             | हरिसेणु–हरिषेण (राजा वज्रसेनका पुत्र) ७।११।६,<br>७।१२।२, ७।१६।५     |                                          |
|                                           | द्याघर राजा हयग्रीव) ४।६।६, | हरी–हरि (इन्द्र)                                                    | ९।११।६                                   |
| ४।२४।१६, ५।१।१, ५।३।३, ५।१०।३,            |                             | हल-हल                                                               | १।७।६                                    |
| पारटारर, पारवारर, पारवार                  |                             | हलहर-हलघर (विजय)                                                    | ६।६।१, ६।९।८ <b>,</b>                    |
| हयगीउ-हयग्रीव                             | ३।३१।२, ५।२१।११             |                                                                     | १०।२१।९                                  |
| ह्यगीव-हयग्रीव                            | ४।४।१५, ४।५।१, ४।६।४,       | हलाउह-हलायुध (बलभद्र)                                               |                                          |
|                                           | ४।११।१, ४।१२।६              | हिलि–विजय (राजकुमार)                                                |                                          |
| हयहास-हय-हास, हर्ष                        |                             | हवइ-√भू + इ-होता है                                                 |                                          |
| ह्यास-हताश                                | १०।२७।१०                    | हवि-हवन                                                             | रा१८।९                                   |
| हरण-हरण                                   | १।९।८                       | हसइ-√ हस् + इ-हँसता                                                 |                                          |
| हरस-हर्ष                                  | २।५।१०                      | हसंतु-√ हस्–शतृ                                                     | रा३।१७                                   |
| हरि-विट्वर–सिंहासन                        | . રાષ્ટાડ                   | हा-हाय                                                              | रारश७                                    |
| हरि-त्रिपृष्ठ ३                           | ।२७।३, ३।३०।१२, ४।४।८,      | हार-हार (आभूषण)                                                     | १०।३१।१६                                 |
| ४।२३।९, ५।९।२, ५।१६।७, ५।२२।७,            |                             | हारलय-हारलता                                                        | ५।२२।१४                                  |
| पारवारद, दाशाव, दावार, दापार०,            |                             | हास-हास्य                                                           | <b>१</b> ।१।५                            |
| दादा१, दा७ाद, दा११।२                      |                             | हिमर्गिरि–हिमगिरि                                                   | ५।९।४                                    |
| हरि-सिंह                                  | ६।१२।१२, ६।१७।१०            | हिमत्तु-हिमत्व                                                      | ७।१२।१०                                  |
| हरि-नामकी नदी                             | १०।१६।२                     | हिमवंत-हिमवन्त (पर्वत)                                              | રાહા૪, શૈનાશ્કાશ,                        |
| हरि-हरा वर्ण                              | १०।१८।९                     |                                                                     | . १०।१५।३                                |
|                                           |                             |                                                                     |                                          |

## वडुमाणचरिउ

| हियउहणंतु–हृदय + हन् + शतृ (छाती पीटना) |         | हंस–हंस                      | ९।११।५          |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------|-----------------|
|                                         | रारशा३  | हंसपंति-हंस पंक्ति           | ३।१।११          |
| हिययकमल–हृदय कमल                        | २।१०।७  | हंससेणि-हंसश्रेणी            | २।३।१७          |
| हि्ययर–हितंकर                           | ३।७।२   | हंसिणी-हंसिनी                | रा१७१४, ७११०१२  |
| हिययारिणि–हितकारिणी                     | १।१४।११ | हंसिणी-हंस-हंसिनी एवं हंसका  | जोड़ा १।८।९     |
| हिरण्णवत्तु–हैरण्यवत (क्षेत्र)          | १०।१४।४ | हिंडइ-√हिंड + इ (भटकना)      |                 |
| हिरि-ह्री (देवी)                        | ९।८।४   | हिंडमाण-हिण्ड + शानच्        | २।३।१०          |
| हुउ-भूत (हुआ)                           | शिदार   | हिंस-हिंसा                   | શેાશ્લાલ        |
| हुववहु-हुतवह, अग्नि                     | ६।१०।७  | हिंसा-हिंसा                  | ७।६ <u>।</u> ११ |
| हेम-कंचन (सोना)                         | २।१४।६  | हुँकारु–हुंकार               | ५।१७।८          |
| हेमइजल-हेमन्त (ऋतु) का जल               | शापा१२  | हुंड–हुण्डक (संस्थान)        | <b>६।११।८</b>   |
| हेमरहु–हेमरथ ( राजा कनकष्यज का पुत्र )  |         | हुंडंगु-हुण्डक अंग (संस्थान) | १०।२३।९         |
|                                         | ७।४।१२  | हुंडु-हुण्डक (संस्थान)       | १०।११।११        |
| हैमवंत-हैमवत (क्षेत्र)                  | १०।१४।३ | हुंतउ-√ भू (घातोः) हुआ       | २।७।८           |
| होज्ज-भू घातोः                          | १।१६।२  | हुंत-√भू + शतृ               | १।११।१०         |



## भारतीय ज्ञानपीठ

उद्देश्य

श्नान की विलुप्त, अनुपलक्ष और अप्रकाशित सामग्री का अनुसत्धान और प्रकाशन तथा लोक - हितकारी मौल्कि साहित्य का निर्माण

संस्थापक साहु भी शान्तिमसाद जैन